# THE BOOK WAS DRENCHED

LIBRARY OU\_178334
AWYERSAL

#### OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. H 923.254 Accession No. G. H. 2728

Author गांधी प्रभुदास

Title जीवन अभात १९६१

This book should be returned on or before the date last marked below.

## सत्साहित्य प्रकाशन

# जीवन-प्रभात

गांधी-परिवार तथा दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी के अभूतपूर्व प्रयोगों एवं संघर्ष की ज्ञानवर्द्धक, शिक्षाप्रद और रोचक कहानी

> लेखक प्रभुदास गांधी

भूमिका **काका कालेलकर** 



१९६१

सस्ता साहित्य मगडल, नई दिल्ली

प्रकाशक मार्तण्ड उपाध्याय, मंत्री, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली

दूसरी बार : १६६१

ः, म्ल्य

छ: रुपये

मुद्रक जे० के० शर्मा, इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस, इलाहाबाद

# प्रकाशकीय

गांधीजी के जीवन तथा कार्य पर जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, उतनी संसार के शायद ही किसी महापुरुष के ब्रिपय में लिखी गई हों। फिर भी प्रस्तुत पुस्तक गांधी-साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती है। इसके लेखक गांधीजी के कुटुम्बी-जन ही नहीं हैं, अपितु बच्पन से ही गांधीजी की छत्र-छाया में उनका पालन-पोषण हुआ है। गांधीजी के पूर्वज कैमे थे, कौन थे, उनसे गांधीजी को विरासत में क्या-क्या गुण मिले, गांधीजी के अद्भूत जीवन-प्रयोगों तथा सत्याग्रह का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता था, उनके परिवार तथा आसपास के लोग उनसे किस प्रकार प्रभावित होते थे, उनके प्रत्येक कार्य में व्यवस्था, त्याग, चारित्र्य आदि का कितना आग्रह रहता था, किस प्रकार वे बरावर नये-नये परीक्षण करते रहते थे, उनके दैनिक जीवन का कार्यक्रम क्या था, ग्रादि-म्राद बातों पर लेखक ने बड़े ही विशद, प्रामाणिक तथा रोचक ढंग से प्रकाश डाला है।

दक्षिण ग्रफ्रीका में गांधीजी ने जितने प्रयोग किये थे, छोटी ग्रवस्था होते हुए भी लेखक ने उन्हें ग्रपनी ग्रांखों देखा था ग्रौर उनमें भाग लिया था। यही कारण है कि वह इतने ग्रधिक ग्रौर इतने सूक्ष्म विवरण दे सके हैं।

गांधी-परिवार तथा गांधीजी के प्रयोगों के विषय में हिन्दी में इतनी विषुल ग्रीर महत्वपूर्ण सामग्री पहली बार पुस्तकाकार प्रकाशित हो रही है। ग्रनेक घटनाएं तो प्रथम बार प्रकाश में ग्रा रही हैं। काका साहब के शब्दों में "गांधी-युग के इतिहासकारों में ग्रौर गांधीजी के चरित्र-लेखकों में" निस्संदेह "लेखक ने इस पुस्तक द्वारा चिरस्थायी स्थान प्राप्त कर लिया है," कारण कि इसमें मौलिक, ग्राध्यात्मिक तथा प्रामाणिक सामग्री कूट-कूट कर भरी है।

हम लेखक के ग्राभारी है कि उन्होंने हिन्दी के पाठकों को इतनी मूल्यवान् सामग्री प्रदान की है। हमें विश्वास है कि हिन्दी के पाठक इस पुस्तक को मनोयोगपूर्वक पढ़ेगे श्रौर इससे लाभ उठावेगे।

## आत्म-निवेदन

श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादिष यो नरः । सोऽपि मुक्तः शुभांत्लोकान्त्राप्नुयात् पुष्यकर्मणाम् । तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यव्भृतं हरेः । विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः । (—-गीता अ० १८।७१,७७)

"जो कोई यह बात ध्यान वेकर सुनेगा और इसके प्रति चिढ़ न रखकर सरलता के साथ इसे अपने हृदय की गहराई में उतारेगा वह पुण्यकर्मी होगा और स्वतंत्रता को प्राप्त करके कल्याणकारी समाज में जा पहुँचेगा।...फिर, सच बात तो यह है कि हिर के उस अद्भुत स्वरूप की ज्यों-ज्यों मुभे याद आती जाती है त्यों-त्यों मेरा अचरज बढ़ता जाता है और हृदय गद्गद हो उठता है।"

भगवद्गीता के म्रंत में कही गई यह बात पूज्य गांधीजी की जीवन-चर्या के बारे में भी अक्षरशः सत्य है। कहा जा सकता है कि जबसे मैंने इस दुनिया में ग्राकर ग्रयनी ग्रांखें खोलीं, प्रायः तभी से गांधीजी का विराट् स्वरूप मेरी ग्रांखों को चिकत करता रहा। ज्यों-ज्यों मेरी उम्र बढ़ती गई, मुफ्ते उनके और उनके जमाने की पुरानी स्मृतियों के बारे में बार-बार बातें करने में म्रानन्द म्राने लगा। पूज्य गांधीजी ने 'रौलेट एक्ट' के समय में जब सत्याग्रह-ग्रान्दोलन छेड़ा ग्रौर सन् '२२ में जब उनको यरवडा के 'कृष्ण-मन्दिर' में पहुंचाया गया तब साबरमती ग्राश्रम में एक गंभीर वातावरण छा गया। गांधीजी ने, अपने घर से ही श्रीगणेश करने के सामह के सनुसार, सत्यामहाश्रम के विद्यार्थियों को ही सपनी पढ़ाई स्थगित करने के लिए समभाया और उन्हें स्वराज्य की लड़ाई में भोंक दिया। हम लोगों का अधिकतर समय खादीकी उपासना और अछूतों के साथ मिलने-जुलने में बीतता था। ग्राश्रम की राष्ट्रीयशाला के ग्राचार्य काका-साहब कालेलकर की प्रेरणा से, अपने स्वाध्याय को ताजा रखने के लिए 'मधपूडो' (मधुमक्खी का छत्ता) नाम से विद्यार्थियों का एक द्विमासिक हस्तलिखित पत्र चलाया जा रहा था। उसके संपादन का भार मुक्रपर डाला गया था।

मुभमें यह साहस नही था कि मै सदुपदेश से भरे हुए लेख लिखता। फिर इतिहास, विज्ञान, साहित्य या अन्य किसी प्रकार के शास्त्र के साथ मेरा सिक्य संबंध भी न था। सोचते-सोचते मुभे फीनिक्स की बातें लिखने का विचार सुभा।

यह अनुभव मुभे पहले ही हो चुका था कि बापूजी की छोटी-मोटी बातें सुनने मे सभी को अानन्द आता है। हमारे आंश्रम का प्रारम्भ कैसा था, बापूजी के इर्दगिर्द कैसे-कैसे व्यक्ति रहते थे, बापूजी क्या करते थे, किस प्रकार पढ़ाते थे, हमको जेलयात्री बनने के लिए किस प्रकार तैयार कर रहे थे—ये सारी बातें लोग मुभसे मानो कहानी के आह्लाद से सुना करते थे। बार-बार के इस अनुभव के कारण मैंने फीनिक्स की बातों को लिखना शुरू कर दिया।

उस समय तक गांधीजी का 'दक्षिण अफीका के सत्याग्रह का इतिहास' प्रकाशित नहीं हुग्रा था। उनकी ग्रात्मकथा भी नहीं लिखी गई थी। इसलिए में जो कुछ अव्यवस्थित और अधूरी बातें लिखता था वह भी लोगों को पसन्द आती थीं और 'मधपूडो' पाठकों के हाथ से लीटकर मेरे हाथ में ग्राता ही नहीं था। फिर तो मैंने निःसंकोच होकर, एक इतिहासकार की शान से लिखना प्रारम्भ कर दिया और देखते-देखते छोटा-पा 'फीनिक्स-पुराण' तैयार हो गया। जिस समय की बातें इसमें मैंने दी हैं उस समय मेरी उम्र बारह वर्ष से भी कम की थी।

इस पुस्तक में मेरा उद्देश्य अपनी आत्मकथा लिखने का नहीं है। आत्मकथा लिख् एसी कोई योग्यता भी मुभमें नहीं है। फिर भी सारी कथा मैंने अपने को ही केन्द्र में रखकर लिखी है। अन्य प्रकार से लिखना संभव भी नहीं हो सकता था। मनुष्य की चार से लेकर बारह वर्ष तक की उम्र ही ऐसी होती है कि वह सारी दुनिया को अपने बालगज से ही नापता है, पहचानता है और उसका अनुभव करता है। मेरे पास उस समय इतिहास की दृष्टि नहीं थी। मुभे होश भी न था कि जिस वातावरण में मेरा लालन-पालन हो रहा है, वह संसार का कोई अनोखा वातावरण है। यह कल्पना ही मुभे कैसे हो सकती थी कि जिनके कंधे पर सवार होने का अवसर मुभे मिल रहा है वे हमारे घर के मोहनदासकाका संसार के एक अद्वितीय व्यक्ति माने जायेंगे। इसलिए चाहने पर भी अपनी स्मृतियों को संवार-संवार कर लिखे हुए इन लेखों को मैं पूज्य बापूजी के या अपने मगनकाका के जीवन-चरित के रूप में पेश नहीं कर सकता। आश्रम के इतिहास के रूप में या दक्षिण अफीका के सत्याग्रह के रूप में में यह सब लिख

ही नहीं सकता था। हां, बापूजी के शिक्षण-प्रयोगों के इतिहास के रूप में इसे लिखने का प्रयास कर सकता था। पर मुभे उचित यही लगा कि में इसे अपने बालजीवन के संस्मरणों के रूप में लिख डालूं। ऐसा करने में ही कम-से-कम अभिमान और अधिक-से-अधिक सच्ची बात इसमें ब्रा सकती थी।

ग्रसल में ये प्रकरण ग्राश्रमवासी पाठकों के लिए लिखे गए थे, इसलिए इनमें घरेलू बातों का समावेश बहुत हुग्रा है। ग्राने ग्राश्रम को ग्रपना घर समक्षकर बेखटके चाहे-जैसी घरेलू बातों को बताने में संकोच नहीं होता। यदि इसमें कुछ बातें ग्रशोभन जान पड़ें या विनय ग्रौर शिष्टता में कुछ ग्रबूरापन मालूम दे तो पाठकों से में प्रार्थना करता हूं कि वे मुक्ते क्षमा करें। गांधी-परिवार संसार का अनोखा ग्रौर ग्रपूर्व परिवार है, सत्याग्रह-ग्राश्रम या फीनिक्स-ग्राश्रम, जहां सत्याग्रहाश्रम की प्रथम नींव डाली गई, पूर्णतया ग्रादर्श संस्था थी, ऐसा मेंने कभी नहीं माना। फिर उसका ग्राधार लेकर ग्रातम-प्रशंसा करने की मनोवृत्ति को ग्रवकाश ही कहां रह जाता है?

इस पुस्तक में हिन्दी के पाठकों को बहुत-सी ऐसी सामग्री मिलेगी जो गांधीजी के श्रागे के जीवन की श्राधारशिला थी। श्रपनी बाल-स्मृति के श्राधार पर जिन प्रसंगों को मैंने चित्रित किया है उनकी प्रामाणिकता के लिए गांधीजी के पत्रों का सहारा लिया है श्रौर श्रपने पिता की डायरी श्रादि सामग्री की पूरी सहायता ली है। गांधी-परिवार का इतिहास भी इस पुस्तक के प्रारम्भ में श्रा गया है।

हिन्दी में यह सामग्री प्रथम बार पुस्तकाकार प्रकाशित हो रही है। पाठकों को इससे लाभ हुग्रा तो में ग्रथने परिश्रम को सफल समभूंगा।

हिन्दी में इस सामग्री को पहले 'हिन्दुस्तान' में निकालते समय भाई श्री सीतावरण दीक्षित तथा बाद में पुस्तकाकार करते समय भाई श्री यशपाल जैन ने जो परिश्रम किया उसके लिए मैं उनका ग्रत्यंत ग्राभारी हूं।

--प्रभुदास गांधी

#### प्रस्तावना

जिस समय यूरोप में पहला विश्वयुद्ध फैला, उन्हीं दिनों पूज्य गांधीजी ने दिक्षण अफ्रीका में उज्ज्वल विजय के साथ अपना कार्य पूरा किया। बाद में वे अपने साथियों को भारत भेज कर स्वयं श्री गोखले से मिलने के लिए इंग्लैंड चले गए। गांधीजी की वह 'फीनिक्स-मंडली' दीनबंधु एन्ड्र्यूज की इच्छा के अनुसार गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के शांतिनिकेतन में रहने चली गई। में भी उसी समय बंगाल में चलते हुए राष्ट्रीय शिक्षा के उस महत्वपूर्ण प्रयोग को निकटता से एवं सतह के भीतर से देखने-जांचने के लिए शांतिनिकेतन पहुंच गया।

शांतिनिकेतन का ग्रथं था भारतीय संस्कृति के ग्राचार्य श्री रवीन्द्रनाथ द्वारा संचालित ब्रह्मचर्याश्रम । दूसरी ग्रोर 'फीनिक्स-मंडली' का ग्रर्थ था कर्म-वीर गांधी द्वारा दक्षिण ग्रफीकों में स्थापित किये हुए एक ग्रभिनव ब्रह्म-चर्याश्रम का भारत में लाया हुआ पौधा। इस प्रकार जब एक आश्रम दूसरे ग्राश्रम के घर ग्रतिथि के रूप में रहने गया था तभी मैं भी वहां जा पहुँचा। 'फीनिक्स-मंडली' के लोग दुपहर का भोजन शांतिनिकेतन के भोजनालय में करते थे ग्रौर शाम के समय सोडा या खमीर के बिना बनाई हुई ईट-जैसी डबल रोटी कुछ फल-मेवे के साथ खा लेते थे। दोनों ग्रोर के व्यवस्थापकों की सम्मति प्राप्त करके मैं दोनों में शामिल हो गया। 'फीनिक्स-मंडली' के साथ मेरा संबंध ग्रधिक घनिष्ठ हो गया। उसके साथ उसकी शाम की प्रार्थना में शामिल होता और प्रातःकाल की प्रार्थना का आरंभ तो मेंने ही किया। शाम की प्रार्थना के बाद उन लोगों को में थोड़ा-थोड़ा करके अपने हिमालय के प्रवास की बातें सुनाने लगा। उसके बाद तपोधन उग्रशासन, निष्ठावीर मगनलालभाई गांधी के मुख से दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह की लड़ाई के ग्रौर फीनिक्स-ग्राश्रम के विविध रसों से भरे हुए जीवन के बारे में खत्म न होने वाली बातें ब्यौरे से सुनता रहा। उस समय वे सारी घटनाएं बिलकूल ताजी ही थीं और उस अपूर्व लड़ाई में तथा उस आश्रम में सहयोग देने वाले, ग्रर्थात उस प्रकार से नवभारत के नये इतिहास का निर्माण करने वाले लोगों के बीच रह कर, उन्हीं के मुंह से, वह सारी कथा मैंने सुनी।

मेहमान-आश्रम चलाने का भार श्री मगनलालभाई पर था। उनकी सहायता के लिए मगनभाई पटेल मास्टर भी थे। मणिलाल, रामदास, देवदास तीनों भाई वहां थे। प्रभुदास, कृष्णदास ग्रौर केंग्नू भी थे। कुछ दिन के लिए श्री जमनादास गांधी भी ग्राये थे। शिवपूजन, छोटम, भैयम, श्री थंबी नायडू के पुत्र ग्रादि ग्रनेक बालवीर उस मंडली में थे। प्रतिदिन सवेरे हम लोग खोदने का काम करने जाया करते थे। मेरे शामिल होने के कुछ दिन वाद इस मंडली ने एक छोटी-सी टेकड़ी की मिट्टी खोद कर

पास की एक तलैया को पुरा देने का काम उठाया। हमारे हाथ से वह काम पूरा होगा या नहीं और होगा तो कब होगा, इस बात की हमें कोई चिन्ता न थी। अनासक्त-वृत्ति से नित्य सवेरे खुदाई का काम पूरा करने के बाद ही हम लोग नाश्ता करते थे।

इस प्रकार के वातावरण में श्री मगनलालभाई श्रीर ग्रन्य फीनिक्स-वासियों के साथ मेरा परिचय हुआ। मेरी बातों में सबको रस श्राता था। उनके श्रमजीवन में मैं बिलकुल घुलमिल गया था। उनमें भी छोटा प्रभुदास मेरी श्रोर श्रधिक श्राक्षित हुआ, ऐसा कहा जा सकता है।

पूज्य गांधीजी जब इंग्लैंड से लौटकर स्वदेश पधारे श्रौर उन्होंने शांति-निकेतन तथा ब्रह्मदेश की यात्रा भी कर ली, तब श्रपने फीनिक्स-श्राश्रम को वे शांतिनिकेतन से ले गए, पहले हरिद्वार के कुंभ मेले में श्रौर वहां से श्रहमदाबाद। में भी शांतिनिकेतन छोड़ कर महाराष्ट्र लौट गया श्रौर बाद में वडौदा जाकर ग्रामसेवा का काम करने लगा।

किन्तु जो संबंध शांतिनिकेतन में स्थापित हो गया था वह टूटने वाला नहीं था। वह मुफ्ते गांधीजी के सत्याग्रह-ग्राश्रम में ले गया। पहले हम कोचरब में रहे, इसके बाद साबरमती के तट पर वाड़ज के पास स्थायी रूप से सत्याग्रहाश्रम की स्थापना हो गई। संक्षेप में कहा जा सकता है कि 'जीवन-प्रभात' में जहां पर प्रभुदास के ग्रौर फीनिक्स-ग्राश्रम के जीवन की कथा समाप्त होती है प्रायः वहां से उनका ग्रौर मेरा संबंध शुरू होता है।

सत्याग्रह-त्राश्रम में गांधीजी ने बालकों की शिक्षा पर अधिक महत्व देकर ग्राश्रम के ग्रन्तगंत ही एक स्वतन्त्र पाठशाला स्थापित की थी। उस पाठशाला में थोड़े दिन तक श्री छगनलालभाई गांधी ने भी काम किया। राष्ट्रीयशाला में विद्यार्थियों का हस्तलिखित मासिक पत्र तो होना ही चाहिए—हम लोगों ने उसका नाम 'मधपूडो'—मधुमक्खी का छता—रखा। उपनिषद की कथा पढ़ने वाले हम लोग 'मधपूडो' के संपादकों को 'मधुकर राजा' कहने लगे। प्रभुदास वैसा ही एक राजा बना। उसको लेख लिख देना जैसे हम शिक्षक लोगों का काम था, वैसे ही विषय सुभा देने का काम भी हमारा ही था। मैंने प्रभुदास से कहा, "दक्षिण ग्रम्भीका के ग्राश्रम-जीवन का वर्णन कमशः क्यों नहीं लिखते?" ग्रात्मविश्वास कम होने के कारण प्रभुदास ने इसके लिखने में शंका प्रदर्शित की, "क्या मुभसे यह सब लिखा जा सकेगा?" मैंने उससे कहा, "इसमें क्या बात है? वह सब—संस्मृत्य-संस्मृत्य, याद कर-करके लिख डालो।" उसने वह विचार ग्रपना लिया ग्रीर 'तच्च संस्मृत्य-संस्मृत्य' के शीर्षक से एक लेख-माला में

अपने वाल-जीवन के संस्मरण लिखना आरंभ कर दिया। बहुत-कुछ लिख जाने पर उसने उन सब लेखों को अपने बालसखा देवदास को दिखाया। आश्रम के शिक्षक और विद्यार्थीगण तो यह सब बड़े चाव से पढ़ते ही थे, परन्तु गांधी-कुटुंब के बहुत-से लोग भी उसे ध्यान से पढ़ने लगे। कुटुंब की मानमर्यादा के आग्रही कुछ पुराने विचार के स्वजनों को यह अखरा। "प्रभुदास यह क्या कर रहा है? अपने कुटुंब की घरेलू—गोपनीय—वातं इस तरह प्रकाशित की जाती हैं क्या?" परन्तु अन्तर-बाह्य का भेद न मानने वाले गांधीजी के हाथों में पले और शिक्षा पाये प्रभुदास ने साहस के साथ बहुत-काफी लिख ही डाला।

इस पूरी-की-पूरी लेखमाला में तंबूरे के सुर की भांति एक बात सतत सुनाई देती हैं। बिलकुल बचपन में ही प्रभुदास से कहा गया था कि वह निरा बुद्ध है। होशियारी उसमें कुछ भी नहीं है। देवदास-जैसी कुशलता प्रभुदास में भले न हो, छोटे कचा (कृष्णदास) के बराबर चातुर्य भी उसके पास न हो, लेकिन मैंने तो उसको बुद्ध-विहीन न पाया है और न माना है। किन्तु घर के बड़ों ने यद्यपि ग्रत्यंत सद्बुद्धि से प्रेरित होकर उसके ऊपर जो 'श्रात्मिन श्रप्रत्यय' ठोक-ठोक कर जमा दिया वह उसके स्वभाव का एक ग्रंग ही बन गया ग्रौर विद्या-निष्ठा, कर्म-निष्ठा, ध्येय-निष्ठा ग्रादि समर्थ मद्गुणों का ग्रस्तित्व उसके पास होते हुए भी केवल श्रात्मविश्वास के ग्रभाव के कारण उसके जीवन का सारा भविष्य मानों मुरभा गया।

इस पुस्तक में छोटी-मोटी बातों की जो भरपूर बारीकियां दिखाई देती हैं उनमें से बहुत-कुछ श्री मगनलालभाई के मुंह से मैंने सुन रखी हैं। गांधी-परिवार के कई व्यक्तियों ने भी इन बातों को पढ़ा है। इसलिए इनकी यथार्थता के बारे में संदेह के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। जो दिमाग इतनी सारी वातों को व बारीकियों को संग्रहीत ग्रौर समर्थता से प्रति-पादित कर सकता है उसे बुदू बताना ग्रनर्थ ही कहलायेगा।

चि० प्रभुदास खादी-विद्या और कला के एक समर्थ याचार्य हैं। खादी का तत्त्वज्ञान, उसका अर्थ शास्त्र, उसकी जड़ में निहित समाजशास्त्र ग्रादि सबके वे ज्ञाता हैं ही, इसके अतिरिक्त खादी के यन्त्रशास्त्र में भी उन्होंने नई-नई खोजें की हैं। पैरों से गित देकर दोनों हाथों से सूत कातने वाले चर्लों की खोज प्रभुदास की ही है। उन्होंने खादी-विद्या के आद्याचार्य श्री मगनलालभाई के प्रति अपनी भिक्त प्रदिश्ति करने के लिए उस चर्लों को 'मगन-चर्लों' का नाम दिया है।

गांधी-परिवार के लोग जिस प्रकार दक्षिण स्रफीका में जाकर बस गए स्रौर वहां पर जैसे उन्होंने लोक-सेवा की, उसी प्रकार प्रभुदास ने भी हिमालय में अलमोड़े की ओर जाकर वहां पर खादी का काम किया और उत्तरप्रदेश में अपना विवाह हो जाने के बाद उसी प्रांत की सेवा करने के हेतु से वहीं बस गए। उस प्रदेश में प्रायः चौथाई शताब्दी तक उन्होंने खादी व ग्राम-सेवा का काम किया। देश की स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने के बाद जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रयाग में खादी विद्यापीठ की स्थापना की तब प्रभुदास को वहां के मुख्य आचार्य के रूप में नियुक्त किया और दो वर्ष में वहां से कई खादी-विद्यार्थी शिक्षा पाकर उत्तीण हुए। इसके बाद नव-संगठित सौराष्ट्र में ग्रामोद्योग और खादी-विद्या के प्रशिक्षण के लिए उनको आमंत्रित किया गया और पोरवन्दर में गांधीजी के जन्मस्थान पर बनाय गए उस कीर्ति मन्दिर का केन्द्र सुगठित और संचालित करने का उत्तर-दायित्व उन्हें सौंपा गया, जिसका उद्देश्य बापू के जीवन-कार्य व सर्वोदय समाज की प्रवृत्तियों का भली-भांति प्रदर्शन करना है। ग्रब वह पुनः उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले के गांवों में खादी और ग्रामोद्योग की नींव पर श्राहंसक और शोषण-विहीन समाज के विकास का कार्य 'ग्रखिल भारत खादी ग्रामोद्योग मंडल' की ओर से कर रहे हैं।

बहुत लोगों को इस बात का पता न होगा कि जब चम्पारन में गांधीजी पहली बार गिरफ़्तार किये गए तब उन्होंने वहां के देहातों में जाकर किसानों के पास अपना संदेश पहुंचाने का जिम्मेदारी भरा काम बालक प्रभुदास को ही सौंपने का निश्चय किया था।

फिर भी इस संपूर्ण पुस्तक में प्रभुदास का यह ध्रुवपद हमें लगातार सुनाई देता है कि "में बुद्धू हूं, में जड़ हूं, दूसरों के जैसा होशियार नहीं हूं।" और उनकी लेखनी इतनी समर्थ है कि क्षणभर के लिए हमें भी प्रतीत होता है कि "उनकी यह बात सही होगी," परन्तु उनकी वर्णनशक्ति की सामर्थ्य देखने पर विश्वास हो जाता है कि यह कोई मामूली साहित्यकार नहीं है।

सारी पुस्तक में प्रभुदास के मन की बापूभिक्त ग्रखंड रूप में दीप्तिमान है। साथ-ही-साथ स्वर्गस्थ मगनलालभाई के प्रति उनका ग्रादरभाव भी उतना ही स्पष्ट दीख पड़ता है। दोनों सिरे के मील-पत्थरों को देखकर जैसे हम बीच का ग्रन्तर नाप लेते हैं, वैसे ही इसे पढ़ कर खयाल हो जाता है कि श्री मगनलालभाई ने ग्रपने स्वभाव पर विजय पाने के लिए ग्रपने ग्रंतर में कितना भयानक युद्ध चालू रखा होगा ग्रौर उन्होंने उसमें कैसी ग्रद्भुत सफलता पाई। श्री मगनलालभाई के बारे में लिखते हुए श्री चंद्र-शंकर शुक्ल ने उनको 'उग्रशासन' बताया है। यह विशेषण सभी बातों में उनके ग्रनुरूप ही है। ग्रखंड जागरूक, ग्रखंड दक्ष ग्रौर एकाग्र निष्ठावान मगनलालभाई के तप के कारण ही सत्याग्रह-ग्राश्रम विकसित हो पाया।

मगनलालभाई का जब देहान्त हो गया तब बापूजी ने उनके घर में ही बँठ कर लिखा था, "उसकी विधवा घर के ग्रन्दर सिसक- सिसक कर रो रही है। उसे क्या पता कि सचमुच तो में ही विधुर बन गया हूं।"

श्री मगनलालभाई का एक छोटा-सा जीवन-चरित्र प्रकाशित हुग्ना है; किन्तु यथार्थ रूप में उनके जीवन का सही-सही चित्रण तो प्रभुदास की इस पुस्तक में ही हमको मिलता है। निःसंदेह मगनलालभाई बापूजी के हनुमान थे। जो कुछ बापूजी ने करना चाहा वह सब मगनलालभाई ने कर दिखाया।

गांधीजी ने 'सत्याग्रह-ग्राश्रम का इतिहास' में राष्ट्रीय शिक्षा के लिए जिन सिद्धान्तों को निष्कर्ष के रूप में बताया है, उसी का वातावरण जान में या ग्रनजान में प्रभुदास ने ग्रनने इस 'जीवन-प्रभात' के ग्रन्दर तादृश रूप से चित्रित किया है।

गांधीजी ने स्वयं 'दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास' लिखा है। वहां की जेल के अनुभव लिखे हैं। उनकी आत्मकथा में भी उस समय का इतिहास मिल जाता है। फीनिक्स-आश्रम का बोभ कुछ अंश में उठाने वाले श्री रावजीभाई पटेल ने भी 'गांधीजी की साधना' और 'जीवनना भरणां' नामक दो पुस्तकों में पर्याप्त सामग्री दी है और वह सब बहुत प्रभावोत्पादक हैं। फिर भी कहना पड़ेगा कि उन सब पुस्तकों में कुछ बातें छूट गई थीं, जो प्रभुदास ने अपने 'जीवन-प्रभात' में दी हैं। हमें यह महसूस हुए बिना नहीं रहता कि कुछ बातें प्रभुदास ही हमें दे सकते थे। प्रभुदास न इस पुस्तक को लिखकर गांधी-युग के इतिहासकारों व गांधी-जीवन के चित्र-लेखकों में सदा के लिए स्थान पाया है, क्योंकि इसमें मौलिक, प्रामाणिक और ग्राध्यात्मिक सामग्री कूट-कूट कर भरी हुई है।

गांधीजी के पुरुषार्थ का इतिहास इस पुस्तक में होने के कारण इसका महत्त्व है ही, किन्तु केवल साहित्य के रूप में भी इस पुस्तक ने उत्तम ग्रादर्श पेश किया है।

गांघी-परिवार का ग्रावश्यक इतिहास इसमें सुन्दर तरीके से दिया गया है ग्रौर इस प्रकार गांघीजी की ग्रात्मकथा में जो न्यूनता रह गई थी वह इसमें पूरी की गई है।

भूगोल की बातें श्रीर प्रकृति के साथ घासपात, फल-फूल, पिक्षयों श्रीर बादलों के साथ—तदाकार होने के श्रानन्द का जब प्रभुदास वर्णन करने बैठते हैं तब तो उनकी लेखनी की सामर्थ्य सोलहों कला से प्रकट होती हैं। ग्रपने समवयस्क बालकों से ग्रीर ग्रपने घर के बड़ों से जो पोषण बाल प्रभुदास को नहीं मिलता था वह उन्होंने प्रकृति के पास से पाया। इसी कारण यह वर्णन-शक्ति इस हद तक उनमें सजीव हो उठी है। प्रकृति-

वर्णन करने में प्रभुदास को जो सफलता प्राप्त है वही सफलता मनोविश्लेषण करने में भी उनको प्राप्त है। अपने बुजुर्गों के लिए अदब रखने के लिहाज में बंधे रहने के कारण अपनी विश्लेषण-शक्ति को उन्होंने स्वयं अपने उपर ही आजमाया है। लेकिन भविष्य में जब वह कोई उपन्यास या इतिहास लिखने बैठेंगे तब उनके द्वारा हमें मानविच्त की सविशेष गहनता का पर्याप्त परिचय मिलेगा। इस पुस्तक में भी स्वभाव-चित्रण कम नहीं हैं, और जो हैं काफी प्रभावपूर्ण है।

ग्राज के युग के पाठक इस पुस्तक को गांधीजी के जीवन के एक पहलू के चित्रण के रूप में ही पढ़ेंगे। किन्तु वास्तव में 'जीवन-प्रभात' प्रभुदास के बचपन की ग्रात्मकथा या ग्रपने वय के चौथे वर्ष से लेकर बारहवें वर्ष तक की स्मरण-यात्रा है। इसमें बालमानस के विकास का ग्रौर उसमें पैदा होने वाली विकृति का पारदर्शक चित्र है। शिक्षा का कार्य करने वाली ग्रौर बहुत से माता-पिताग्रों की दृष्टि खोल देने वाली सामग्री इसमें है। ग्रपने दोषों पर प्रभुदास ने कहीं भी पर्दा नहीं डाला है, बल्कि ठीक वैसे ही ग्रपने प्रत्येक दोष का ब्यौरा दिया है, जैसे कि चित्रगुप्त के सामने उपस्थित हों। कहों भी उन्होंने ग्रपने ऊपर रहम नहीं किया है। इसी वजह से उन्होंने दूसरों के बारे में लिखने का ग्रियकार पा लिया है। इसमें भी, जो लोग ग्रंदरूनी इतिहास के पूरे जानकार हैं वे ग्रवश्य कहेंगे कि प्रभुदास ने इसके लिखने में कलामय संयम ही साधा है।

गांधीजी द्वारा लिखे गए 'सत्याग्रह-म्राश्रम का इतिहास' को पढ़ने के बाद ही फीनिक्स-म्राश्रम के इस इतिहास को पढ़ने पर जो विचार मन में उठा है उसे यहां में प्रस्तुत कर देता हूं।

ग्राश्रम के इतिहास की प्रस्तावना में जिस फीनिक्स ग्रथवा 'ग्राग्निसंभव' ग्राश्रम का इतिहास मेंने मांगा था वही यहां पर वालसुलभ ढंग से प्राप्त हो जाता है। फीनिक्स-ग्राश्रम का यह इतिहास पढ़ने से सत्याग्रह-ग्राश्रम-संबंधी वापूजी की जीवन-दृष्टि ग्राँर कार्य-पद्धति ग्रधिक स्पष्ट हो जाती है।

सत्याग्रही वीर जेल में जाकर हार न मानें, इस हेतु से फीनिक्स में गांधीजी ने श्रम-सहिष्णुता, स्वादजय ग्रौर कठोर जीवन की शिक्षा ग्रपनाई। इस दृष्टि से फीनिक्स-ग्राश्रम को जेल-ग्राश्रम कहना चाहिए। यह विचार मन में ग्राने के साथ-साथ यूरोप के इतिहास में पढ़ी हुई एक बात याद ग्राती है कि यूरोप के जेल-जीवन का कार्यक्रम ईसाई तपस्वियों के मठ-जीवन की बेहूदा नकल थी। जेल में मजबूरी से पुण्य कराया जाता था, जबरदस्ती संयम रखवाया जाता था ग्रौर बलपूर्वक प्रायश्चित्त कराया जाता था।

जेल-जीवन की ग्रावश्यकता समभ कर गांधीजी ने ग्रस्वाद-वृत का

महत्व बढ़ा दिया होगा; जैनों की तप के लिए श्राग्रह-भरी चुस्ती को देख कर भी बापूजी श्रस्वाद-त्रत की श्रोर भुके होंगे; ब्रह्मचर्य के पालन में स्वादजय को अपरिहार्य समभ कर उन्होंने उन प्रयोगों को बढ़ावा दिया होगा— 'जितं सर्व जिते रसे'—िकन्तु ये सारे प्रयोग उन्होंने श्रपनी निजी कल्पना के अनुसार ही किये थे श्रौर इन प्रयोगों से अनेकिवध अनुभव प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्रपने विचारों में श्रावश्यक परिवर्तन भी किया था। एक बार वापूजी ने बताया था, ''केवल स्वादजय पर्याप्त नहीं है। जिन्होंने नमक का, मीठी-मीठी चीजों का श्रौर तरह-तरह के नमकीन पदार्थों का सदा के लिए संतोप के साथ त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को भी मैंने भूख से श्रधिक श्राहार करने के लिए व्याकुल देखा है। केवल नियमों के पालन से श्रस्वाद-त्रत या श्राहार-संयम सथता नहीं है।''

एक इन्द्रिय यदि ढीली पड़ जाती है तो दूसरी सब इन्द्रियां भी हलके हलके ढीली हो ही जाती हैं, यह सच बात हैं; किन्तु एक इन्द्रिय को वश में कर छेने से दूसरी सब इन्द्रियां भी वश में श्रा ही जाती हैं, ऐसा अनुभव नहीं है। सबसे पहले और सबसे अन्त में जिसको वश में लाना चाहिए वह है अपना चित्त। ऐसा न करके एक या अनेक इन्द्रियों का दमन करने पर चित्त का वेग अन्यत्र फूट पड़ता है।

ग्राश्रम-जीवन का प्रधान तत्व है मृत्यु के साथ मैत्री। मनुष्य-जाति मृत्यु की कल्पना से इतनी ग्रधिक भयभीत रहती है कि उसने निर्भय होकर मृत्यु का मुख देखा ही नहीं। मनुष्य के विकास के लिए मृत्यु ग्रावश्यक है। मृत्यु हमारा जन्मसिद्ध ग्रधिकार है। मृत्यु परम मित्र है, नये-नये प्रयोगों के लिए जीवन को ताजगी देने वाला वह एक ग्रारामगाह है। मृत्यु, थके हुए जीवन की केंचुली उतार देने की एक किया-मात्र है—यह बात जो समभ लेता है वही जीवन का रहस्य समभ पाता है व जीवन की कम-जोरियों पर विजय पा सकता है। वही ग्रपने कर्तव्य-पालन में दृढ़ रह सकता है ग्रीर सत्य का दर्शन कर सकता है। दुःख, रोग ग्रीर मृत्यु तीनों पर विजय पाने के बाद ही हम मनुष्य-जाति की सेवा कर सकते हैं ग्रीर ग्रपने निज के जीवन को कृतार्थ बना सकते हैं। इस निश्चय से गांधीजी ने जीवन की जिस साधना का ग्रारम्भ किया उसका इतिहास भविष्य में ग्रनेक ढंग से लिखा जायगा ग्रीर उनकी वह परम्परा मनुष्य-जाति को ग्रागे चल कर ग्रनेक प्रकार से विकसित करेगी।

इस पुस्तक में हमें केवल साहित्य-रस या जीवन-रस ही नहीं चखना है, इससे प्रयोग-रस भी चूसना है।

# विषय-सूची

| १.  | सौराष्ट्र का भौगोलिक चित्र        | १७          |
|-----|-----------------------------------|-------------|
| ₹.  | संस्कार-भि                        | २१          |
| ₹.  | जहां गांधीजी ने जन्म लिया         | २६          |
| 8.  | गांघीजी के पूर्वज                 | ३२          |
|     | पराक्रमी पितामह                   | ३६          |
|     | सत्याग्रही श्रोताबापा             | 88          |
| ૭.  |                                   | 85          |
| ۲.  |                                   | ХЗ          |
|     | मेरे पितामह                       | ६२          |
| ₹0. | बालक मोहन                         | ६न          |
| ٤٤. | तरुण मोहन                         | ७४          |
| ₹₹. | पिता ग्रौर काका                   | 50          |
| ₹₹. | जंगल में मंगल                     | 32          |
| 88. | धूमिल स्मरण                       | 83          |
| ٧.  | कस्तूरबा का ग्रागमन               | १०१         |
| ξ.  | मेरी शरारतें                      | १०६         |
| ७.  | देवदास काका के साहचर्य में        | 488         |
| 5.  | बापूजी की पहली सीख                | ११७         |
| 3.  | पारिवारिक छात्रावास               | १२१         |
| 0.  | शिक्षा का नवीन प्रयोग             | १२७         |
| १.  | हमारे संस्कार                     | <b>१</b> ३३ |
| ٦.  | स्वभाषा तथा पर-भाषा               | १३७         |
|     | ग्रसली शिक्षा                     | १४३         |
|     | मेरी कमजोरी                       | १५०         |
|     | निर्भयता की शिक्षा ग्रौर ग्रम्यास | १५२         |
| ξ.  | दुराग्रह की हद                    | १५७         |
| છ.  | स्वदेशी की उपासना                 | 328         |
| ҕ.  | प्रतिज्ञाकाबल                     | १६२         |
| 3   | सेवा सर्वोपरि                     | १६४         |

## : १५ :

| _           |                                               |        |
|-------------|-----------------------------------------------|--------|
|             | फीनिक्स-ग्राश्रम की समस्याएं                  | १६७    |
|             | हमारी स्वदेश वापसी                            | १७१    |
| ३२.         | बैरिस्टरी किस लिए ?                           | १७४    |
| ३३.         | फिर फीनिक्स : बापू के प्रेरक पत्र             | १७६    |
| ३४.         | स्मट्स-सरकार की क्रूरता : बापू की दृढ़ता      | १८२    |
| ३४.         | बापूजी का ग्रद्भुत ग्रनुष्ठान                 | 039    |
| ३६.         | बापूजी की तेजस्विता                           | 239    |
| ३७.         | देवदासकाका                                    | 338    |
| ३८.         | गोखलेजी का स्मरणीय प्रवास                     | २०२    |
| ₹8.         | एक कटु ग्रनुभव                                | २१२    |
| Y0.         | वापूजी के इलाज में                            | २१५    |
| ४१.         | टालस्टाय-वाड़ी की स्मृतियां                   | 385    |
|             | साधना-भूमि फीनिक्स                            | २२३    |
| ४३.         | बापूजी को पाठशाला                             | 375    |
|             | मेरा शिक्षण                                   | २३६    |
| ४४.         | उपवास-गंगा का उद्गम                           | 3 \$ 5 |
| ४६.         | वह अपूर्व अवसर कबे आयेगा ?                    | २४७    |
| ४७.         | बुनियादी शिक्षा                               | २५१    |
| ४५.         | सत्याग्रह की तैयारी                           | २५३    |
| 38          | सत्याग्रही टोली का प्रयाण                     | २६५    |
| ¥ο.         | प्रथम टोली की गिरपतारी                        | २६१    |
| ५१.         | जन्मभूमि-व्रत                                 | २६६    |
| ४२.         | सत्याग्रेहियों की तपस्या ग्रौर बापू का चिन्तन | २७१    |
| ५३.         | सत्याग्रह की प्रगति                           | २८२    |
| ५४.         | वह चिरंजीवी इतिहास१                           | २८७    |
| <b>ሂሂ</b> . | सत्याग्रह का प्रवाहः बापू की कठोर साधना       | २६३    |
| ५६.         | वह चिरजीवी इतिहास—-२                          | २६६    |
| ૫૭.         | गांधी राजा के नाम पर                          | ३०१    |
| ሂട.         | तपोधन मगनकाका                                 | ३०७    |
| ¥8.         | बापू के बाल स्वयंसेवक                         | ३१२    |
| ξο.         | पाखाना-सफाई का प्रथम प्रयोग                   | 398    |
| ६१.         | बापू के कुछ ग्रन्य साथी                       | ३२४    |
| ६२.         | सत्याग्रहियों की भोजन व निवास-व्यवस्था        | 378    |
| ₹₹.         | सूर्भाई का बलिदान                             | ३३४    |

## : १६ :

| ६४. | फीनिक्स में गोरी पल्टन                  | ३३६         |
|-----|-----------------------------------------|-------------|
| ६५. | ग्रंग्रेज मित्र ग्रीर शत्रु             | ३४२         |
| ६६. | सादगी का कठोर संकल्प                    | ३४६         |
|     | हिंसक ग्रौर ग्रहिंसक हड़ताल             | ३६ <b>१</b> |
| ६८. | सत्याग्रहियों की प्रथम टोली की रिहाई    | ३५४         |
|     | बा की बीमारी और बापू द्वारा अनन्य सेवा  | ₹ 🖛         |
| 90. | "प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती"               | ३६४         |
| ७१. | दो नये मित्र                            | ३३६         |
| ७२. | कुछ ग्रौर ग्रंग्रेज ग्रतिथि             | ३७४         |
| ७३. | बापूजी का ग्रनुपम उपहार                 | ३७७         |
| ७४. | जनरल स्मट्स की चाणक्य-नीति              | ३५१         |
| ७५. | मृत्यु से शोक क्यों ?                   | ३ = ७       |
|     | बापूँ का कठोर ग्रनुशासन                 | . ३६३       |
|     | कर्तव्य ग्रौर संयम                      | ४००         |
|     | फीनिक्स का प्राणवान विद्यालय            | ४०६         |
| .30 | भारत लौटने की तैयारी                    | ४१३         |
|     | उपसंहार: ''ग्राजु धन्य में धन्य म्रति'' | ४२१         |
|     | निर्देशिका                              | ४२७         |



मैरिःसवर्ग-जेल से रिहाई के बाद स्टेशन पर गांधीजी का स्वागत

# जीवन-प्रभात

#### : ? :

# सौराष्ट्र का भौगोलिक चित्र

यदि सौराष्ट्र की आकृति पर दृष्टिपात किया जाय तो सौराष्ट्र का स्वरूप कुछ-कुछ ऐसा मनोरम दीख पड़ेगा, जैसा कि समुद्र के क्षितिज पर सुशोभित अपूर्ण चन्द्र का दृश्य दीखता है। एक सिरे पर सौराष्ट्र भारतमाता से लगा हुआ है और दूसरे सिरे पर वह पश्चिम सागर की गोदी में जा बैठा है। यदि कल्पना की दृष्टि से देखा जाय तो समग्र सौराष्ट्र की माकृति शुक्ला एकादशी या कृष्णा चतुर्थी-पंचमी के मधूरे चन्द्र के समान दिखाई देती है। यदि भारत देश को हम पाता की मूर्ति मानते हैं, कच्छ को बड़ा-सा तुंबा बताते हैं, तो सौराष्ट्र को एकादशी का चन्द्र कह सकते हैं। सौराष्ट्र के प्रायद्वीप ने पूर्व में खंभात के पास मातारूपी भूमि को पकड़ रखा है और पश्चिम में द्वारका के पास वह सागर रूपी पिता के वक्षस्थल पर खेल रहा हैं। उधर, दक्षिण की ग्रोर सौराष्ट्र की भूमि ने ग्रपना सारा किनारा, जो कि प्रायः एक हजार मील है, समुद्र को समर्पित कर दिया है और सौराष्ट्र का उत्तरी हिस्सा कच्छ के रण द्वारा भूमि के साथ ग्रांख-मिचौनी कर रहा है। सौराष्ट्र का पश्चिम, दक्षिण **ग्रौर** पूर्व दिशा में समुद्र का सुडौल घुमाव है। इस प्रकार तीन स्रोर से नील सिन्धुं का जल सौराष्ट्र की भूमि का पाद-प्रक्षालन करता है।

महर्षि दयानन्द सरस्वती का जन्म-स्थल टंकारा ग्राम जहां पर है, वह मोरबी का राज्य उत्तर-भारत में काफी प्रसिद्ध है। सौराष्ट्र के विलय के पहले अंग्रेजों की व्यवस्था के अनुसार मोरबी राज्य प्रथम श्रेणी का राज्य माना जाता था श्रौर वहां के राजाश्रों ने अपने मोरबी नगर के पास नवलखी-बन्दर का यथाशिक्त विकास किया था। उत्तरी भारत के साथ स्थल मार्ग से ब्यापार करने के लिए यह नवलखी-बन्दर दूसरे बन्दरों से श्रिधिक पास पड़ता है। ऊंटों के कारवा पर राजपूताना में वहां से सामान का यातायात सुगम होता है। इस नवलखी-बन्दरगाह की भौगोलिक महत्ता का पता इस बात से चलता है कि इसी के ठीक सामने, ग्राठ-दस मील चौड़ी कच्छ की खाड़ी के उस पार, कच्छ-राज्य की सीमा में, भारत सरकार ने ग्रब करोड़ों रुपये खर्च करके विशाल पैमाने पर कांदला बन्दर का निर्माण किया है ग्रीर उसका नाम गांधीनगर रखा है। ग्राशा है कि निकट भविष्य में ही वह स्थल स्वतन्त्र भारत की राजधानी दिल्ली के लिए निकटतम समुद्र-द्वार साबित होगा ग्रीर भारत के सबसे ग्रधिक बलशाली तथा व्यापारिक बन्दरगाह के रूप में विश्वविख्यात हो जायगा।

यदि एक जहाज में बैठकर हम नवलखी-बन्दर से सौराप्ट्र के समुद्री किनारे की परिक्रमा भ्रारम्भ करें तो वहां से पूर्व में कुछ दूर जाने पर जाम-नगर राज्य का बेड़ी-बन्दर म्रा जाता है।

नवलखी-बन्दर श्रौर बेड़ी-बन्दर, दोनों ही कुछ बन्द समुद्र में हैं। इनके बाद कच्छ की खाड़ी से बाहर निकलने पर खुले महासागर में सर्व-प्रथम बन्दर द्वारका के पास का श्रोखा-बन्दर है। भारत की पिश्चिमी सीमा की विदेशियों से रक्षा करने के लिए दीघंदर्शी श्रौर कूटनीतिज्ञ श्री-कृष्ण भगवान ने प्रायः इसी स्थल को प्रहरी के रूप में चुना था। सौराष्ट्र की पिरिकमा करने के लिए जो जहाज पूर्व से पश्चिम की श्रोर जाता है उसे श्रब एकदम दक्षिण में मुड़ना होता है, तब जाकर वह परम-तीर्थ द्वारका पहुंचता है। द्वारका से श्रागे, कुछ श्राग्नेय दिशा में मुड़ता हुशा प्रायः पच्चीस-तीस मील पर जहाज मियाणी-बन्दर पहुंचता है, जहां से पुराने पोरबन्दर राज्य की सीमा शुरू होती है। मियाणी से फिर करीब पच्चीस मील श्रागे चलने पर पोरबन्दर श्राता है, जो प्राचीन काल से सुदामापुरी के नाम से सुविख्यात रहा है श्रौर ग्रब सुदीघं भविष्य तक उसी प्रकार गांधी-तीर्थ माना जायगा, जिस प्रकार टंकारा महिष दयानन्द-तीर्थ माना जाता है। इसके बाद, सौराष्ट्र की परिकमा के लिए, जहाज श्राग्नेय दिशा में ही बढ़ता जाता है श्रौर नवीबन्दर, माधवपुर, मांगरोल, वेरावल, सोमनाथ, पाटण श्रौर डचू में पहुंचता है।

डधू से सौराष्ट्र का किनारा छोड़ कर यदि जहाज को सीधा पूर्व में चलाया जाय तो वह सामने के किनारे पर गुजरात के प्रसिद्ध नगर सूरत में पहुंचेगा ग्रौर ग्राग्नेय दिशा में कुछ मंजिल तय करने पर, सोपारा बन्दर या बंबई-बन्दर पहुंच जायगा। लेकिन सौराष्ट्र की परिक्रमा पूरी करने के लिए डघू से ईशान दिशा में मुड़ना होता है। उस दिशा में जाफरा-बाद ग्रौर महुग्रा बड़े बन्दर हैं। फिर सीधे उत्तर में चलने पर घोषा बन्दर और बाद में सौराष्ट्र का वर्तमान प्रस्थात व्यापारी शहर भावनगर ग्राता है। ग्रन्त में जहां गुजरात ग्रीर सौराष्ट्र के बीच की खाड़ी पूरी होती है, वहां भावनगर से बिलकुल उत्तर में जहाज खंभात शहर पहुंच जाता है। यहां पर सौराष्ट्र का समुद्र-तट समाप्त हो जाता है ग्रीर सौराष्ट्र भारत के भूखड के साथ एकाकार हो जाता है।

सौराष्ट्र के अनेकानेक बन्दरगाहों मे वेरावल, पोरबन्दर श्रौर द्वारका भारत में अधिक प्रसिद्ध हैं। द्वारका भारत के चार धामों में से एक हैं और वेरावल-बन्दर पर सोमनाथ महादेव का तीर्थ हमारे देश के नथे-पुरान युगों के उतार-चढ़ाव की साक्षी दे रहा है। एक के बाद एक कई बार इस ज्योतिर्लिंग की प्राण-प्रतिष्ठा की गई और १६५१ में हमारे राष्ट्रपति राजंद्रबाबू के हाथों फिर से वही अनुष्ठान दुहराया गया। जिस प्रकार दिल्ली बार-वार बनी, बार-बार बिगड़ी और आज फिर समूचे भारत का केंद्र वनी हुई है, उसी प्रकार सोमनाथ का ज्योतिर्धाम सौराष्ट्र या गुजरात के लिए ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए महान धार्मिक केंद्र बन गया है। दिल्ली के आसपास के टीलों पर जिस प्रकार गतयुग की दिल्ली के भग्नावशेष पुरानी स्मृतियों को जागृत करते हैं, उसी प्रकार वेरावल के समुद्धतट पर टूटे हुए विशाल मन्दिरों के भग्नावशेष पुरानी कला, पुरानी समृद्ध, पुराने संगठन आदि का परिचय दे रहे हैं।

सोमनाथ का नया मन्दिर छोटा है, परन्तु उसके निकट समुद्र की तरगें न जाने कितने युगों से अपना धार्मिक रहस्य और सनातन संदेश सुनाती भ्रा रही हैं!

व्यापारिक दृष्टि से यह सौराष्ट्र का सौभाग्य है कि उसे एक-से-एक टक्कर लेनेवाले सुन्दर बन्दरगाह मिले हैं। स्राधुनिक युग में उनसे कुछ बन्दरगाहों में सामुद्रिक व्यापार की ग्रच्छी उन्नति हुई है श्रौर वहां पर छोटे-छोटे जहाजों का स्नावागमन रहता है, परन्तु पोरबन्दर सौराष्ट्र का ऐसा बन्दरगाह है जहां बड़े-बड़े महासागरों को पार करने वाले विशाल स्टीमर भी लंगर डाल सकते हैं। महासागर में चलने वाले देहाती जहाजों के लिए पोरबन्दर में ऐसी सुविधा है कि वहां की चौड़ी सुन्दर खाड़ी में एक हजार तक देशी ढंग की बड़ी-बड़ी नावें श्राश्रय पा सकती हैं ग्रौर समुद्र के प्रलयंकारी तूफान के समय निश्चिन्त भाव से ग्रात्मरक्षा कर सकती हैं।

जिस प्रकार किसानों को हम धरती-माता के पुत्र कहते हैं, उसी प्रकार इन शूर श्रौर साहसी नाविकों को समुद्र-संतान कह सकते हैं। पोरबन्दर के समुद्र-किनारे पर इन समुद्र-संतानों में बड़ी स्फूर्ति नजर श्राती है। ये बहुत उद्योगी, बलगन, विनोदी श्रौर चतुर प्रतीत होते हैं। जब उन समुद्र-संतानों के कुमार श्रौर कुमारिकाएं, युवक श्रौर युवितयां, हिलिमिल कर काम पर जुटते हैं, तब सारा वातावरण प्रसन्नता से भर जाता है। समुद्र जब शान्त तथा सौम्य होता है तब ये लोग उसका भरपूर श्रानन्द लूटते हैं श्रौर जब समुद्र कुद्ध होकर श्रपने रौद्र स्वरूप को प्रकट करता है तब भी वे श्रपने काम को पूरी निर्भीकता श्रौर स्थिरचित्त से करते रहते हैं।

बन्दरगाह की इस चहल-पहल से निकलकर पूर्व की ग्रोर कुछ दूर पर मुक्त समुद्र का सुन्दर पाट ग्राता है।

बापूजी के जन्म से कई शताब्दी पहले से पोरबन्दर ने सातों समुद्रों के जहाजों को देखा है। फिरंगी लोग जब इस स्रोर स्राये उससे भी पहले यहां का व्यापार ईरान, सरबस्तान स्रौर स्रफीका के साथ चलता रहा है। हिन्द महासागर को चीरकर यहां की नौकाएं पूर्वी स्रफीका में जंजी-बार स्रौर मोम्बासा तक दौड़ लगाती रही हैं। स्रनुभवी लोगों ने बहुत सोच-समभकर इस स्थल पर यह नगर बसाया है। नगर से सटकर कुछ मूल-कोण के स्राकार में समुद्र जमीन में धंस गया है भौर एक छोटा-सा उपसागर बन गया है। समुद्र-किनारे की इस स्राकृति का यश उस खाड़ी को है, जो जमीन के स्रन्दर धनुषाकार होती हुई डेढ़-दो मील तक चली गई है। चौमासे में जब पानी स्रधिक भर जाता है तब यह खाड़ी इतनी स्रधिक फैलती है कि सौराष्ट्र की भादर नदी तक पहुंच जाती है स्रौर काफी भीतरी प्रदेश तक किश्तयां जा सकती है।

पोरबन्दर की खाड़ी में नावों पर सामान लादने-उतारने के लिए जो ग्रंड्डा बनाया गया है, वह लंबा-चौड़ा है। इस चबूतरे पर इन दिनों ग्रनाज की बोरियां, रुई की गांठें, घास की गठरियां, पिड-खजूर के गट्ठे, बारडा डुंगर के सफेद पत्थर की बड़ी-बड़ी शिलाएं, भेंस के घी के कनस्तर, नारियल, नारियल की रस्सी-रस्से के गट्ठर, ग्रीर किराने ग्रादि सामान के ढेर लगे रहते हैं तथा नाविक लोग उस माल को नाव में चढ़ाने-उतारने में व्यस्त रहते हैं।

खाड़ी के मुहाने के पास, खुले महासागर के सामने, ऊंचा श्रौर सुन्दर दीपस्तम्भ है, जो ग्रंधेरी रात्रि में बीच समुद्र में जानेवाले जहाजों का मार्ग-दर्शन करता है। किनारे से बीस मील की दूरी पर बीच समुद्र में चलनेवाली नावों को भी इस दीपस्तम्भ का सहारा मिलता है।

इधर समुद्र के इस लघु उपसागर के सहारे पोरबन्दर नगर बसा हुआ है। सफेद पोरबन्दरी पत्थर के पक्के दो-तीन मंजिल ऊंचे मकान, ढाई सौ वर्ष से भी ग्रधिक समय से ज्यों-के-त्यों यहां पर खड़े हैं। पहले यह नगर परकोट के ग्रन्दर समाया हुग्रा था, ग्रब परकोटा नहीं है; लेकिन पुराने शहर की टेढ़ी-मेढ़ी श्रीर संकीर्ण गलियां बनी हुई हैं। मूल शहर के बाहर तिगुने विस्तार में भ्राधुनिक ढंग का शहर फैला हुम्रा है। यहां के व्यापारी बम्बई ग्रौर सुदूर ग्रफ्रीका तक भी पैसा कमाने के लिए जाते हैं। उनमें से कुछ लोगों ने यहां बड़े-बड़े बंगले ग्रौर कोठियां बनाई हैं। श्राधुनिक ढंग के मकानों की कतारों के बीच चौड़ी सड़कें बनी हुई है श्रौर उनमें से एक सड़क का नाम युगान्डा रोड रखा गया है। इसके प्रतिरिक्त इस नगर में सीमेंट की बड़ी मिल, दियासलाई बनाने का कारखाना, तेल की मिल, नकली रेशम बुनने की मिल, श्रादि श्रनेक कारखाने हैं। चूने के पत्थरों का भी दूर-दूर तक व्यापार होता है। नगर के मध्य में जो अच्छे-श्रच्छे मन्दिर हैं, उनमें सुदामाजी का मन्दिर सुप्रसिद्ध है। वह कलापूर्ण श्रीर सुन्दर बना हुन्ना है। छोटी-मोटी फुलवाड़ियां भी जगह-जगह लगी हुई है जिनमें नारियल, बादाम, चीकू, सुपारी जैसे फल-वृक्ष हैं। कुल मिला-कर यह नगर प्राचीन ग्रौर ग्रविचीन ढंग का ग्रच्छा मिश्रण है। एक ग्रोर यहां मन्दिरों की भरमार है तो दूसरी स्रोर स्रार्यकन्या गुरुकुल, संस्कृत पाठशाला ग्रौर ग्रनेक स्कूल, हाई स्कूल व विद्यालय चल रहे हैं। चित्रकला में पोरबन्दर की ख्याति विशेष ह। भारत के ग्रच्छे-ग्रच्छे चित्रकार यहां पैदा हुए हैं।

इस प्रकार के विकसित प्रदेश में महात्मा गांधी ने जन्म लिया।

#### : २ :

# संस्कार-भूमि

मनुष्य के सारे सामाजिक श्रीर व्यक्तिगत संस्कार उस जलवायु श्रीर भौगोलिक परिस्थित के अनुरूप बनते हीं, जिसमें उसका जीवन व्यतीत होता है। जाने या अनजाने हरएक व्यक्ति अपने चारों ओर के वाता-वरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। जिसमें जितना हृदय-बल,

मनोबल ग्रौर इच्छाशक्ति होती है, उसी मात्रा में उसका व्यक्तित्व कम या ग्रिषिक विकसित होता है; पर उसके विकास की सामग्री उसके चारों ग्रोर सदैव बनी रहती है।

गांधीजी का जो अद्वितीय और अपूर्व व्यक्तित्व चमक उठा, उसकी नींव में किस प्रकार की सामाजिक भूमिका थी, इसका सही पता लगाना सहज कार्य नहीं हैं। लेकिन जिस जगह पर गांधीजी ने जन्म धारण किया, उस स्थल का भौगोलिक वातावरण अपनी कहानी चिरकाल तक कहता रहेगा।

यद्यपि हमारे परिवार के प्रथम महापुरुष श्री उत्तमचन्द गांधी का मकान पोरबंदर में है, तथापि पता चलता है कि हमारे पूर्वजों का निवास कुतियाणा नामक कस्बे में था।

सौराष्ट्र की सबसे बड़ी नदी भादर कुतियाणा की सीमा पर वहती है। उसका पाट चौड़ा है और पानी थोड़ा होते हुए भी इतना स्वच्छ है कि उसके तले बिछे हुए छोटे-छोटे गोल पत्थरों का रंग साफ दिखाई देता है।

कुतियाणा से दक्षिण में, सौराष्ट्र की अन्तिम सीमा पर, अपने गंभीर घोष से आकाश को भर देनेवाला नील सिंधु का जल संतप्त मातृभूमि को अहींनश शीतल करता रहता है। पश्चिम में ओखा और द्वारका से लेकर पूर्व में घोषावन्दर और भावनगर तक फैले हुए इस महासागर का दक्षिण दिशा में सामने की ओर हजारों मील तक कहा किनारा नहीं दिखाई पड़ता। यह महासागर सीधा दक्षिण ध्रुव के प्रदेश तक चला गया है।

सागर के किनारे पूर्व से पिश्चम तक बालू का जो विशाल पट विछा हुआ है वह मानव-चित्त पर अपना अनोखा ही प्रभाव डालता है। उस पट में विचरने पर न तो समुद्र ही दीखता है और न हरी भूमि के दर्शन होते हैं। पर जैसे ही सूर्य थोड़ा-सा ऊंचा चढ़ता है वैसे ही वहां मृगजल के विशाल सरोवर लहराते हुए दीख पड़ते हैं। इतना ही नहों, उन सरोवरों में ऊंची-ऊंची वृक्षराशि की परछांही भी स्पष्ट प्रतीत होती है।

भादर के दोनों किनारों पर लहराते हुए शस्य-श्यामल खेत चित्त को संतोष से भर देते हैं। दिन में सूर्य के प्रखर ताप से तपते रहने वाले कठोर वर्ती छोटे-छोटे गिरिश्टंग मन को तपस्या की श्रोर श्राकर्षित करते हैं। बरडा पहाड़ी की सुहावनी घाटियों में श्रपनी दुधारु गाय-भैंसों को चराते हुए श्रहीर, चारण श्रादि के श्रालाप वेदकालीन ऋचाश्रों का स्मरण दिलाते हैं, महासागर का गहन-गंभीर स्वरूप हृदय को बल प्रदान

करता है श्रौर उसकी तरंग-माला का श्रखंड नृत्य चित्त को र्कीममय बना देता है। सामुद्रिक व्यापार देश-विदेश के साहसिकों को श्रापस के संपर्क में लाता है श्रौर एक-दूसरे की विद्या, कला श्रौर सूभ-बूभ का श्रादान-प्रदान होता रहता है। रेगिस्तान जैसी मृगमरीचिका का श्रनुभव जीवन के प्रति सावधान रहने की सूचना करता है।

लेकिन पोरबन्दर के ग्रासपास का छोटा-सा प्रदेश ग्रपने में चाहे कितना ही भरा-पूरा प्रतीत क्यों न हो, फिर भी यह भूलना न होगा कि हमारे विशाल भारत देश का यह एक ग्रंश-मात्र है। भारत के चार प्रसिद्ध घामों में से पश्चिमी धाम द्वारका का यह प्रदेश है। उस समय द्वारका के लिए राजकोट-जामनगर के रास्ते रेल नहों बनी थी; ग्रधिकतर यात्री पोरबन्दर के रास्ते द्वारका जाते थे। पैदल ग्रौर नाव से यह यात्रा की जाती थी। पैदल मार्ग ग्रधिक चलता था।

पोरबन्दर की भाषा शुद्ध गुजराती हैं। लेकिन व्यापारियों में हिन्दू ग्रीर मुसलमान ऐसे भी हैं, जो ग्रपने घर में कच्छी बोली बोलते हैं। हिन्दी-भाषी प्रदेश की तरह, गुजराती भाषा के प्रदेशों में भी जिले-जिले की बोली अलग है। यह अन्तर गद्य और पद्य दोनों में ही प्रकट होता रहा है। गुजरात की तरह सौराष्ट्र की बोली में भी इतना अन्तर है कि एक जिले वाले दूसरे जिले वालों की बोली से पहचान सकते हैं। कुछ क्षत्रिय श्रीर समद्र के किनारे बसने वाली नाविक जातियों की अपनी म्रलग बोली है, जिसमें देशज शब्दों का बाहल्य है। पढ़े-लिखे नगरवासी की समक्र में यह बोली ग्रासानी से नहीं ग्राती । गांधीयुग से पहले साहित्य-कार ग्रौर कवियों के बीच गुजराती तथा सौराष्ट्री की परिधियां ग्रलग-म्रलग थीं ग्रौर वे म्रपने-म्रपने ढंग से म्रलग-म्रलग महावरों, कियापदों श्रीर वाक्छटा का विकास करने का श्राग्रह रखते थे। जब सौराष्ट्र श्रीर गुजरात दोनों के मध्य में पड़ने वाले ग्रहमदाबाद नगर में गांधीजी ने ग्रपने प्रसिद्ध साप्ताहिक 'नवजीवन' का ग्रारम्भ किया ग्रौर गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की, तब गुजराती श्रीर सौराष्ट्री साहित्यकारों ने कंधे-से-कंघा मिलाकर गुजराती भाषा का विकास करने के लिए कठिन परिश्रम किया। सौराब्ट्र-गुजराती का भेद-भाव लुप्तप्राय हो गया ग्रौर दोनों ही के सम्मिश्रण से ग्राजकल की गुजराती का ग्रोज बढ़े गया । एक-दूसरे का सहयोग साधकर ग्रखंड भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए भारत-भर के भिन्न-भिन्न प्रांतों पर गांघीजी ने अपना जो प्रभाव डाला उसी प्रभाव ने गुजरात ग्रौर सौराष्ट्र को भी विशेष रूप से ग्रोत-प्रोत व सूत्रबद्ध कर दिया। साहित्यिक दृष्टि से कहना होगा कि संस्कृत से प्रकृत श्रौर प्राकृत से श्रपश्रंश होकर वर्ज तथा राजस्थानी की तरह गुर्जरी गिरा का जो विकास हुआ वह गुजरात श्रौर सौराष्ट्र में प्रारम्भ से एक-सा ही रहा। तीन-चार-सौ वर्ष पहले की प्रचीन गुजराती श्रौर श्राजकल की गुजराती में प्रायः ऐसा ही भेद हैं जैसा वज भाषा श्रौर श्रवांचीन हिन्दी में।

पुराने जमाने में गुजराती किव भी अपनी रचना ब्रजभाषा में ही करने में गौरव मानते थे। प्रायः डेढ़-सौ वर्ष पहले समर्थ साहित्यकार भट प्रेमानन्द ने गुजराती में पद्य-साहित्य की रचना करने का बीड़ा उठाया, तब से लेकर अबतक गुजरात-सौराष्ट्र में अर्वाचीन गुजराती साहित्य का सतत विकास होता रहा। अंग्रेजों ने जब अपने ढंग से स्कूलों और कालेजों का जाल बिछा दिया तब विद्वानों ने गुजराती को अत्यधिक संस्कृतमय बनाने का प्रयास किया। कुछ विद्वानों ने फारसी शब्दों और मुहावरों की गुजराती में काफी भरमार की। लेकिन गांधीजी ने गुजराती को 'विद्वद्भोग्य' न बनाकर 'लोकभोग्य' बनाने का आग्रह रखा और संस्कृत की अति पर अंकुश लगा दिया। साथ-ही-साथ अरबी-फारसी की अति का मोह भी मिट गया।

कृष्ण-बलराम मथुरा से अपने दलबल सहित द्वारका पधारे, तबसे यह प्रदेश भारत के हृदयस्वरूप मध्यदेश के साथ अविच्छित्र रूप से जुड़ गया। महाभारत-युग के बाद भी सौराष्ट्र का संबंध उत्तर में आनर्त, लाट, राजस्थान, मालवा, कन्नौज, मगध और दक्षिण में महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के साथ घनिष्ठ रूप से बना रहा। इधर समुद्र-मार्ग से कच्छ और सिंध का भी इतना घनिष्ठ संबंध रहा कि सौराष्ट्र की बोली और उच्चारण पर भी वहां का काफी प्रभाव पड़ा। बरडा-प्रदेश का संबंध आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक क्षेत्र में सदैव संपूर्ण भारतखंड से जुड़ा हुआ रहा तथा भारत-भर के महापुरुषों, संतों और शूरों ने अपना-अपना प्रभाव यहां पर डाला।

महाभारत की कथाओं से ज्ञात होता है कि द्वारका से लेकर प्रभास-पाटण (सोमनाथ) श्रौर रैवर्त्तक पर्वत (गिरनार) तक, श्रर्थात् पोर-बन्दर के केंद्र से मीलों की दूरी तक, यादव-समाज बसा हुग्रा था। जिस भूमि को यादवों ने इतना ग्रधिक समृद्धशाली बनाया, उसी को उन्होंने श्रित विशाल श्रौर ग्रापसी कलह के कारण ध्वस्त भी कर डाला। कदाचित् इसी श्रिभशाप के कारण श्रभी पिछले दिनों तक सौराष्ट्र का यह छोटा-सा प्रायद्वीप प्रायः ढाई सौ रियासतों में छिन्न-विछिन्न रहा। यादवों ने जिस प्रकार सूने प्रदेश को ब्राबाद किया उसी प्रकार सुदामा सरीखे विद्वान, त्यागी और तपस्वी ऋषियों ने और संतों ने यहां पर ऊंचे चारित्र्य और संतोषमय जीवन की नींव जमाई। ब्रित प्राचीन काल की बात छोड़कर निकट के भूतकाल को देखने पर भी ज्ञात होता हैं कि संतों का ब्राशीर्वाद यहां के समाज को बराबर मिलता रहा हैं। जूनागढ़ के निवासी परमभक्त नर्रासह मेहता ने हरिजनों के ब्रांगनों में भी भजन गाकर जनता को 'वैष्णव जन' की महिमा समभाई। उनके पद सैकड़ों वर्षों से ब्रमपढ़ लोग भी सौराष्ट्र के गांव-गांव ब्रौर फोपड़ी-फोपड़ी में नित्य ब्राह्म मुहूर्त में गाते रहे हैं। नर्रासह मेहता ने गुजरात के ब्रादिकवि का विदेद पाया हैं। उधर द्वारका से मीराबाई के प्रेम-भित्त के गीतों की ध्वनि सारे वातावरण में गुंज उठी, जो ब्रभी तक लोकहृदय को भावना से विभोर करती रहती हैं।

सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग के उपासक ब्राह्मणों की संस्कारिता ने यहां की जनता को प्रभावित किया। ग्रशोक के प्रतिनिधि ग्रौर राष्ट्रकृटों के वंश का राज्य जब सौराष्ट्र में स्थापित हुआ तब बौद्ध भिक्षुओं ने करणा-मय ग्रीर संयममय जीवन बिताने का संदेश यहां पहुंचाया। बाद में जैन दर्शन के उपासक अर्हतों, श्रमणों श्रीर श्रावकों ने पग-पग पर श्रहिंसा श्रौर जीव-दया का पाठ यहां के लोगों की नस-नस में भर देने का सतत श्रौर संगठित प्रयत्न चालू रखा। साथ ही उनकी प्रेरणा से धनीमानी श्रेष्ठियों (सेठों) ने ग्राबू, गिरनार ग्रीर शेत्रुंजा के पर्वत शिखरों पर भव्य ग्रीर कलामय मन्दिरों का निर्माण किया। साधारण नागरिकों के हृदय में जैनधर्म के प्रसारकों ने दान ग्रीर त्याग ग्रीर जितना बन पड़े उतना कठोर जीवन बिताने की महिमा बढ़ाई। दूसरी म्रोर, केरल प्रांत से श्राकर श्रीवल्लभाचार्य ने वैष्णव सम्प्रदाय के मन्दिरों की, श्रीर श्रयोघ्या की श्रोर से श्राकर स्वामी सहजानन्द ने स्वामीनारायण संप्रदाय के मन्दिरों की गांव-गांव में स्थापना की। इन दोनों वैष्णवाचार्यों ने श्रमजीवी तथा वेदाघ्ययन के लिए ग्रनधिकारी माने जानेवाले शूद्रों, वैष्णवों ग्रौर स्त्रियों को भी राम-कृष्ण की भिक्त, सत्संग ग्रीर सदाचार की ग्रोर प्रवृत्त करने के लिए कठोर परिश्रम किया । इन संतों ने तपोमय जीवन की सुगंध फैलाने के साथ-साथ लौकिक भाषा ग्रीर लौकिक छदों में, सुन्दर, सुमधुर श्रीर ज्ञान-वैराग्यपूर्ण गीतों का ऐसा प्रवाह बहाया कि अनपढ़ स्त्री-पुरुषों के कठ में भी उन पद्यों ने स्थान पा लिया और ऊंचे तत्त्वज्ञान एवं साधना-मय जीवन का ग्रादर्श लोगों के मस्तिष्क में घर कर गया।

श्रन्य अनंक किवयों, साहित्यकारों, विद्वानों श्रौर ऋषि दयानन्द जैसे विचार-प्रवर्तकों ने इस प्रदेश के समाज की बुद्धि को जगाने श्रौर सामा-जिक जीवन को सुसंस्कारी श्रौर उन्नतिशील बनाने की परम्परा चालू रखी।

इसके अतिरिक्त मुसलमानों ने अपने पैगम्बर, खलीफा और सूफियों के धार्मिक विचार और सद्व्यवहार का संदेश यहां के लोगों तक पहुचाया । पारिसयों की सुजनता का भी यहां के समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ा और फिरंगी (पुर्तगाली) तथा अग्रेज जातियों के संसर्ग से भी यहां के समाज में चेतना आई।

ितर यहां सैकड़ों वर्षों तक छोटे-छोटे राज्यों ग्रौर रजवाड़ों का एक ग्रनोखा संग्रहालय-सा बना रहा, इमिलए गहरी कूटनीतिज्ञता ग्रौर उत्तम शूर-वीरता की परम्परा भी यहां के समाज में पनपती रही।

#### : ३:

# जहां गांधीजी ने जन्म लिया

पृथ्वी के नक्शे में सुदामापुरी, अर्थात् पोरबन्दर की स्थिति भूमध्यरेखा के उत्तर में २१-४५ अक्षांश पर और ग्रीनिविच से पूर्व में ६६-३२ रेखांश पर है। पिश्चम सागर की दिन-रात गरजती हुई उत्तृग तरंगें जहां भूमि को अन्तिम बार प्रणाम करके लौट जाती हैं, वहां से कुछ उत्तर में समुद्रतट का सौ-सवा-सौ गज का पट छोड़कर, एक नीचा बांध बंधा हुग्रा है। उस बांध के ऊपर एक चौड़ी पक्की सड़क हैं। इस सड़क के दूसरी ग्रोर शहर के पवके मकान हैं। इन्हीं मकानों के बीच, समुद्र के किनारे से प्रायः पाव मील की दूरी पर महात्मा गांधी के प्रितामह श्री हरजीवन गांधी द्वारा खरीदा हुग्रा मकान बरसों से खड़ा है।

उस मकान की खरीद का दस्तावेज आज भी उपलब्ध है। यद्यपि उसमें कहीं-कहीं जन्तुओं ने सूराख कर दिये हैं, तथापि हाथ के बने कागज पर लिखा गया वह दस्तावेज अब भी सुपाठ्य है और उसकी स्याही तिनक भी फीकी नहीं पड़ी है। लेख गुजराती भाषा में हैं, परन्तु वह गुजराती आजकल की गुजराती से कुछ भिन्न हैं। उसकी वाक्यरचना, क्रियापद

म्रादि म्राधुनिक गुजराती से मिलते-जुलते हैं, परन्तु कुछ शब्द पुराने जमाने के हैं। लिपि देवनागरी है। उस गुजराती दस्तावेज का हिन्दी-म्रनुवाद इस प्रकार है:

#### गांधी हरजीवन रहीदास

ज्येष्ठ सुद पंचम, संवत् १८३३ (ग्रर्थात् ईस्वी सन् १८७७) "उक्त तिथि पर पोरबन्दर में महाराणा श्रीसरतानजी पंचचक के प्रवर्तमान होने के समय यह विकय-पत्र लिखा गया है। घर १, जिसमें कमरा १ ग्रोर ग्रोसारा १ जिसमें १ 'मेडा' (सामान रखने के लिए बनाई गई स्राधी छत) है तथा जिसकी खपरेल काठीवाण पत्थर स्रौर टोले पत्थर की बनी है, उसे मेहता गागजी की श्रीवाई मानबाई ने पूर्ण रूप से बेचा है और उस घर को गांधी हरजीवन रहीदास ने पूर्ण रूप से खरीद-कर मोल लिया है। उस घर को करावकोरी ५०० ग्रक्षर में पांच सौ देकर पूरी तरह खरीदकर मोल लिया गया है। इस घर की दिशाओं की तफसील लिखी जाती है कि पूर्व दिशा में पिछवाड़ा है, उसके पीछे, एक म्रहाता है, महाते में दरवाजा है। वह महाता इस मकान का है, उसके पीछे गढ़ हैं । दक्षिण दिशा में जो दीवार है, वहां श्रीजी का घर है और वह दीवार मजमू (साभे की) है। पश्चिम में दरवाजा है ग्रौर दरवाजे के स्रागे एक फाटक है, जिसका सामना दक्षिण में पड़ता है। उस फाटक के अन्दर एक पीपल का पेड़ है। उसके उत्तर में एक दूपरी दीवार है, जिससे मिला हुम्रा गांधी करसनदाम रहीदास का मकान है। ऐसा मकान मोढ़ ब्राह्मण गांगजी कला की घर वाली श्रीवाई मानबाई ने पूरा-पूरा बेचा है स्रीर गांधी हरजीवन रहीदास ने खरीदकर मोल लिया है, उसे पुत्र-पौत्रादिक भोगते रहें।"

इसके नीचे बिकी करने वाली मानबाई के दस्तखत बडे स्पष्ट ग्रक्षरों में है, परन्तु राणा साहब ने केवल स्वस्तिक चिह्न बना दिया है, क्योंकि वह लिखना-पढ़ना नहीं जानते थे। स्वस्तिक के ग्रलावा उनके नाम की मोहर लगी हुई है। दस्तावेज पर गवाह के रूप में दूसरे सात व्यक्तियों के दस्तखत हैं, जिनके नामों से पता चलता है कि भिन्न-भिन्न पूर्ण वर्ण के नागरिकों से उन दिनों गवाही ली जाती थी। गवाहों के नाम ये है—

सौराष्ट्र में पुराने जमाने में रुपये के स्थान पर कोरी चलती
 भी, जो चांदी की होती थी और रुपये की चार मानी जाती थी।

श्रष्टवर्यु रामजी भीमजी;
 र. परीख काशीदासजी;
 त्र कमजी नानजी;
 र. शेशकरण हीरजी;
 १. कड़वा घरमदास;
 १. श्रोधवजी नानजी;
 गगजी भीमजी।

गांधीजी के इस पुश्तेनी मकान के चारों श्रोर पोरबन्दर के पुराने शहर की घनी बस्ती फेली हैं। पुराने बाजार भी इसी जगह पर केन्द्रित हैं। नगर के चारों ग्रोर श्राजकल कहीं परकोटा नजर नहीं ग्राता, पर पुराने समय में था। खुला समुद्र जहां खाड़ी में प्रवेश करता है, वहां पर एक घाट बना है, जिसे अस्मावती घाट कहते हैं। घाट से आगे चलने पर माल को चढ़ाने-उतारने के लिए जो पुश्ता बना है उसे मांडवी कहते है। मांडवी से लेकर प्रायः चौथाई मील तक एक संकरी गली में पुराना बाजार लगा हुग्रा है, जहां पर ग्रंधेरी दुकानों में काफी व्यापार चलता रहता है। जहां पर मांडवी का यह बाजार पूरा होता है, वहां एक छोटा-सा खुला चौक है, जिसे माणिक चौक कहते हैं। इस चौक की चारों दिशाओं में सुंदर दरवाजों से आगे फिर नए-पुराने ढंग के बाजार लगे हुए हैं। मांडवी बाजार से जो रास्ता माणिक चौक में ग्राता है, उसके बाई ग्रोर के दरवाजे में प्रवेश करने पर बाएं हाथ पर पहला मकान श्रीनाथजी की हवेली है श्रीर उस हवेली के पीछे हमारा उपयुक्त पूराना मकान है, जिसका मुहाना अब आगे बढ़ाकर 'कीर्ति-मन्दिर' बनाया गया है श्रौर जिसका प्रवेशद्वार श्रीनाथजी की हवेली की सीध में मिला दिया गया है।

सन् १९४७ में पूज्य बापूजी की उपस्थिति में ही उनकी स्वीकृति पाकर पोरबन्दर के बड़े व्यापारी श्री नानजी सेठ श्रौर महाराणा ने मिल कर इस पुराने मकान के बाहर श्रौर अन्दर बहुत रहोबदल कर दी। विश्वयात्री जब यह स्थल देखने आते थे तब उन्हें बहुत छोटे-से खांचे में से गुजरकर एक दालान में जाना पड़ता था, जहां हवा-प्रकाश की इतनी कमी थी कि भरी दोपहरी में भी बापूजी के जन्मस्थल वाले कमरे को टार्च की रोशनी के सहारे देखना पड़ता था। दर्शकों के आवागमन की सुविधा के लिए तथा महात्माजी के स्मृति-चिह्न कीर्ति-मन्दिर की स्थापना के लिए पुराने मकान का भी कुछ हिस्सा गिरा देना पड़ा और श्रीनाथजी के मन्दिर तथा अन्य निजी मकानों का भी कुछ हिस्सा लेकर आवश्यक स्थान बनाना पड़ा। कीर्ति-मन्दिर के बनने से पहले उक्त मकान एक संदूक जैसा बना हुआ था। मुश्किल से दस-बारह हाथ के चौकोर दालान के तीन श्रोर उस मकान को तिमंजिला उठाया गया था और प्रवेशद्वार की दीवार भी उन्चे तक चिन दी गई थी।

तीनों मंजिलों को ग्रब रंगवा-पुतवाकर ग्रीर प्रकाश के लिए कहीं-कहीं नई खिड़कियां लगवाकर नया-सा बना दिया गया है, किन्तु उसका पुराना ढांचा ज्यों-का-त्यों रखा गया है। उसके ग्रन्दर कमरे का क्षेत्रफल कम है, परन्तु प्रत्येक कमरा बहुत पक्का बना है। श्री उत्तमचन्द गांधी के सात पुत्र ग्रीर ग्रनेक पौत्रों के परिवार इसमें ग्रलग-ग्रलग रहते थे ग्रीर ग्रपनी-ग्रपनी रसोई बना लेते थे। साथ ही सम्मिलित परिवार का ग्रानन्द भी पा लेते थे। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए बने हुए दरवाजे भी इतने मजबूत है कि उन्हें बन्द करने पर कमरे सुरक्षित संदूकनुमा बन जाते थे। खिड़की-दरवाजे बन्द करने पर भी रोशनदान से उनमें धीमा प्रकाश ग्रीर ग्रावश्यक हवा ग्रा सके, इसकी सुविधा रखी गई थी। इस युग में यह मकान बिलकुल साधारण ग्रीर छोटा-सा माना जायगा, पर श्री उत्तमचन्द गांधी के जमाने में वह बड़ी सुविधा का माना जाता था। ज्यों-ज्यों परिवार बढ़ता गया त्यों-त्यों मकान में वृद्धि होती गई ग्रीर खपरैल हटाकर एक के ऊपर दूसरी मंजिलें तैयार की गई।

सन् '४७ में जब बापूजी नई दिल्ली में वाल्मीकि मन्दिर में ठहरे हुए थे श्रौर श्रंग्रेजी राज्य को विदा करने के काम में व्यस्त थे, तब पोरबन्दर-निवासी गांधी-परिवार के दो युवक उन्हें प्रणाम करने दिल्ली पहुंचे थे। उस समय हमारे पुरखों के मकान में रहने वाले एक परिवार से कीर्ति-मन्दिर के निर्माण के लिए मकान खाली कराने की बात चल रही थी। उस चर्चा के समय बापूजी ने अपनी स्मृति को ताजा करते हुए कहा था, "वह मकान भूला नहीं जा सकता। तिमंजिले पर जाकर बैठें तो समुद्र की शीतल वायु बराबर चलती रहती है। परन्तु जब बिल्कुल नीचे के तलेवाले कमरे में जाते हैं, तो पांच मिनट के लिए भी बैठना कठिन हो जाता है। इतना श्रिधक वह गरम श्रौर बन्द-सा है।"

बापूजी ने नीचे की जिस मंजिल को इतना गरम श्रीर बन्द बताया, उसी के एक प्रकाशहीन श्रीर बन्द-से कमरे में उनका जन्म हुआ था श्रीर माता पुतलीबाई ने उसी कमरे में अपना जीवन बिताया था। उस कमरे की लम्बाई २० फुट, चौड़ाई १३ फुट श्रीर ऊंचाई ११ फुट है। कमरे के दरवाजे में जाने पर दाएं कोने में एक दूसरे कमरे का दरवाजा पड़ता है। यह अन्दरवाला कमरा बापूजी के पिताजी श्री करमचन्द गांधी की माता तुलसीमा के रहने का १२×१२।। फुट के नाप का है श्रीर पहले काफी श्रंघेरा था। इस अन्दरूनी कमरे के दरवाजे श्रीर बाहर वाले दरवाजे के मध्य में जो तेरह फुट की जगह है, उसके बीच में गुजराती

ढंग का भूला टंगा रहता था, जो प्रसूति की खाट बिछाने के लिए हटा दिया जाता था। प्रवेशद्वार के बाई ग्रोर उसी छोटे कमरे में पानी रखने की गुजराती ढंग की ऊची 'पल्हेंडी' बनी हुई थी। उससे सटकर श्रनाज रखने की मिट्टी की सुडौल कोठियां ग्रौर बड़े-बड़े मटकों की खूबसूरत कतार लगी रहती थी। कोठी ग्रौर मटके की उस कतार के ऊपर पीतल ग्रौर तांबे के वर्तन सजाकर रखें जाते। पल्हेंडी के बाई ग्रोर ६॥ ४॥ फुट का एक छोटा रसोईघर है, जिसमें दो व्यक्ति भी एक साथ कठिनाई से बैठ सकते हैं।

बापू के जन्मवाले कमरे के बाहर जो बरामदा बना हुग्रा है, वह ग्रसाघारण है। उसके नीचे पानी का एक विशाल होज है, जिस पर तीन-चार मेहराव बांधकर वह ग्रोसरी बनाई गई है ग्रौर उसी पर फिर तिमंजिला मकान खड़ा किया गया है। होज की गहराई १५ फट स्रौर लम्बाई-चौड़ाई २० 🗙 १० फुट है, जिसमे प्रायः बीस हजार गैलन पानी समाता है। चिक पोरबन्दर समुद्र के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है, श्रतः पीने के लिए मीठा पानी मिलना भी कठिन हो जाता है। कुश्रां खोदने पर अवश्य अच्छा जल मिल जाता है। परन्तु वह स्वादहोन और फीका होता है। पोरबन्दर के बुद्धिमान नागरिकों ने यंत्रयुग से पहले ही हौज बनाकर वर्षा-जल का सग्रह करने की सुन्दर व्यवस्था नगर के ग्रनेक मकानों में की है। चौमासे के ग्रारम्भ में सबसे ऊपरवाली पक्के पत्थर की छत के फर्श को भी दिया जाता है और जिस नाली से पानी हौज में जाता है, उस के मुंह के पास चूने की ढेरी लगा दी जाती है। इतनी-सी सार-सम्हाल से यह हौज करीब दो सौ वर्ष से काम दे रहा है। इसमें इकट्ठा होने वाला जल पूरे वर्ष तक पीने के लिए पर्याप्त होता है। घरवाले ही नहीं, अन्य नागरिक भी बड़े घर की टंकी का जल एक-एक घड़ा नित्य ले जाते हैं, क्योंकि ऐसे पानी के बिना पोरबन्दर में अरहर की दाल नहीं पक सकती श्रीर अरहर की दाल श्रीर भात के बिना शाम की व्याल से पोरबन्दर वालों को संतोष नहीं होता।

इस ऊंची ग्रोसरी के नीचे जो दालान है, उसी में गांधीजी का लग्न-मंडप रचा गया था ग्रौर यहीं से चलकर बरात घूमती-फिरती इस मकान के पीछे सात-ग्राठ मकान छोड़कर कस्तूरबा के पिता के घर पहुंची थीं। इस छोटे से दालान के पूर्व की ग्रोर, ग्रर्थात् वापूजी के जन्म के कमरे के ठीक सामने मेरे दादाजी का हिस्सा उस मकान में था। इससे पता चलता है कि मेरे पितामह श्रीखुशालचन्द गांधी की उनके साथ बड़ी घनिष्ठता थी। ग्रागे चलकर श्री खुशालचन्द गांधी के पुत्र ग्रौर मेरे काका मगनलाल गांधी हमारे परिवार-भर में बापू के मार्ग का ग्रधिक-से-ग्रधिक ग्रनुसरण करनेवाले सिद्ध हुए।

इस मकान में दो-तीन ऐसे दर्शनीय स्थान थे जो ग्रव नया कीर्ति-मन्दिर बनने पर लुप्त हो गए हैं। बापूजी के प्रिप्तामह श्री उत्तमचन्द गांधी —ग्रोताबापा—ने जब राजमाता की हुकूमत के समय राजमाता के सामने सत्याग्रह किया था, तब मकान पर राजमाता की ग्राज्ञा से तोप चलवाई गई थी, जिससे दीवार में छेद पड़ गए थे। यद्यपि बाद मे उन छेदों को बन्द कर दिया गया था तथापि गोले के निशान रह गए। गोले की मार से दीवार का ऊपरी हिस्सा गिर गया था। दीवार बड़ी मोटी होने की वजह से ज्यादा नुकसान तो नहीं हुग्रा, फिर भी वहां पर दीवार में कमजोरी ग्रा गई थी। ग्रव सारी-की-सारी नई चिनकर ग्रिधक मजबूत बना दी गई है।

दूसरा दर्शनीय स्थान ऊपर की मंजिल की एक छोटी-सी कोठरी थी, जिसमें पर्याप्त हवा ग्रीर उजाला था। उस कोठरी में पुराने ढंग के कुछ भित्ति-चित्र थे। इतने बरसों के बाद देखने पर भी मुभे उसके फूल ग्रौर पत्तियों के चित्रों का रंग चमकता हुग्रा दिखाई दिया। इन सुन्दर दीवारों में जहां पुराना पलस्तर टूट जाने के कारण ग्राजकल के कारीगरों ने मरम्मत की हैं ग्रौर चूना पोता है, वह बिलकुल ग्रलग दिखाई पड़ता है। बापा की पूजा के लिए यह कोठरी ग्रलग से बनाई गई होगी।

तीसरा लुप्त स्थल, गांधीजी का कमरा कहा जाता था। जन्म-स्थान वाले कमरे से सटकर एक और दुर्माजला मकान था, जो कीर्त्त-मन्दिर की रचना के समय गिरा दिया गया। इस दुर्माजले पर बापूजी गृहस्थाश्रम-प्रवेश के बाद कुछ ही समय रह पाये थे, परन्तु वह कहा जाता था बापूजी का हिस्सा।

इस मकान की बनावट इतनी पक्की और मजबूत है कि अब भी सैकड़ों वर्षों तक वह ज्यों-का-त्यों टिक सकता है। प्रत्येक मंजिल की छतें नीची हैं और उसकी कड़ियां बहुत मोटी और पक्की लकड़ी के लट्ठों की बनी है। लकड़ियों में अभी तक कहीं भी कच्चापन नहीं आया है। इसमें एक जगह पत्थर की सुन्दर नक्काशी वाली दो-एक जालियां थीं और कई जगह लकड़ी की नक्काशीवाली सुन्दर खिड़कियां थीं।

लेकिन ग्रब उस पुराने मकान का दृश्य नए कीर्त्ति-मन्दिर के सामने दब गया है।

#### : 8:

# गांधीजी के पूर्वज

कुतियाणा में गांधी-परिवार की कुलदेवी का छोटा-सा, प्रायः घुटनों के बराबर ऊंचा मन्दिर है। इस मन्दिर का ग्रहाता बहुत छोटा है। हमारे परिवार में यह रिवाज था कि नव-विवाहित वर-वधू को हमारी कुल-देवी 'सती-मां' के पास ग्राशीर्वाद लेने के लिए कुतियाणा जाना पड़ता था। इस परिपाटी से एक बड़ा लाभ यह होता था कि देश-विदेशों में बिखरे हुए परिवार के सदस्यों को ग्रपने मूल-स्थान के बारे में बहुत-सी भौगोलिक ग्रीर सामाजिक जानकारी मिल जाया करती थी।

गुजराती में पंसारी को गांधी कहते हैं। गुजरात-सौराष्ट्र में जिस किसी के यहां जड़ी-बूटियां, नमक-मसाले, हल्दी-फिटकरी, ग्रादि वस्तुएं बिकती हैं वह गांधी कहलाता है, चाहे वह हिंदू हो, जैन हो, पारसी हो, मुसलमान हो, या कोई श्रौर। हमारे किसी पूर्वज ने बीसियों पुश्त पहले कहीं पंसारी की बढ़िया दूकान चलाई होगी। इस कारण वह श्रौर उनके सब वंशज 'गांधी' के नाम से विख्यात हो गए होंगे। हमारे पूर्वजों में सबसे पहले श्री लालजी गांधी का नाम उपलब्ध होता है। श्री लालजी गांधी की पांचवीं पीढ़ी में श्री उत्तमचन्द गांधी का जन्म हुग्रा श्रौर

१. बापू की स्मृति में कीत्त मन्दिर की स्थापना की गई है। इस कीर्ति-मन्दिर के बीच में संगमरमर का एक चौड़ा मुन्दर चौक है। उसके चारों ओर २६ खम्भों पर बापूजी के सदुपदेश के सुवाक्य खुदे हुए हैं, कलापूर्ण शिखर वाले गर्भागार में पूज्य बापू और बा के आदमकद फोटो लगे हें और दोनों ओर के कमरों में बापू के रचनात्मक कार्य का कुछ-नकुछ काम प्रदिश्त किया गया है। कीत्ति-मन्दिर के संचालकों का प्रयत्न है कि यहां पर आने वाले यात्री बापू के सत्य और ऑहसा के सिद्धांत पर आधारित समाज-व्यवस्था की कुछ-न-कुछ जानकारी लेकर ही लौटें।

सातवीं पीढ़ी में पैदा हुए हमारे बापूजी—राष्ट्रपिता महात्मा गांधी।

वैसे गांधी-परिवार वैश्यों की उस उपजाति में है, जो मोढ़विणक की जाति कहलाती है। उत्तर गुजरात में अणिहलपुर-पाटण और सिद्धपुर पाटण के बीच में मोढ़ेरा नाम का एक गांव पड़ता है। वहां पर मोढ़ेरा देवी का एक सुन्दर कलापूर्ण मन्दिर है। उसी केन्द्र से मोढ़े लोगों ने अपनी अलग परिधि कायम की होगी। मोढ़ेरा से चलकर ये मोढ़ बनिए कर्णावती (अहमदाबाद), स्तम्भ-तीर्थ (खंभात) और वहां से सौराष्ट्र के घोघाबंदर में जा बसे होंगे।

गुजरात के इतिहास में सुप्रसिद्ध जैन-धर्माचार्य श्रीहेमचन्द्र सूरि का जन्म एक मोढ़ बिनए के घर हुग्रा था। किसी जैन यित ने बालक हेमचन्द्र की विलक्षण बुद्धि को पहचाना और उसके माता-िपता को समभा-बुभा-कर उस बालक को प्राप्त कर लिया। िफर उसे दीक्षा देकर परम विद्वान बनाया। भारत-भर के प्रथम श्रेणी के प्राचीन विद्वानों में और ऊंचे चित्र वाले समस्त संतों में श्रीमद् हेमचन्द्राचार्य की गणना की जाती है। उनकी जीवनी को जब हम पढ़ते हैं और उनके अलौकिक व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं तब चित्त को विशिष्ट प्रकार की सात्विक प्रसन्नता होती है और मन में सत्संकल्पों की वृद्धि होती है। ऐसे महापुरुष के एक हजार वर्ष बाद, उनसे भी बढ़कर प्रभावशाली और संत-हृदय महात्मा गांधी-जैसे नररत्न का वैश्यों की इसी मोढ़-विणक उपजाति में सौराष्ट्र के ही एक दूसरे बन्दरगाह में जन्म हुग्रा। यदि इस घटना को केवल ग्राकस्मिक न मान लिया जाय तो इसमें सांस्कारिक परम्परा की भलक मिल सकती है।

इन दोनों महात्माओं के जीवन श्रौर स्वभाव में कई लक्षण मिलते-जुलते हैं। जनता के उत्थान के लिए दिन-रात सजग रहना श्रौर श्रथक परिश्रम करना, श्रपने श्रनुयायियों का जीवन सादा श्रौर संयमी बनाने का श्राग्रह रखना, मोटे श्रौर कम-से-कम वस्त्रों से गुजर करने का व्रत पालना, राजनीति पर श्रधमं का रंग चढ़ने से रोकना, इत्यादि कई बातें दोनों में एक-सी हैं। जैसे श्राधुनिक गुजराती साहित्य के निर्माण में गांधी-जी का बहुत बड़ा हाथ है वैसे ही प्राचीन गुजराती-साहित्य के निर्माण में श्री हेमचन्द्र सूरि का हाथ माना जाता है। गुजराती का सर्वप्रथम व्याकरण हेमचन्द्राचार्य का ही लिखा हुश्रा है।

गुजरात सौराष्ट्र के बिनयों में से कुछ लोगों ने व्यापार-वाणिज्य का काम किया तो कुछ ने राजसेवा का । राजसेवकों को राजाज्ञा के अनुसार

राज्य के भिन्न-भिन्न कस्बों और परगनों में अपनी नौकरी के कारण जाना पड़ता होगा। श्री लालजी गांधी को अथवा उनके किसी वंशज को जूनागढ़ के अधीन कुतियाणा ग्राम में नौकरी मिली होगी। बाद में वह भादर नदी का हरा-भरा किनारा और शांत एवं सुन्दर स्थान कुतियाणा देखकर वहीं बस गए होंगे।

परिवार का इतिहास देखने पर पता चलता है कि सौराष्ट्र की रियासतों में चलने वाले राजकीय संघर्षों में हमारे पूर्वंज भी उलभे हुए रहते थे। एक ही रियासत में शायद ही किसी की नौकरी लगातार बनी रहती हो। यदि पिता के बाद पुत्र को वह नौकरी मिलती थी तो वह पुत्र के अपने ही बूते से मिलती थी। केवल पिता की विरासत होने की वजह से पुत्र ने किसी रियासत में अमात्य की जैसी ऊंची नौकरी पाई हो, ऐसा उदाहरण कम हैं। न्याय-निष्ठा, उदारता और प्रेमभरे बर्ताव के कारण जो लोकप्रिय बन सकता हो, ऐसे ही व्यक्तियों को चुनकर राजा लोग अपने अमात्य-पद—दीवानगिरी—पर नियुक्त करते थे। वह अमात्य फिर अपने ही भाई-भतीजों और विश्वासपात्र मित्रों को राज्य की नौकरी में रखवाने का प्रयत्न करता था। जब राजा के पास किसी दूसरी जाति या खानदान का वसीला बढ़ता था तब पहले वाला प्रायः सारा-का-सारा परिवार राज्य की नौकरी से अलग हो जाता था और उस परिवार के प्रायः सभी लोग व्यर्थ की खोंचा-तानी या संघर्ष छोड़कर शांति-पूर्वक, यथाशिक्त व्यापार-रोजगार करके अपना जीवन-निर्वाह करते थे।

इसी प्रकार से हंगारे पूर्वज श्री लालजी गांधी से लेकर, या उनसे भी पहले से, गांधी-परिवार के लोगों को समय-समय पर सौराष्ट्र की रियासतों में बराबर नौकरियां मिलती रहीं श्रौर छूटती भी रहीं। राज्य की नौकरी के लिए मारे-मारे फिरने की उनमें श्रादत नहीं थी। मालिक की नाराजी या उसके विश्वास में कुछ कभी देखकर वे लोग बिना हिचकिचाहट के अपनी नौकरी से त्याग-पत्र दे देते थे श्रौर जब नौकरी के लिए राज्य की श्रोर से बुलावा श्राता था तभी वे प्रामाणिकता श्रौर निष्ठा से राजसेवा करने के लिए तत्पर हो जाते थे। कुतियाणा जूनागढ़ रियासत में होते हुए भी पोरबन्दर के बिलकुल पास बसा है। इसलिए गांधी-वंश के श्रिधिकतर युवकों को ही नौकरियां मिलती रहीं श्रौर राज्य का विलीनी-करण होने तक श्री लालजी गांधी के वंशज पोरबन्दर में राज्य की नौकरी में रहे।

श्री लालजी गांधी के पुत्र श्री रामजी गांधी पोरबन्दर राज्य में

'दफ़्तरी' (दफ़्तर के अधिकारी) थे। आजकल मंत्रिमंडल में गृहमंत्री का जो उत्तरदायित्व होता है, प्रायः वही उत्तरदायित्व उन दिनों दफ़्तरी का होता था।

जूनागढ़ के नवाब की श्रोर से कुतियाणा ग्राम में उनको थोड़ी-सी इनामी जमीन मिली थी। सच पूछे तो गांधी-परिवार की पुश्तैनी जायदाद केवल जमीन का यह दो एकड़ से भी छोटा टुकड़ा है। हमारे पूर्वज कभी जमीन-जायदाद या बाग-बगीचे वाले रहे हों, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। वे सदा निम्न मध्यम श्रेणी के ही थे।

श्री रही दास गांधी के दो पुत्र थे—श्री हरजीवन गांधी श्रीर श्री दमन गांधी। श्री हरजीवन गांधी के पुत्र हुए श्री उत्तमचन्द गांधी। श्री हरजीवन गांधी भी पोरबन्दर में 'दफ़्तरी' थे श्रीर बाद में उनके छोटे भाई दमन गांधी भी उसी पद पर रहे।

गांधीजी के प्रिपतामह श्री हरजीवन गांधी की निर्भीकता की एक दंतकथा सुनी गई है। उससे पता चलता है कि हरजीवन बापा डर कर दबने वाले व्यक्ति नहीं थे।

जब उनके छोटे भाई दमन गांधी पोरबन्दर राज्य के दएतरी नियुक्त हुए तब वह छुट-पूट व्यापार किया करते थे। कहा जाता है कि एक बार जब हरजीवन बापा देहाती नाव में कच्छ से पोरबन्दर लौट रहे थे, श्ररब वालों के दो-एक जहाजों ने उसे घर लिया। यह एक नियमित समुद्री डकेती थी या कुछ ग्रौर, इसका ठीक पता नहीं चलता। उन ग्ररब जहाज वालों ने हरजीवन बापा के जहाज को ग्रपने साथ ले चलने की चेष्टा की। उस जमाने में इक्के-द्रक्के चलने वाले जहाज को पकड़कर उनका माल लुट लिया जाता था श्रीर उनके यात्रियों को गुलाम बनाकर दूर देशों में ले जोकर बेच दिया जाता था। हरजीवन बापा की नाव को घेरकर उन पर सख्ती की गई तो उन्होंने लटेरों के साथ जाने से साफ इकार कर दिया। कायर बनकर उनके साथ जाने के बजाय वह उसी जगह मरने के लिए तैयार हो गए। खाना-पीना छोड़ दिया श्रौर जमकर श्रपनी जगह पर बैठ गए। स्वेच्छा से उठकर चलना उन्होंने बिल्कूल ग्रस्वीकार कर दिया। शायद विरोधी दल के पास इतने साधन नहीं थे कि हरजीवन बापा की नाव को बलपूर्वक बांधकर ले जाते। डरा-धमकाकर वे उस नाव को ले जाने की कोशिश में लगे रहे। उनका ख्याल था कि ये बनिए लोग डरकर उनके वश में हो जायंगे। कहा जाता है कि किसी दूसरी नाव के नाविकों ने इस घटना का समाचार पोरबन्दर के बन्दरगाह में पहंचाया। पोरबन्दर के राणा साहब को इस बात का पता चला तो उन्होंने राज्य के बलिष्ठ नाविकों को भेजकर हरजीवन बापा को उस विपत्ति से छुड़ाया।

श्री हरजीवन गांधी श्रौर श्री दमन गांधी दोनों भाइयों के बीच एक ही पुत्र श्री उत्तमचन्द गांधी थे। दोनों भाइयों का पोरबन्दर में स्थायी निवास था ग्रौर वहीं उन्होंने पत्थर का वह पक्का मकान खरीदा, जिसका उल्लेख पिछले श्रध्याय में किया जा चुका है।

श्री उत्तमचन्द गांधी की प्रगति श्रौर विकास में उनके चाचा श्री दमन गांधी बहुत सहायक रहे। जब श्री दमन गांधी पोरबन्दर राज्य के 'दफ़्तरी' का उत्तरदायी पद सम्हाल रहे थे तब उनके साथ काम करके युवक उत्तमचन्द प्रगति के पथ पर बहुत श्रागे बढ़ गए।

#### : 4:

### पराक्रमी पितामह

श्री उत्तमचन्द गांधी (उर्फ श्रोता गांधी) ने विद्याम्यास कितना किया, कहां किया इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। परन्तु अपनी प्रारम्भिक पढ़ाई पूरी करने के बाद जब श्री उत्तमचन्द गांधी ने कुमारावस्था में पदापण किया श्रीर किसी रोजगार में लग जाने की समस्या उनके सामने श्राई, तब उन्होंने श्रपने पिता श्रीर चाचा के मार्ग से भिन्न एक नये मार्ग का अनुसरण किया। पिताजी व्यापार का काम करते थे। उसमें शायद श्री उत्तमचन्द गांधी को दिलचस्पी नहीं थी। उधर, उनके चाचाजी, जो राज्य की नौकरी करते थे श्रीर दफ्तरी का उत्तरदायी पद संभाले हुए थे, राणा साहब से कहकर श्रपने भतीजे को राज्य में सीधी नौकरी नहीं दिला सके। शायद ऐसी मांग करना उनके चाचा (श्री दमन गांधी) को श्रनुचित प्रतीत हुग्रा होगा। इसिलए उन्होंने युवक उत्तमचन्द को एक स्वतन्त्र काम दिलवाया। वह काम था पोरबन्दर के बन्दरगाह पर समुद्र के द्वारा होने वाले व्यापार पर चुंगी वसूल करने के ठेके का। जहां पर सामुद्रिक जकात वसूल करने का यह काम होता था उस स्थल का नाम 'मीठी मांडवी' था।

उत्तमचन्द गांधी ने जब मीठी मांडवी का उत्तरदायित्व सम्हाला

तब उनकी उम्र छोटी ही थी—मसें भीगी ही थीं। फिर भी बड़ी दक्षता से उन्होंने सामुद्रिक चुंगी का यह काम किया श्रौर नाम कमाया।

चुंगी की ठेकेदारी के काम से जो कुछ समय बचाया जा सकता था उसमें वे नित्य-प्रति श्री दमन गांधी की कचहरी में जाने लगे ग्रौर वहां विधिवत् दफ़्तरी का काम सीखने लगे। थोड़े ही समय में श्री दमन गांधी के काम का बोफ बहुत हल्का हो गया। वह ग्रब कुछ विश्राम लेने लगे ग्रौर उनके कई काम युवक उत्तमचन्द गांधी ग्रपनी ही सूफ से फुर्ती के साथ निपटाने लगे।

श्री उत्तमचन्द जिस प्रकार बुद्धि, व्यवहार श्रीर काम में तेजस्वी श्रीर दक्ष थे उसी प्रकार देखने में भी बहुत प्रभावशाली थे। वे आजानुबाहु थे। जब तनकर बिल्कुल सीघे खड़े होते थे तब उनकी हथेलियां उनके घुटनों से नीचे तक लगती थीं। यह वीर पराक्रमी पुरुष का लक्षण माना जाता है। उनका भाल-प्रदेश उन्नत श्रीर दमकता हुग्रा था। उनकी दृष्टि ऐसी पैनी व तेज थी कि जो श्रादमी उनके पास जाता था, भेंप जाता था श्रीर श्रपने मन की बात कहते हुए हकलाने लगता था। फिर भी, लोगों के लिए वे दूर के या गैर-व्यक्ति नहीं थे। सब लोग उन्हें 'उत्तमचन्द गांधी' के शिष्टाचार-भरे नाम के बदले 'श्रोता-गांधी के प्यार के नाम से पुकारते थे।

घर में, गांव में और राजदरबार में जो बुजुर्ग लोग थे, उनके लिए वह 'स्रोता' या स्रोता-गांधी' थे स्रीर छोटों के लिए 'स्रोताबापा'।

श्रोताबापा के पहले उनके पूर्वजों में से किसी ने भी राज्य की नौकरी में श्रीविक ऊंचा पद पाया हो, इसका संकेत गांधी-परिवार के इतिहास में नहीं मिलता। श्रोता बापा ने ही पहले-पहल दीवान का पद पाया। इस स्थान पर वह किसी के साथ स्पर्घा करके, श्रीजयां देकर या उलटी-सीधी कोशिश करके नहीं, बल्कि श्रपने सामने श्राए हुए काम को शिक्त-भर श्रच्छी तरह पूरा करके पहुंचे थे।

एक दिन पोरबन्दर के राणा खेमाजी ने किसी महत्वपूर्ण समस्या को निबटाने के लिए श्री दमन गांधी को बुलावा भेजा। जब राणा साहब का श्रादमी बुलाने श्राया तब दमन गांधी कचहरी में उपस्थित नहीं थे, कहीं बाहर गये थे। श्रोता बापा की जगह पर कोई श्रौर युवक होता तो राणा का बुलावा सुनकर घबराहट में पड़ जाता श्रौर कचहरी के बड़े श्रीधकारी श्री दमन गांधी को बुलाने के लिए दौड़ उठता; परन्तु श्री श्रोता गांधी साहसी युवक थे। बिना हिचकिचाहट के वह सीधे चल

दिए और राणा साहब के पास खुद हाजिर हुए। उस समय राजदरबार की विधि के अनुसार राणा साहब का अभिवादन करके नम्रता के साथ ओताबापा ने कहा, "मेरे चाचाजी कचहरी के बाहर गये हुए हैं। इस कारण में आपके पास हाजिर हुआ हूं। जो सेवा हो, आज्ञा की जिए। जो कुछ मुभसे बन पड़ेगा, करूंगा। में भी आपका सेवक ही तो हूं।"

लड़के की चतुराई, उसकी वाक्पट्ता और उसका साहस देखकर राणा साहब प्रभावित हुए और एक अनुभवी कर्मचारी के करने का काम उसे सौपा । स्रोताबापा ने वह कार्य बड़ी सावधानी और दक्षता के साथ पूरा कर दिया। यह देखकर राणा साहव के दिल में स्रोता बापा के लिए भरोसा जम गया।

दूसरे ही दिन राणा साहब ने स्रोताबापा को दुबारा अपने दरबार म बुलवाया स्रोर पूछा, "स्रोता, एक पेचीदा कार्य करना है। है साहस ?"

त्रोताबापा ने नम्रता से कहा, "ऐसा कौन-सा काम है जो भ्रापके लिए इतना कठिन है ?"

राणा साहब बोले, "माधवपुर का इजारदार बड़ा ढीठ होता जा रहा है। हमें कमजोर समक्तकर वह हमारी अवहेलना कर रहा है। कई किश्तों की अदायगी खाली जा रही है। उसको सीधा करना पड़ेगा।"

स्रोताबापा ने कहा, "यह कौन-सा बड़ा काम है? मैं जाता हूं माधवपुर।"

राणा साहब बोले, "पर वहां जाकर करोगे क्या, यह तो बताओ ।" श्रोताबापा ने कहा, "इसका पता तो तब चलेगा जब वहां जाऊं श्रोर देखूं। श्रापके श्राशीर्वाद से काम श्रवश्य बन जायगा। श्राप श्रपना पक्का भरोसा मुक्त पर रखिए श्रौर श्राशीर्वाद दीजिए कि बेड़ा पार हो। श्रपने बूते पर वह काम मुक्ते थोड़े ही करना है, श्राप ही के नाम पर तो करना है।"

तैयारी करके बापा माधवपुर के लिए चल पड़े।

यह उस समय की बात है, जब सौराष्ट्र के प्रदेश में श्रंग्रेजों के श्राधि-पत्य का प्रारम्भ हो ही रहा था। सौराष्ट्र की कुल रियासतें एक ही सम्राट् की श्रथीनता में पूरी तरह से संगठित नहीं की गई थीं। जूनागढ़ श्रौर जामनगर-जैसे प्रवल राज्य पोरवन्दर सरीखे निर्वल पड़ोसी राज्यों की सीमा को बलात् दबाते चले जा रहे थे। पोरवन्दर राज्य में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह श्रयने यहां हस्तक्षेप करने वाले राज्यों से मुठभड़ करता। पोरवन्दर राज्य उस समय काफी दब चुका था। उसका शासन गिने-चुने गांवों तक ही सीमित रह गया था। जूनागढ़ राज्य ने जगह-जगह कई गांव हड़प लिये थे और उनमें से कुछ मे पोरबन्दर की जैसी छोटी-मोटी पट्टियां बच गई थीं, जहां से केवल भूमिकर वसूलकर पोरबन्दर राज्य को संतोष मानना पड़ता था। उसकी और कोई सत्ता वहां नहीं चलती थी।

माधवपुर का बन्दरगाह पोरबन्दर राज्य का ही था। वहां के यातायात स्रोर व्यापार पर सामुद्रिक कर वसूल करने का अधिकार पोरबन्दर राज्य के पास था, परंतु अब बात यहां तक बढ़ गई थी कि माधवपुर का इजारदार जूनागढ़ के बल के भरोसे पोरबन्दर के राज्य-कर की सारी रकमें स्वयं निगलने पर तुल गया था। पोरबन्दर के नाम से सामुद्रिक कर वसूल करके वह उसकी एक भी किश्त राज्य-कोष में जमा नहीं करा रहा था।

राणा साहब खीमाजी ने कच्ची उम्र वाले श्रोता गांधी को इस किन समस्या का हल करने व हाथ से जानेवाली वसूली को बचा लेने के लिए माधवपुर भेजा। श्रोताबापा ने वहां जाकर बड़ी धीरता श्रौर गम्भीरता से काम लिया। पोरबन्दर के राणा की श्रवज्ञा करने के कारण इजारदार को डाट-डपट न करने तथा उसके पास दवे हुए राज्य-शुल्क को निकलवा लेने के लिए कुछ भी कड़वी बात न करने की सतर्कता बापा ने रखी। उन्होंने सोचा कि जब हमारे पास लड़ने-भगड़ने के लिए श्रावश्यक बल है ही नहीं तब व्यर्थ बल-प्रदर्शन से हमारी मानहानि ही होगी, धन तो मिलेगा नहीं श्रोर प्रतिष्ठा घट जायगी। इसलिए श्रच्छा यही होगा कि इजारदार से मोर्चा न लेकर जहां से उसको सहारा मिल रहा है, उस जड़ को ही दूर कर दिया जाय।

इस बात को घ्यान में रखकर उन्होंने सूक्ष्मता से अघ्ययन किया कि जूनागढ़ राज्य का दखल पोरबन्दर राज्य की सीमा में कहां-कहां पर और किस प्रकार है। फिर उन्होंने जूनागढ़ के राज्याधिकारियों से कूटनीतिक स्तर पर बातें शुरू कर दीं। अपनी नम्रता और कुशाग्र बुद्धि के सहारे इस अकेले युवक ने अत्यन्त चतुर और ताकत में बढ़े-चढ़ राजपुरुषों को समभौते करने के लिए बाघ्य कर दिया। उन्होंने ऐसी जोरदार भूमिका बांधी कि पोरबन्दर का जो राज्य नित्यप्रति जर्जर और शिथिल होता चला जा रहा था, उसमें नया जीवन और ठोसपन आ गया।

श्रोताबापा ने जूनागढ़ राज्य से जो समभौता किया उसमें उन्होंने जूनागढ़ राज्य के अन्दर जगह-जगह, विभिन्न गांवों में, पोरबन्दर की जो छुटपुट पट्टियां थीं, उनका महसूल वसूल करने का दीवानी हक छोड़ दिया। राणा साहब के राज्य की निश्चित वार्षिक आय पर से बिल्कुल

ही हाथ उठा लेना कम साहस का काम न था। परन्तु पूरे श्रात्म-विश्वास के साथ श्रोताबापा ने यह कदम उठाया। जूनागढ़ के राज-कर्मचारी संतुष्ट हो गए श्रीर उन्होंने श्रोता गांधी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। श्रोताबापा ने जूनागढ़ राज्य से लिखवा लिया कि माधवपुर से लेकर पोरबन्दर तक के सारे समुद्र-किनारे के गांवों में जूनागढ़ राज्य का कोई दखल नहीं रहेगा श्रीर वे सब-के-सब गांव पूर्णतया पोरबन्दर राज्य की ही ग्रधीनता मे रहेंगे। श्रर्थात् उन पर दीवानी-फौजदारी के पूरे श्रधिकार पोरबन्दर रियासत के रहेंगे। श्रोताबापा ने जिस समय यह समभौता किया उस समय समुद्र के किनारे का वह सारा प्रदेश बहुत ही रेतीला था श्रौर प्रायः सारी जमीन ऊसर थी। लेकिन उस इलाके का उज्ज्वल भविष्य श्रोताबापा ने श्रपनी दीर्घ दृष्टि से देख लिया था। जूनागढ़ से किए गए समभौते का सप्टिकरण करते हुए उन्होंने लिखा था, "यदि भादर नदी पर बांघ बनाया जाय तो यह सारी रेतीली जमीन बहुत उपजाऊ हो जायगी श्रौर मनों सोना उगलेगी।" पोरबन्दर राज्य के पुराने कागजों मे श्रोताबापा के हाथ की लिखी हुई ये पंक्तियां श्राज भी देखने को मिल जायंगी।

कई वर्ष पहले लिखी हुई भ्रोताबापा की यह बात भ्रागे चलकर वस्तुतः सही निकली। ग्रब वहां के एक-एक गांव में भ्रासानीं से प्रतिवर्ष पौन लाख रुपये से भी भ्रधिक की पैदावार होती हैं। कुछ हजार रुपये की वार्षिक भ्राय वाला पोरबन्दर राज्य भ्रब कई लाख की वार्षिक भ्राय वाला हो गया।

राणासाहब श्रोताबापा की इस सफलता से बहुत प्रसन्न हुए ग्रौर उन्होंने उसी समय श्रोताबापा को दीवान की पोशाक भेट की तथा उन्हें ग्रपने राज्य का दीवान नियुक्त कर दिया। इस प्रकार यौवन की दहलीज में प्रवेश करने वाले श्री उत्तमचन्द गांधी ने राज्य के ग्रमात्य का भारी उत्तरदायित्व प्राप्त किया ग्रौर तब से लेकर ग्राखिर तक—ग्रर्थात् वृद्धा-वस्था तक—वह सफल श्रौर यशस्वी दीवान बने रहे।

जिस प्रकार श्रोताबापा के दीवान होने से पहले पोरवन्दर राज्य के हाथ से अनेक गांव जूनागढ़ श्रौर जामनगर के राज्यों में समा गये थे, उसी प्रकार श्राधिक क्षेत्र में भी पोरबन्दर राज्य श्रपनी स्वतन्त्रता खो बैठा था। कच्छ के, जो समुद्र के रास्ते पोरबन्दर से बहुत निकट हैं, एक बड़े व्यापारी का ऋण पोरबन्दर पर बहुत बढ़ गया था। उस व्यापारी की पेढ़ी 'सुन्दरजी की फर्म' के नाम से प्रसिद्ध थी श्रौर उसका व्यापार श्रफीका तक चलता था। पोरबन्दर के राजाश्रों ने उससे कर्ज लिया था। वह कर्ज इतना बढ़ गया कि पूरा पोरबन्दर राज्य सुन्दरजी की पेढ़ी के हाथ गिरवी चला गया।

बरसों तक राज्य की कुल वार्षिक भ्राय 'सुन्दरजी वाले' ले लेते थे। वे राज्य का भ्रत्यावश्यक चालू खर्च चुकाकर बाकी रकम भ्रपने कर्ज की वसूली में दर्ज कर लेते थे।

श्रोताबापा ने दीवानपद पर ग्राकर 'सुन्दरजी वालों' के साथ की गई लिखा-पढी के कागज मंगाये और उसका गहरा अध्ययन करके, अपनी पैनी बृद्धि के प्रयोग से, उसमें एक ऐसा वाक्यांश खोज निकाला जिसकी बदीलत सुन्दरजी की पेढ़ी की आर्थिक अधीनता से राज्य को मुक्त कराने में सफलता मिली। उस सारी लिखा-पढी के बाद उस रेहननामे के अन्त में कहा गया था कि "पडचुं पान राज्यनुं।" गिरा पत्ता राज्य का श्रर्थात् "जो कुछ पत्ता गिर पड़ा हो, उस पर ग्रंधिकार राज्य का होगा।" इसकी भावार्थ यह होता है कि महसूली-चुंगी रूपी फल का ग्रधिकारी तो साहूकार रहेगा, परंतु जो गौण श्राय होगी उस पर कर्जदार का ही हक रहेगा। बापा ने इस पर से फैसला किया कि सिर्फ जमीन-महसूल श्रौर सामुद्रिक व्यापार से प्राप्त चुंगी पर ही सुन्दरजी वालों का ग्रिधिकार है, राज्य की ग्रतिरिक्त ग्राय पर उनका कोई हक नहीं। इस फैसले के ग्राधार पर श्रोताबापा ने राज्य की दूसरी सब प्रकार की श्रामदनी राज्य के कोष में जमा करने का इंतजाम किया, ग्रौर 'सुंदरजी वालों' को उसका हिस्सा देने से इन्कार कर दिया। उन्होंने अदालती मुकदमों, मकानों तथा जमीन के बैनामों ग्रौर ऐसे ही ग्रन्य कई साधनों द्वारा राज्य के खाली कोष को परि-पूर्ण किया ग्रौर सुन्दरजी की पेढ़ी वालों के पुराने कर्ज को उतार दिया।

भ्रोताबापा की कुशलता का उल्लेख राजकोट के एक अंग्रेज न्याया-धीश ने भी किया है।

#### : ६ :

# सत्यायही ओताबापा

न जातु कामाम्न भयाम्न लोभात् धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः । धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥

"धर्म को किसी भी हालत में मत छोड़ो—अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए नहीं, बड़े-से-बड़े पद के कारण नहीं, किसी प्रकार के लोभ

के वश होकर नहीं और अपनी जीवन की रक्षा के लिए भी नहीं। धर्म सदा ही कायम रहने वाला, हर समय साथ देने वाला अक्षय बल हैं। सुख और दुःख केवल क्षणिक हैं। सुख और दुःख दोनों ही आयंगे और जायंगे परन्तु जीव ज्यों-का-त्यों बना रहेगा। जीव को पकड़े रहने वाला यह शरीर स्थायी नहीं हैं। यह तो जल्दी या देर से छूटने वाला ही हैं। जीव का क्षय या विनाश कदापि नहीं होने वाला है।"

विद्याशास्त्र-संपन्न न होते हुए भी श्रोताबापा ने इस धर्मनिष्ठा को श्राचरण में उतारने का दृढ़ श्राग्रह रखा। उन्होंने जिस प्रकार श्रपनी युवावस्था में कार्य-दक्षता तथा पुरुषार्थ का परिचय दिया उसी प्रकार ढलती श्रायु में श्रेष्ठ धर्मपरायणता श्रौर दृढ़ शौर्य का उदाहरण भी प्रस्तुत किया।

राणा साहब खीमाजी दीर्घजीवी नहीं हो पाए। अपने पुत्र की नाबा-लिग अवस्था में ही वह चल बसे। अतः कुंबर के बालिग होने तक सारी राजसत्ता पूर्णतया रानी के हाथ में रही। लेकिन राज्य का कुल प्रबन्ध श्रोताबापा ही करते थे। बागा नित्य ही राजहित और लोकहित को सबसे ऊपर रखने वाले थे। इसलिए कई बार रानी के साथ उनकी पटती नहीं थी। वह जीहुजूरी से अलग रहकर, जो सही लगता था, जो धर्म की बात प्रतीत होती और जिसमें प्रजा का कल्याण देखते थे उसी मार्ग को अपनाते थे। यदि मतभेद होता था तो स्रोताबापा कभी रानी को समभा-बुकाकर, या कभी दबाव डालकर अपने मन की उसी बात पर अमल करते थे, जिसे वह अपना अनिवार्य कर्त्तव्य समभते थे।

ऐसे ही एक मौके पर म्रोताबापा ने साक्षात् मृत्यु को ग्रामंत्रित कर लिया था। कहानी यह है कि राज्य-कोष का खजांची ग्रौर राज्य के वस्तु-भण्डार का म्रिधकारी खीमा कोठारी नामक व्यक्ति बड़ा कर्तव्यनिष्ठ ग्रौर कड़ाई से काम लेने वाला था। एक सुई तक वह किसी को बिना ग्राज्ञा के नहीं देता था। खीमा कोठारी की इस ग्रादत से रानी की दासियां तंग ग्रा गई थीं। उनको मनमानी चीजें नहीं मिल पाती थीं। इस कारण कोठारी के विष्ठ भला-बुरा कह सुनकर दासियां रानी के कान भरती रहती थीं। एक बार दासियों ने मिलकर कोठारी के मत्ये कुछ ऐसा विकट ग्रपराघ मढ़ दिया कि रानी ग्रापे से बाहर हो गई। उसने हुक्म दिया कि कोठारी को फौरन बांधकर मेरे सामने ले ग्राग्रो। कोठारी को रानी की इस कठोर ग्राज्ञा का पहले से ही पता चल गया था। वह भागकर ग्रोताबापा की शरण में जा पहुंचा ग्रौर उसने उनसे न्याय की मांग की। ग्रोताबापा ने उसे ग्रमय

वचन दे दिया। जब रानी को पता चला तब उसने बापा को ग्रपने समक्ष बुलाकर ग्राज्ञा दी कि खीमा कोटारी को मेरे हवाले कर दो। बापा ने इस ग्राज्ञा को ग्रस्वीकार करते हुए रानी से कहा कि मैं उसे इस तरह ग्रापके हाथ में नहीं सौंप सकता। ग्रापको चाहिए कि न्याय किस पक्ष में हैं, इस बात की सही जांच करें। उस पर बाकायदा मुकदमा चलाया जाय।

रानी पूरे तैश में थी । उसने कहा, "न्याय वही है जो मैं समभूं । उसको दण्ड देना मेरा काम है । उसे आप फौरन मुक्ते सौंप दें।"

बापा ने रानी को समभाने की पूरी कोशिश की, पर वह अपनी जिद पर अड़ी रही, यहां तक कि उसने बापा को भी धमकी दे डाली कि यदि वह नहीं मानेंगे तो उनपर जबरदस्ती की जायगी और किसी भी तरह कोठारी को उनसे ले लिया जायगा। बापा इस धमकी के वश में नहीं हुए और अपनी बात पर अटल रहे। लगातार चार-पांच दिन तक रानी अपने संदेशे और चुनौती भेजती रही, पर बापा अपनी बात से नहीं हटे। अन्त में भूभलाकर रानी ने मकान पर फौजी दस्ता भेज दिया और उसे आज्ञा दी कि उनके मकान से कोठारी को बलपूर्वक ले आया जाय।

श्रोताबापा का मकान पोरबन्दर के विशिष्ट पत्थरों से बना हुआ था श्रोर उसका दरवाजा किले का-सा मजबूत था। रानी की भेजी हुई टुकड़ी उस मकान में जब किसी तरह भी न घुस सकी तब रानी उस मकान की दीवार तुड़वाने पर तुल गई श्रौर उसने तोप भी भेज दी।

इधर बापा की नौकरी में जो दो-तीन ग्ररब द्वारपाल थे, उन्होंने बापा से कह दिया कि जबतक हममें से एक का भी सिर सलामत है तबतक श्रापको कोई छू तक नहीं सकेगा। हम मरते दम तक ग्रापकी रक्षा करेंगे। हमने ग्रापका नमक खाया है। बापा ने ग्रपने सेवकों की बात पर पूरा भरोसा कर लिया ग्रौर उन लोगों ने सचमुच बापा की रक्षा में ग्रपनी जान न्योछावर कर दी।

उन दिनों राजा लोग स्वच्छंद होते थे। उनकी नौकरी करना भ्रपनी जान पर खेलने-जैसा था। इस हालत में जो कोई राजा के दीवान की-सी बड़ी नौकरी स्वीकार करता था वह किसी मजबूत व्यक्ति को भ्रपना जामिन बना लेता था, भ्रयीत् राज-प्रकोप से रक्षा करने का काम उस जामिन के जिम्मे रहता था। इस प्रकार उन द्वारपालों का नायक श्री गुलाम मोहम्मद मकरानी भ्रोतावापा का जामिन बना था। राज्य की सेवा करते-करते यदि भ्रोताबापा पर अनुचित भ्राक्रमण हो तो उसका काम था कि वह उनकी रक्षा करे और उसने भ्रपनी जान देकर भ्रोताबापा की रक्षा की। भ्राज भी

उसके नाम का स्मारक भ्रोताबापा के घर से लगे हुए वैष्णव मन्दिर में मौजूद है।

श्रोताबापा ने बाहर की रक्षा का भार जब उन श्ररबों को सौंप दिया तब स्वयं अन्दर की तैयारी करने लगे। यह तैयारी श्राक्रमणकारी का मुकाबला करने श्रयवा किसी प्रकार का युद्ध या संघर्ष करने के लिए नहीं थी, बिल्क सत्य के लिए शांति श्रीर संतोष के साथ बिलवेदी पर चढ़ जाने की थी। वह उस विशाल भवन के मध्यखण्ड में जाकर बैठ गए। उस समय उनके पास जो पांच पुत्र उपस्थित थे, उन सबको उन्होंने श्रपनी बगल में बैठाया, फिर बच्चों की माता को बैठाया श्रीर श्राठवें कोठारी को श्रपने पास बैठा लिया। इस प्रकार सबको शांतिपूर्वक बैठाकर श्रोताबापा ने सबको धीरज बंधाया श्रीर कहा, "जब भगवान ने हमें सत्य के लिए बिलवेदी पर चढ़ने का सुश्रवसर प्रदान किया है तब हमें चाहिए कि हम श्रपने चित्त से उद्देग, शोक तथा भय श्रादि को दूर हटा दें श्रीर प्रसन्न चित्त से बिल हो जायं।"

बाहर रानी की तोप से एक के बाद दूसरा गोला घड़ाघड़ उस मजबूत दीवार पर श्राघात कर रहा था श्रौर अन्दर ईश-स्मरण के साथ सत्य पर अटल रहन की अम्यर्थना हो रही थी। तोप की मार के आगे पोरबन्दरी पत्थरों की डेढ़ हाथ चौड़ी दीवार देर तक टिक न सकी और उसमें दो बड़े-बड़े छेद हो गए। द्वारपालों में से गुलाम मोहम्मद मकरानी मारा गया; परन्तु ओताबापा और उसके समस्त वंश का बिलदान ले लेना ईश्वर ने उचित न समभा। अनिष्ट घटना होने के पहले ही इस घांघली के समाचार राजकोट आ पहुंचे और वहां के अंग्रेज सत्ताधीश—पोलि-टिकल एजेंट—ने रानी के इस अत्याचार को रुकवा दिया।

इस घटना के बाद श्रोताबापा ने पोरबन्दर छोड़ दिया श्रौर वह अपने मूल गांव कुतियाणा लौट गए। कुतियाणा कस्वा जूनागढ़ की रियासत के अन्तर्गत था, इसी लिए जूनागढ़ के नवाब ने अपने प्रदेश में बसने वाले ऐसे चतुर श्रौर प्रख्यात व्यक्ति को दरबार में श्रामन्त्रित किया। बापा जूनागढ़ गए, परन्तु उन्होंने नवाब को बाएं हाथ से सलामी दी। इस बेग्रदबी से नवाब का अमला बिगड़ पड़ा। नवाब खुद भी हैरान हो गया कि ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति यह क्या कर रहा है। उसने बापा से इसका कारण पूछा। बापा ने कहा, "दाहिना हाथ तो में पोरबन्दर राज्य को समर्पित कर चुका हं। पोरबन्दर के सेवक का मेरा नाता टूट नहीं सकता, उस राज्य से में बेवफा नहीं हो सकता। यदि श्राप चाहें तो यह बायां हाथ श्रापकी सेवा में

हाजिर है। लेकिन में स्रब नौकरी नहों चाहता, शासन-कार्य से निवृत्त होकर शांतिमय जीवन बिताना चाहता हूं।"

नवाब के जीहुजूर तो चाहते थे कि बापा को उनकी इस बेग्रदबी का कुछ पाठ सिखाया जाय, परन्तु नवाब पाकदिल श्रौर शरीफ था। उसने बापा की महत्ता को समभा श्रौर भरे दरबार में उनकी वफादारी व निष्ठा की प्रशंसा की। फिर भी अपने दरबार तथा राजिंसहासन की शान श्रौर आन बनाए रहने के लिए उसने मामूली सजा सुना दी श्रौर साथ-ही-साथ उन्हें श्रच्छा-खासा इनाम भी दिया। सजा यह सुनाई गई कि बाएं हाथ से नवाब को सलामी देने के जुर्म में श्रोता गांधी को नंगे पैर पांच-दस मिनट घूप में खड़ा रखा जाय। इनाम में नवाब की श्रोर से रुक्का लिख दिया गया कि 'कुतियाणा गांव में दूकानदारी करने पर श्रोता गांधी श्रौर उनके वंशजों को पुश्त-दर-पुश्त चुंगी की माफी दी जाय।' श्रोताबापा कुछ मिनट घूप में खड़े रहे श्रौर कुतियाणा लौट श्राए।

कुतियाणा त्राकर बापा किसी विशेष प्रवृत्ति में नहीं उलके। उन्हें घुड़सवारी का शौक शुरू से ही था। उन्होंने बढ़िया काठियावाड़ी घोड़ी खरीद रखी थी। नित्यप्रति कुछ देर उस पर सवार होकर वह स्रासपास सेर कर स्राते थे। बाकी समय भजन-कीर्त्तन ग्रौर कथा-वार्ता में विताते थे। मेरे प्रपितामह श्री जीवनबापा ने अपने पिता स्रोताबापा की घोड़ी के सईस का काम सम्हाला था स्रौर स्राखिर तक बड़ी लगन स्रौर परिश्रम से उन्होंने उस घोडी की सेवा की थीं।

श्री जीवन गांधी श्रोताबापा के चौथे पुत्र थे। बिना चुंगी के दूकान चलाने का जो रुक्का नवाब से मिला था उसका लाभ जीवनबापा ने उठाया। श्रोताबापा की सेवा करने के साथ-साथ कुतियाणा में एक छोटी-सी दुकान वह चलाने लगे।

हमारा खानदान वैष्णव-पंथी पुष्टिमार्गी वल्लभ संप्रदाय का था। इसिलए हमारे यहां विशेषतः कृष्ण की उपासना होनी चाहिए थी; परन्तु अ्रोताबापा को पोरबन्दर के एक खाकी साधु पर अधिक श्रद्धा थी। उन्होंने उस साधु के लिए पोरबन्दर में एक चौक भी बनवा दिया था जो आज भी 'खाक चौक' के नाम से प्रसिद्ध है। वह खाकीबाबा राम का अपन्य उपासक था। उसके सत्संग में रहकर स्रोताबापा भी परम राम-उपासक बन गए थे। अपने जीवन के उत्तरकाल में दिन का अधिकतम

१. रामानंद पंथ के विशेष साधु।

समय ग्रोताबापा गोस्वामी तुलसीदासजी के 'रामचरितमानस' का श्रवण श्रौर ग्रनुशीलन करने मे विताते थे।

पोरबन्दर में दीवान पद पर रहते समय उन्हें पूरे दो हजार कोरी वार्षिक वेतन मिलता था। इसके म्रतिरिक्त मनाज म्रौर शाक म्रादि दरबारगढ़ के भंडार से मिला करता था। यह वेतन कोई बड़ा वेतन नहीं था। फिर भी जब बागा ने म्रपने सबसे बड़े दो पुत्र वल्लभजी म्रौर पीता-म्बरजी का विवाह किया तब, उस जमाने के रिवाज के म्रनुसार, उन्होंने एक बहुत बड़ा भोज दिया था। उन्होंने समस्त पोरबन्दर की 'चौर्यासी' की, म्रर्थात् सब नगर-निवासियों को भोजन कराया। नगर के कोट के दरवाज पर चावल चिपकाकर सारे गांव को न्योता दे दिया गया म्रौर जो गरीब या भूखे म्राय उन सबको भोजन कराया गया। इसके म्रतिरिक्त सारे नगर में सात दिन तक बराबर फुलवाड़ी चढ़ाई जाती रही। इसमें स्वयं राणा साहब सबसे म्रागे चलते थे। ऐसा भारी भोज म्रौर ऐसी भव्य फुलवाड़ी उसके बाद कभी देखी-सुनी नही गई।

राज्य के लोकप्रिय दीवान होने के कारण इस विवाह में श्रोताबापा के पास प्रजा की ग्रोर से नजराने में भी बहुत रकम जमा हो गई। बापा ने जो खर्च किया था उसके मुकाबले में वह रकम कम नहीं थीं। यदि कोई दूसरा होता तो उस नजराने पर फूला न समाता। वह उस धन को ग्रपनी तिजोरी मे प्रसन्नता से रख लेता, परन्तु बापा ने बरात का काम समाप्त होते ही धन की वह सारी राशि राणा साहब के चरणों में रख दी ग्रौर उनसे कहा, "यह धन ग्रापकी ही प्रजा का है। ग्रापके ग्राशीविद के कारण ही में 'चौर्यासी' कर पाया हूं। ग्राप इस धन को स्वीकार कर लें।" राणा ने गद्गद होकर उत्तर दिया, "ग्रच्छा, इस धनराशि को सरकारी खजाने में जमा कर दो ग्रौर 'चौर्यासी' का सारा खर्च राज्य के खाते में डालकर हिसाब बराबर कर दो। तुम्हारे पुत्र मेरे ही पुत्र है।"

श्रोताबापा के पोरबन्दर से चले जाने के बाद जब रानी का कुचक समाप्त हुआ और नए राणा विक्रमाजीत गद्दी पर बैठे तब राज्य के हितेषियों ने श्रोताबापा को फिर से श्रमात्य-पद पर बैठाने का प्रयत्न किया। किंतु बापा ने श्रपना निवृत्तिमय जीवन छोड़कर पुनः प्रवृत्तिमय जीवन श्रपनाना पसन्द नहीं किया। फिर भी उन लोगों के प्रयत्नों का श्रौर राणा खीमाजी के उन वचनों का, जो श्रोताबापा ने राज्य के कागजों में पक्के करा लिये थे, इतना परिणाम हुश्रा कि बापा के सब पुत्रों को राज्य में कोई-न-कोई सेवा-कार्य दे दिया गया। जब राणा खीमाजी के अन्तिम दिन प्रतीत हो रहे थे तब श्रोतावापा ने अपनी नौकरी के बारे में उनसे लिखित प्रमाणपत्र मांगने की सावधानी बरती, क्योंकि वापा ने देख लिया था कि रानी के कान कच्चे होने के कारण, राणा के बाद उनके अपने भविष्य के संकट में पड़ जाने का खतरा हैं। राणा ने बापा के लिए जो उदारतापूणं प्रमाणपत्र लिखा, उसका सार यह था— 'श्रोता गांधी ने इस राज्य की बड़ी मूल्यवान सेवा की हैं और मेरा तथा रियासत का काम सदैव पूरी वफादारी के साथ किया है। इसलिए मेरे उत्तराधिकारी इस बात की सावधानी रखे कि श्रोता गांधी को किसी प्रकार के कष्ट का भागी न बनना पड़े, बल्कि मेरे उत्तराधिकारी गांधी के उत्तराधिकारियों को इस राज्य में सदैव उदारता के साथ नौकरी देते रहें।"

बापा के कुल मिलाकर छः पुत्र थे। उनमें द्वितीय पुत्र श्री पीताम्बर गांघी रानी के साथ भंभट शुरू होने से पहले ही व्यापार के निमित्त कच्छ के राज्य में जा पहुंचे थे। उनके एक पुत्र था ग्रौर उसने भी ग्रपना जीवन कच्छ में ही व्यापार करके व्यतीत किया था। उसके बाद श्री पीताम्बर की संतित ग्रागे नहीं बढ़ी ग्रौर वह शाखा वहीं एक गई।

श्री पीताम्बर गांधी के श्रतिरिक्त जो पांच भाई थे उनमें सबसे बड़े श्री वल्लभजी गांधी राज्य के इमारती काम के महकमे में इंजीनियर नियुक्त हुए। क्रम में तीसरे श्री रतनजी गांधी राज्य के दफ़्तरी हुए, चौथे श्री जीवनजी गांधी पोरबन्दर के समीप छाया नामक परगना में परगना-हाकिम नियुक्त किये गए। पांचवें श्री करमचन्द गांधी श्रौर छठे श्री तुलसीदास गांधी कमशः एक के बाद एक पोरबन्दर के दीवान के पद पर रहे। श्री तुलसीदास गांधी के वंशज स्रबतक, श्रर्थात् राज्यों के विलय के समय तक, पोरबन्दर राज्य की नौकरी में उच्च स्थानों पर बने रहे।

छः भाइयों में स्रोताबापा की सबसे स्रिधिक विरासत श्री करमचन्द गांघी ने ही पाई—केवल दीवानगिरी की ही विरासत नहीं किंतु बापा की प्रतिभा, तीक्ष्ण बुद्धि, सत्य-प्रीति स्रौर बहादुरी की भी। वास्तव में दीवानगिरी तो उन्होंने भी स्रपने पिता की भांति स्रपने ही पुरुषार्थ से पाई थी। शुरू में उन्हें मामूली सेवा-कार्य मिला था, पर बाद में स्रपनी कुशलता के कारण वे दीवान के पद पर पहुंचे थे।

#### : 9:

## बापू के माता-पिता

मोहनदास करमचन्द गांधी का नाम संसार में इतना फैल चुका है कि उनके पिता श्री करमचन्द गांधी का नाम दशरथ श्रीर वसुदेव की तरह युग-युग तक चिरंजीवी बना रहेगा। करमचन्द का नाम बचपन से ही 'कबा' पड़ गया था। परिवार में वह कबाभाई, कबाबापा, कबाकाका श्रादि सम्बोधनों से पुकारे जाते थे श्रीर राजकोट में उनके मकानवाली गली को श्राज भी 'कबा गांधी की शेरी' (गली) कहा जाता है।

कबाकाका का जन्म ईस्वी सन् १८२२ के ग्रास-पास हुग्रा था। कबा-काका की पढ़ाई ग्रधिक नहीं थी, फिर भी ग्रावश्यक प्रारंभिक शिक्षा ग्रर्थात् चौथी-पांचवीं कक्षा तक की शिक्षा उन्होंने भलीभांति पाई थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद कबाकाका ने पोरवन्दर के राणा साहब के निजी हिसाब-नवीस ग्रौर पत्रलेखक का काम किया था। राणासाहब को कबाकाका के काम से सन्तोष मिला ग्रौर उनकी कार्यदक्षता व चतुराई पर उन्हें पूरा विश्वास बैठ गया। इस कारण उपयुक्त ग्रवसर ग्राने पर राणा साहब ने कबाकाका को पोरबन्दर की दीवानगिरी के पद पर नियुक्त कर दिया।

राज्य के उच्च पदाधिकारी की ियुक्ति का तरीका उस समय यह था कि नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति को राजा की ओर से सुन्दर कलमदान में तीन-चार कलमें, एक दवात और स्याही सुखाने के लिए बारीक रेती का पात्र भेज दिया जाता था। यदि कलमदान पीतल का भेजा जाता तो इससे तहसीलदार के पद पर नियुक्ति मानी जाती और यदि चादी का भेजा जाता तो दीवान के पद पर नियुक्ति समभी जाती थी। जब पोरबन्दर से भ्रोताबापा पर बार-बार मत्रिपद स्वीकार करने के लिए दबाव डाला गया, तब वह स्वयं तो कुतियाणा से पोरबन्दर नहीं गये, परन्तु अपने पुत्रों में से उन्होंने करमचन्द गांधी को उस पद के लिए भेजना स्वीकार कर लिया।

वस्तुस्थिति कुछ भी रही हो, कबाकाका चाहे पहले राणासाहब के निजी मंत्री रहे हों ग्रौर बाद में राज्य-मंत्री बने हों या सीघे ही कुतियाणा से पोरवन्दर राज्य के मंत्रिपद पर नियुक्त किये गए हों—यह बात निश्चित-सी हैं कि वह बहुत छोटी ग्रायु में ही दीवान बनाए गये थे।

जब कबाकाका ने दीवान-पद सम्भाला तब उनकी आयु मुश्किल से २५ वर्ष की थी। अनुमान है कि ईस्वी सन् १८४७ में उनको मंत्रिपद दिया गया था। अपनी आयु के पच्चीसवें वर्ष से लेकर बावनवें वर्ष तक कबाकाका ने पोरबन्दर में दीवान का काम किया। इसके बाद उनके जीवन के अंतिम दस वर्ष, १८७५ से १८८५ तक, राजकोट के राजकाज में बीते। यह अंतिम समय उनके जीवन में राजकीय, पारिवारिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से वड़े संघर्ष का था।

पोरवन्दर में कबाकाका एक सच्चे श्रौर न्यायिनिष्ठ दीवान के रूप में विख्यात थे। उनके द्वारा दिये गए फैसले पर राणा साहब अपील नहीं सुना करते थे। यदि कोई प्रार्थी अपील लेकर राणा साहब अपील नहीं सुना करते थे। यदि कोई प्रार्थी अपील लेकर राणा साहब जे पास जाता तो राणा साहब उसे लौटा देते श्रौर कहते, "जाग्रो, फिर से गांधी के पास ही जाग्रो। उनका समाधान होगा तो वही तुम्हारा उचित न्याय करेंगे।" कबाकाका के समय में न्याय-पद्धित पुरान ढग की श्रौर सीधी-सादी थी। प्रजा के गरीब वर्गों को न्याय पाने मे मुद्दत तक परेशानी नहीं उठानी पड़ती थी। मुसीबत में पड़ा हुश्रा व्यक्ति सीधा ही हाकिम के पास पहुंच जाता था श्रौर राजा तथा दीवान-जैसे सर्वोच्च श्रधिकारी के समक्ष श्रथने कष्ट का बयान निःसंकोच कर सकता था।

न्यायाधीश के रूप में कवाकाका की लोकप्रियता का एक कारण और भी था। वह आगन्तुक की बात बड़े घीरज और सहानुभूति से सुना करते थे। निजी रहन-सहन में भी वह अत्यधिक सादे थे। उनकी वेश-भूषा और बातचीत का तरीका इतना सीघा-सादा था कि मामूली राहगीर और दीवान के बीच कोई खास भेद नजर नहीं आता था। अपने इस स्वभाव के कारण दीन और दुखी के सहृदय मित्र बनने में और उनके दिल की बात का पता लगाने में कबाकाका को देर नहीं लगती थी।

स्कूली शिक्षा श्रधिक न होने पर भी कबाकाका के ज्ञान की गहराई विलक्षण थी। उनका पठन-पाठन कम था, परन्तु नित्य नियम से साधु-संतों से ज्ञान-श्रवण करते थे।

वैसे तो शुरू से ही हमारे परिवार में कथा-श्रवण करने की परम्परा चली श्रा रही थी, पर कबाकाका की श्रवण-भिक्त स्रसाधारण और प्रगाढ़ थी। कथा-प्रथों में वह प्रायः श्रीमद्भागवत और गोस्वामी तुलसीदासजी के रामचिरतमानस का श्रवण करते थे। इसके स्रतिरिक्त श्रीमद्भगवद्गीता का प्रवचन सुनने में भी उनको रस स्राता था। बुढ़ापे में भी वह गीता के क्लोकों को कण्ठस्थ करने का प्रयास करते थे। दिन भर तो वह राज्य- व्यवस्था के काम-काज में लगे रहते, फिर भी सुबह-शाम दोनों समय घंटे-डेढ़ घटे कथा-श्रवण ग्रवश्य करते थे। विद्वान न होते हुए भी कबाकाका ने ग्रसाधारण बौद्धिक विकास प्राप्त किया।

पोरबन्दर में कबाकाका की दीवानिगरी का समय गांधी-कुटुंब की सुख-समृद्धि का मध्याह्न-काल कहा जा सकता है। जब वह भोजन करने बैठते तब उनके साथ नित्य ही कम-से-कम २० थालियां और लगाई जाती थी; उत्सव-पर्व ग्रादि के ग्रवसरों पर तो भोजन करने वालों की संख्या १००-१५० तक पहुंच जाया करती थी। कबाकाका के उस बृहद् परिवार में भाई-भतीजों के ग्रतिरिवत मुनीम श्रौर नौकर ग्रादि का भी समावेश रहता था।

पांच भाइयों के परिवार के अतिरिक्त निकट के रिश्ते के भी कई युवक कवाकाका के पास नौकरी की खोज में आये थे। उनमें से १४-२० युवकों को उन्होंने योग्यतानुसार राज्य के विविध महकमों में नियुक्त करा दिया था। वह स्यंव निगरानी रखकर उनकी कार्य-शक्ति का विकास करते थे। इतने विशाल परिवार में प्रत्येक के घर की, तीज-त्यौहार की, बहू-बेटियों की छोटी-मोटी आवश्यकताओं की और सामाजिक व्यवहार की देख-भाल कवाकाका स्वयं करते थे। व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, उसके लिए जब सगाई, विवाह, शिक्षा, बीमारी और रस्म-रिवाज की समस्या सामने आती थी तब कवाकाका के मार्ग-दर्शन में वह सारा कार्य संपन्न हो जाता था।

पुतलीमां ने भी पूरे परिवार की माता का स्थान ले रखा था। जितनी भी बहू-बेटियां कुटुंब में थीं उन सबको खाना खिलाने के बाद और यह जांच कर लेने के बाद कि एक बच्चा भी भूखा नहीं रह गया है, पुतली-काकी भोजन के लिए बैठती थीं। वह कभी चिड़चिड़ेपन से या ऊंची आवाज से नहीं बोलती थीं, न किसी को डाटती-डपटती या अपमानित ही करती थीं। अनेकानेक बहू-बेटियां उनकी सेवा में रहती थीं, नौकर भी कई थे, परन्तु वह किसी से अपना काम नहीं कराती थीं। आलस्य तो उनमें नाम को भी नहीं था। बड़े सबेरे अधेरे ही उठ जाती थीं। और तबसे आधी रात तक घर या रसोई का कुछ-न-कुछ काम वह करती रहती थीं। उनका भोजन बहुत सादा था। सबके भोजन के बाद जो थोड़ा-सा मिल जाता था उससे सतोष कर लेती थीं, पर दूसरों की आवश्यकता की पूर्ति का सदेव ध्यान रखती थीं।

केवल पुतलीमां ही घर के काम में जुटी रहती हों ग्रौर कबाकाका

श्रादेश-मात्र दिया करते हों, ऐसी बात नहीं थी। परिवार के सरताज श्रीर राज्य के दीवान होते हुए भी कबाकाका ने रसोई का भार हल्का करने के लिए साग-सब्जी काटकर तैयार करने का दैनिक कार्य श्रपने ऊपर ले रखा था। सबेरे रघुनाथजी के मंदिर में, जो मकान से करीब ही था, कबाकाका की बैठक रहती थी। वही पर मुलाकातियों का तांता लगा रहता था। कबाकाका राजकाज की बातचीत करने के साथ-साथ तरकारी काटने का काम करते जाते थे।

कबाकाका का प्रथम विवाह उनकी १४ वर्ष की श्रायु में हुग्रा था। दूसरा विवाह पच्चीस वर्ष की श्रायु में उनके विधुर होते ही हो गया। प्रथम विवाह से कबाकाका के दो पुत्रियां हुई। सबसे बड़ी भूलीबहन श्रीर दूसरी पानकुवरबहन। भूलीबहन की पुत्री श्रानन्दबहन बापूजी के समवयस्क थीं श्रीर श्रानन्दबहन के सुपुत्र मथुरादास भाई त्रिकमजी बम्बई के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ता थे।

पानकुवरबहन के पित दामजी महेता को कबाकाका ने पोरवन्दर में राज्य की श्रच्छी नौकरी दिलाई थी।

कबाकाका का दूसरा विवाह उसी वर्ष हुआ, जब पोरवन्दर के दीवान-पद पर उनकी नियुक्ति हुई। इसके बाद तीसरा विवाह कब हुआ, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन चौथा विवाह जो पुतलीबाई से हुआ वह तीसरी पत्नी के जीवन-काल में ही हुआ था। बापूजी की बड़ी बहन ने, जिन्हें हम गोकी फइबा कहते हैं, बताया, "मेरे पिता की चार स्त्रियां थीं। मेरी मां पुतलीबा दात्राणा गांव की थी। जब मेरी मां से पिताजी ने शादी की तब उनकी पहले की स्त्री जीवित थी। मेरी मां ने मुक्ते बताया था कि उनकी तीसरी पत्नी अपाहिज थीं। उनके पैर वात-रोग से जकड़ गए थे। अपने आप उठ-बैठ नहीं पाती थीं। इसलिए

१. मथुरावास भाई बम्बई कारपोरेशन के बरसों तक मेयर रहे। गांधीजी का साहित्य एकत्र करने का काम मथुरावास भाई ने महादेवभाई से भी पहले शुरू किया था। साबरमती आश्रम के आरम्भ के दिनों में मेरे पिताजी बापूजी के लेखों और भाषणों का संग्रह तैयार कर रहे थे। उसको सुन्दर ढंग से सम्पादित करने और 'गांधीजीनी विचार-दृष्टि' नाम से प्रकाशित करने का श्रेय मथुरावास भाई को है। बापूजी की गुजराती आत्मकथा का संक्षिप्त संस्करण मथुरावास भाई ने तैयार किया है और 'बापू की प्रसादी' नामक पुस्तिका भी उन्होंने लिखी है।

पिताजी उनसे कहा करते थे कि तू कह दे तो में वंश चलाने के लिए नई ले आऊं। वह कह देती थीं कि जीवित पर कोई देता हो तो भले ले आओ। होते-होते एक दिन पिताजी ने उनसे कहा, 'तुम ठीक-ठीक बताओ। अगर तुम कहोगी तो आज ही आ जायगी।' स्वीकृति मिलते ही सचमुच हाथ-के-हाथ मेरी मां से पिताजी की शादी हो गई। विवाह के समय पुतलीमां की आयु प्रायः तेरह वर्ष की होगी।"

कबाकाका से पुतलीमां का विवाह सन् १८५७ में हुग्रा था। इस हिसाब से तब कबाकाका की ग्रायु ३५-३६ वर्ष की सिद्ध होती है। बापू-जी ने जो लिखा है कि उनका ग्रंतिम विवाह ४० वर्ष की ग्रायु के बाद, हुग्रा, यह ठीक नहीं बैठता। पुतलीमां के चार संतान कमशः १८६० '६२, '६६ ग्रौर '६६ में हुई।

प्रथम संतान लक्ष्मीदास गांधी का दूसरा नाम कालिदास गांधी था। वह स्राजीवन पोरवन्दर राज्य के विश्वस्त सेवक रहे स्रौर खजान्वी का काम करते रहे। बापूजी को पढ़ने के लिए विलायत भेजने में मुख्य समर्थन इन्हीं का था स्रौर लंदन का खर्च बहुत-कुछ पूरा करने का भार इन्होंने उठाया था। लक्ष्मीदास गांधी के बड़े पुत्र शामलदास गांधी थे।

पुतलीवा की दूसरी संतान रिळयातबहन, जो बापूजी से ७ वर्ष बड़ी हैं, आज भी राजकोट में कबाकाका के ही मकान में रह रही हैं। अपनी ६० वर्ष की आयु तक वह चक्की भी चलाती रहों और चौका-बर्तन भी अपने हाथ से ही करती रहों। कट्टर वैष्णव-आचार के कारण बापूजी के साथ वह आश्रम में हरिजनों के बीच न रह सकीं। वैसे उनकी मुखाकृति, बातचीत की घ्वनि, ठेठ गुजराती भाषा तथा सरल छोटे वाक्यों के प्रयोग में वह बापूजी से बहुत मिलती-जुलती हैं। पुतलीमां की तीसरी संतान करसन-दास गांघी का प्रभाव बापूजी पर हाई स्कूल में प्रवेश होने तक विशेष रूप से रहा। अपनी 'आत्मकथा' में बापूजी ने 'चोरी और प्रायश्चित्त' वाले प्रकरण में इस मंभोले भाई का उल्लेख किया है। इनका और बापूजी का

१. शामलदास गांधी बम्बई के प्रसिद्ध गुजराती पत्र 'वन्देमातरम्' के सम्पादक थे। पाकिस्तान की समस्या ने जब जूनागढ़ में उग्र रूप धारण किया तब नवयुवकों की सशस्त्र टोली के सेनानी बनकर आगे बढ़ने का गौरव इन्हों को प्राप्त हुआ था। इनका देहान्त हो गया।

२. इनका भी देहान्त हो गया।

विवाह एक ही समय हुआ था। करसनदास गांधी ने पोरबन्दर के पुलिस-विभाग में नौकरी की थी और कई बरस तक वह मुख्य थानेदार रहे थे।

पुतलीबा ने २ श्रवतूबर १८६६ के दिन मोहनदास को जन्म दिया। बापूजी के जन्म के समय कबाकाका की श्रायु ४७ वर्ष श्रीर पुतलीमां की २५ वर्ष से कम थी। जब उन्होंने श्रपने सुपुत्र को विलायत भेजते समय उससे तीन महान प्रतिज्ञाएं कराई तब वह प्रायः ४२ वर्ष की थीं। ४६ वर्ष की श्रवस्था में उनका देहांत हो गया। उस समय बापूजी विलायत में बैरिस्ट्री का श्रध्ययन कर रहे थे।

#### **~**

### न्यायनिष्ठ कबा गांधी

सन् १८७५ तक कवाकाका ने पोरबन्दर के मन्त्रिपद का कार्य सम्हाला। विशाल संयुक्त परिवार की धुरी वहन करते हुए वह सुख-शांति के साथ धर्मग्रन्थों का श्रवण-मनन करते रहे। युवावस्था ढलने पर ५३ वर्ष की श्रायु में कबाकाका ने राजकोट के दीवान-पद का नया उत्तरदायित्व सम्हाला।

श्रंग्रेजी राज्य की स्थिति इस बीच सर्वथा बदल चुकी थी। कम्पनी सरकार का मनमाना तांडव समाप्त होकर ब्रिटिश पार्लामेंट का सुयोजित फौलादी पंजा पूरे भारतवर्ष पर छा गया था। भांसी की रानी की तलवार ने जो सबक सिखाया था उसके फलस्वरूप श्रव बड़े ही नहीं, छोटे-छोटे, चार-छः गांवों के बिन्दु सदृश राज्यों को भी श्रंग्रेजों की श्रोर से जीवनदान मिल गया था। उन सबकी चतुर्सीमा की रक्षा का भार ब्रिटिश सरकार ने श्रपने ऊपर ले लिया था श्रीर बदले में उन राज्यों से साम्राज्यसेवा श्रीर भरपूर वफादारी प्राप्त होती रहती थी। भारत में ही नहीं, कदाचित् सारी पृथ्वी पर बीसवीं शताबदी के लिए काठियावाड़ श्रसंस्थ छोटे-बड़े राज्यों का एक बेमिसाल संग्रहालय बन गया था।

जिस प्रकार अंग्रेजों ने आम जनता को निःशस्त्र करना आवश्यक समभा उसी प्रकार उन्होंने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इन छोटे-मोटे राज्यों की सीमा निर्धारित करना भी अनिवार्य समभा। सौराष्ट्र

में जहां २४० से अधिक राजा थे, सीमा-निर्वारण का कार्य सरल नहीं था। अखंड भारत को पाकिस्तान ग्रौर हिन्दुस्तान में विभाजित करते समय श्रंग्रेज राजनीतिज्ञों ने जिस प्रकार दोनों के पक्ष में न्याय करने की तीव चिंता दिखाई वैसे ही सौराष्ट्र में भी ग्रपनी न्यायनिष्ठा साबित करने के लिए उन्हें गहरी छानबीन में उतरना पड़ा। अंग्रेज अकेले यह काम पूरा नहीं कर सकते थे। स्थानीय अनुभवी व्यक्तियों की सहायता प्राप्त करना उनके लिए ग्रनिवार्य था। चतुर वाटसन साहब ने इस काम के लिए स्थानीय लोगों की एक सीमा-समिति नियक्त कर दी और उसका मुख्य उत्तरदायित्व सच्चरित्र, न्यायनिष्ठ ग्रौर तीक्ष्णबुद्धि कबाकाका को सौंपा। ब्रिटिश पार्लामेंट द्वारा रानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित करने का जो प्रस्ताव सन् १८७६ में स्वीकृत किया गया उसके एक वर्ष पूर्व श्री करमचन्द गांधी को सीमा-समिति के काम पर राजकोट बुलाया गया। इससे कल्पना की जा सकती है कि तबतक इस देश में अग्रेजी राज्य की जड़ कितनी दृढ़ हो चुकी थी। सीमा-सिमिति का कार्य प्रायः तीन-चार वर्ष तक चलता रहा। इस कार्य से कबाकाका की ख्याति सारे सौराष्ट्र में फैल गई। किसीके पक्ष या विपक्ष में वह भुके नहीं। जो उन्होंने न्याययुक्त समभा वही किया। इस सम्बन्ध में एक प्रसंग मेंने ऐसा सुना जिससे कबाकाका की न्यायनिष्ठा, स्वार्थत्याग की वृत्ति श्रीर निर्णय की दृढ़ता भलकती है।

जब सीमा-सिमित का काम चल रहा था, सिमित के सदस्य स्वयं सीमावर्ती गांवों में जाकर किसानों से सारी बात का पता लगा लेने के बाद अपना निर्णय देते थे। कई बार एक ही गांव के खेतों को इस राज्य में या उस राज्य में शामिल करने का नाजुक प्रश्न सामने आता था और उसका निपटारा कबाकाका स्वयं मौके पर जाकर करते थे। एक बार जब जूनागढ़ और पोरबन्दर राज्य के बीच की सीमा का निर्णय किया जा रहा था, ठोयाणा ग्राम के पास भीणसार नामक छोटी नदी के किनारे पेमाइश करनेवाले सरकारी कर्मचारियों ने सीमा-रेखा बनाने के लिए ऐसे स्थल पर खूटे गाड़ दिये कि पूरा ठोयाणा गांव पोरबन्दर की चौहही में पड़ जाता था। कबाकाका पोरबन्दर के दीवान रह चुके थे, इसलिए उनका हित इसी व्यवस्था में निहित था। परन्तु गांव के किसानों ने जब उन्हें बताया कि ठोयाणा गांव वास्तव में जूनागढ़ के क्षेत्र का है, तब कबाकाका ने वे खूटे उखड़वा डाले और ठोयाणा गांव जूनागढ़ के प्रतिनिधियों को दिलवा दिया। ग्राज भी ठोयाणा गांव के मुसलमान जागीरदार, जो 'खोखर परिवार' कहलाते हैं और जो जूनागढ़ के नवाब के 'छोटे सामन्त'

(गरासदार) थे, कबाकाका के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

जब सीमा-समिति का काम समाप्त हुग्रा तब वाटसन साहब ने कबा-काका के प्रामाणिक ग्रीर निष्पक्ष कार्य पर बहुत संतोष प्रकट किया। उन दिनों राजकोट राज्य के दो हिस्से किये गए थे। राजकोट राज्य से पचास एकड़ जमीन ग्रंग्रेजों ने ६६ वर्ष के पट्टे पर ले रखी थी ग्रीर वहां ब्रिटिश सरकार की सीधी हुकूमत ग्रीर कायदे-कानून लागू थे। इस टुकड़े के ग्रतिरिक्त शेष राजकोट पर वहां के ठाकुर की हुकूमत थी। राजकोट की गद्दी पर उस समय ठाकुर बाबाजीराज ग्रासीन थे। उनके राज्य की ग्रायिक स्थिति ग्रच्छी नहीं थी। ठाकुर साहब के कर्मचारी राजकाज में शिथिल थे। इसलिए वाटसन साहब ने कबाकाका को ग्रपना दीवान बना लेने के लिए ठा० बाबाजीराज को परामर्श दिया ग्रीर उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया।

राजकोट राज्य के दीवान के नाते कबाकाका को राजकोट एजेंसी के अग्रेज-अधिकारियों से कई बार मुकाबला करना पड़ता था, परन्तु वह राजकोट रियासत के स्वाभिमान और हित को हानि पहुंचाने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। अपनी नौकरी से हाथ धो बैठने की नौबत आने पर भी अग्रेज साहबों के कोध की उन्होंने परवाह नहीं की। राजकोट के ठाकुर बाबाजीराज प्रजाहित थी और प्रभावशाली व्यक्ति

राजकोट के ठाकुर बाबाजीराज प्रजाहितेषी और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनका रौब-दाब काफी था और छोटे-बड़े राजकर्मचारी उनसे भय-भीत रहते थे। परन्तु कबाकाका के पुनीत और तेजस्वी व्यक्तित्व के सामने ठाकुर साहब भी दवते थे। ठाकुर साहब को शराब का शौक था। परन्तु वह बड़ी सावधानी रखते थे कि कहीं कबाकाका उन्हें मद्यपान करते देख न लें। राजमहल में मदिरासेवन की तैयारी के समय यदि द्वारपाल कबा गांधी के आने की सूचना दे देता तो ठाकुर साहब तत्काल अपना मदिरापात्र लौटा देते थे और अपनी बैठक का कमरा मदिरा से शून्य करने के बाद ही कबाकाका को मुलाकात देते थे। यदि कबाकाका के आने से पूर्व वह मदिरापान कर चुके होते तो उस हालत में वह कभी उनके सामन नहीं आते थे। राजा के हृदय में अपने तेजस्वी दीवान का इतना अधिक आदर था।

रिश्वत, खुशामद स्रादि से कबाकाका को बड़ी घृणा थी। प्रत्यक्ष या स्रप्रत्यक्ष रूप में भी वह निश्चित वेतन के स्रतिरिक्त स्रपने पल्ले में कुछ भी नहीं बांघते थे। स्रपने द्वारा चलाए जानेवाले राजतन्त्र में भ्रष्टाचार को दूर रखने में कबाकाका बहुत सजग रहते थे। एक बार ठाकुर बाबा-जीराज ने उनसे स्राग्रह किया कि वह स्रपने लिए जितनी इच्छा हो उतनी जमीन ले लें। इस श्राग्रह के पीछे कबाकाका को अनुचित पुरस्कार का आभास हुआ और इस कारण उन्होंने इन्कार कर दिया। उन्होंने राजा से कहा, "मुफे मेहनताने में जो निश्चित वेतन मिल रहा है उससे अधिक कुछ भी दान लेना मेरे लिए अशोभनीय है।" इस पर ठाकुर साहव ने उनको समभाने की कोशिश की कि आपको अपने उत्तराधिकारियों के लिए भी तो कुछ इन्तजाम कर जाना चाहिए। किन्तु कबाकाका अटल रहे। बाद में जब परिवार के लोगों ने भी थोड़ी-बहुत जमीन स्वीकार करने का आग्रह किया तब बापा ने रहने के मकान के लिए जमीन का एक छोटा-सा टुकड़ा ले लिया।

राजकोट से उत्तर में प्रायः पच्चीस मील पर वांकानेर जंकशन पड़ता है, जहां से रेलवे की एक शाखा मोरबी शहर को मुड़ती है। दो-तीन सौ फुट की ऊंचाई वाली एक समतल-सी पहाड़ी पर वांकानेर शहर के कुछ सुन्दर मकान बने हैं ग्रौर इसी पहाड़ी की तराई में वह छोटा-सा शहर बसा है।

वांकानेर राज्य भी राजकोट की तरह सौराष्ट्र का एक द्वितीय श्रेणी का राज्य था। वह विस्तार तथा श्राय में राजकोट से कुछ श्रधिक श्रौर श्राबादी में उससे कुछ कम था। वहां का शासन-प्रबन्ध बिगड़ गया था। कर्मचारियों के अप्टाचार के कारण वहां का राजा तंग श्रा गया था। अनुशासनहीनता श्रौर कार्यदक्षता का श्रमाव दिन-दिन बढ़ता जाता था। ऐसी दशा में किसी सज्जन ने राजा साहब को परामर्श दिया कि यदि राजकोट से कबा गांधी को बुलाकर उनके हाथ में वांकानेर राज्य की वागडोर दी जाय तो रियासत बर्बादी से बच जायगी। कर्मचारी शीघ्र ही ठिकान पर श्रा जायंगे। राजा साहब को यह सलाह पसन्द श्रागई श्रौर उन्होंने कबाकाका के साथ बातचीत शुरू कर दी। राजकोट के दीवानपद को छोड़कर वांकानेर का दीवान-पद लेने के लिए कबाकाका कुछ शर्ती-पर राजी हो गए। राजकोट की नौकरी से त्याग-पत्र देकर वह वांकानेर गये श्रौर वहां के राज्य-प्रबन्ध का काम श्रपने हाथ में ले लिया।

सबसे पहले उन्होंने वांकानेर राज्य के चालू काम-काज का गहरा अध्ययन किया। कुछ समय बाद रियासत के आंतरिक प्रबन्ध में आवश्यक परिवर्तन करना शुरू कर दिया। उनके कुछ परिवर्तन राजा साहब को पसन्द नहीं आए। वह अप्रसन्न हो गए और वचनबद्ध होने पर भी अपने को रोक नहीं पाए। उन्होंने कबाकाका के प्रवन्ध में हस्तक्षेप कर ही दिया। एक पत्र भेजकर राजा साहब ने कबाकाका को सूचित किया

कि ग्रमुक परिवर्तन ठीक नहीं है, उसे पूर्ववत कर दिया जाय। कबाकाका को यह पत्र बुरा लगा; परन्तु उस समय उन्होंने धैर्य से काम लिया। इस घटना को पूरे दो महीने भी न बीते होंगे कि राजा साहब के पास से उन्हें दूसरा पत्र मिला, जिसमें कर्म चारियों के छोटे-मोटे परिवर्तन के बारे में उलहना दिया गया था। इस पत्र के उत्तर में कबाकाका ने धैर्य व शांति के साथ राजा साहब को संक्षिप्त उत्तर भेजा, "मैने जो किया है, सोच-समभकर किया है शौर राज्य के हित के लिए ही किया है।"

थोड़े समय बाद उन्होंने कबाकाका के एक बड़े निर्णय को उलटने के लिए प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया, जो कबाकाका के लिए सर्वथा ग्रसहा था।

जमीन महसूल के रूप में राज्य के पास जो गल्ला इकट्ठा हो जाता था उसे नीलाम करके व्यापारियों को बेच दिया जाता था ग्रीर वह धन राजकोष में जमा कर दिया जाता था। नीलाम का तरीका यह था कि पड़ोस के राज्यों में ग्रनाज का भाव पूछ लिया जाता था ग्रीर उसके ग्राधार पर राज्य की ग्रीर से गल्ला नीलाम कर दिया जाता था। कबाकाका ने इस प्रथा के ग्रनुसार ग्रन्य राज्यों के नीलाम के भाव मंगवा लिये ग्रीर व्यापारियों को एकत्र करके राज्य के गल्ले की बोली शुरू करवाई। जब कबाकाका की समक से उचित मूल्य तक बोली पहुच गई तब उन्होंने ग्रपनी जिम्मेदारी पर राजा साहब से सम्मित लिये बिना ही नीलाम समाप्त कर दिया।

इस पर कुछ ग्रसन्तुष्ट कर्मचारियों ने राजा साहब से कबाकाका की शिकायत की।

शिकायत सुनकर राजा साहब गुस्सा हो गये ग्रौर उन्होंने कवाकाका के इस कार्य में हस्तक्षेप करना चाहा, परन्तु उनकी चली नहीं।

कबाकाका के लिए श्रव वांकानेर में टहरना किटन हो गया। राज-कोट से जब उनको श्रामन्त्रित किया गया था तब राजा साहब के साथ बातचीत में मध्यस्थ नवलशंकरभाई थे। उनके पास कबाकाका ने पत्र द्वारा संदेश भेज दिया कि शत्तों का प्रत्यक्ष भंग किया गया है। श्रव में इस राज्य में श्रधिक समय रुकना नहीं चाहता। मुक्ते तुरन्त राजकोट लौट जाना है। श्राप मेरे लिए सवारी का प्रबन्ध करा दें। जबतक सवारी का प्रबन्ध नहीं होता, में भूखा-प्यासा रहूंगा। इस राज्य की सीमा से बाहर न निकल जाऊंगा तबतक पानी की एक घूंट भी लेना मेरे लिए श्रनुचित है।

वांकानेर के महाजनों ने श्रौर राजा साहब के प्रतिनिधियों ने कबा-

काका को शान्त करने श्रीर मना लेने की बड़ी कोशिश की, परन्तु कबा-काका नहीं माने।

वांकानेर से कबाकाका के लौट आने के बाद प्रायः दो सप्ताह बाद राजा साहब का एक पत्र कबाकाका के पास आया। उसमें क्षमा मांगी गई थी और वांकानेर का मन्त्रित्व पुनः स्वीकार करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया था। कबाकाका ने उस पत्र को ध्यान से पढ़ा और उसमें उनको पश्चात्ताप की भलक दीख पड़ी। अतः वे राजा साहब का अनुरोध स्वीकार करके दुबारा वांकानेर गये; परन्तु वहां मुलाकात में जो बातचीत हुई उससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्होंने परख लिया कि नित्य के काम में भी राजा साहब अपना हस्तक्षेप छोड़ना नहीं चाहते और पूरा उत्तरदायित्व सौंपने के लिए दिल से तैयार नहीं हैं। इसलिए पुनः वांकानेर के दीवान-पद का बोभा उठाना कबाकाका ने उचित नहीं समभा।

उन दिनों सभी रियासतों में राज्य-कर्मचारियों का वेतन प्रतिमास नहीं चुकाया जाता था। पांच-सात महीने या वर्ष-डेढ़ वर्ष बाद राजा लोग अपनी सुविधा के अनुसार इकट्ठा वेतन चुकाया करते थे। राज-कर्मचारियों को विनयों के यहां खाता खोलने की सुविधा कर दी जाती थी, ताकि घर-खर्च चलता रहे।

इस प्रणाली के अनुसार कबाकाका को भी अपनी वांकानेर की नौकरी का वेतन तबतक कुछ नहीं मिला था। जब राजा ने देखा कि कबाकाका मानने वाला नहीं है, तब उन्होंने उनसे लिखित त्यागपत्र की मांग की। कबाकाका ने तत्काल अपना त्यागपत्र लिख दिया और उसमें स्पष्ट कर दिया कि "चूंकि आपने दो बार मुक्ते घोखा दिया है और मेरे प्रबन्ध में आपको जहां कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था वहां बार-बार हस्तक्षेप किया है और इस प्रकार हमारी शर्त का भंग किया है, इसलिए में मन्त्री-पद से त्यागपत्र देता हूं व शर्त के अनुसार अपना पूरा वेतन चाहता हूं।"

राजा साहब को त्यागपत्र की भाषा चुभी भ्रौर उन्होंने त्यागपत्र लौटा दिया। फिर कबाकाका पर राजा साहब ने जोर डाला कि घोखा देने की बात का भ्रौर शर्त भंग का उल्लेख छोड़कर केवल सीधा-सादा त्यागपत्र लिख दें, परन्तु कबाकाका ने ऐसा करने से इन्कार करते हुए साफ कह दिया कि जो वास्तविक बात नहीं हैं, वह क्यों लिखूं? मेरे लिए यहां से जाने का दूसरा कारण ही क्या है?

राजा साहब ने कबाकाका से त्यागपत्र के बदलवाने का बहुतेरा

प्रयास किया और न बदलने पर सारा-का-सारा वेतन न देने की धमकी दी, किन्तु कबाकाका भ्रविचलित रहे। सत्य को छिपाकर खुशामद करने की बात पर उन्होंने तीव्र विरोध व्यक्त किया।

श्रन्त में राजा साहब ने अधिक बहस करना छोड़कर कहा, "श्राप त्यागपत्र लिखिए ही मत। श्रापने ग्राजतक राज्य की जो सेवा की हैं उसको घ्यान में रखकर में श्रापको दस हजार रुपये देता हूं। उन्हें ले लीजिए ग्रीर भगड़ा समाप्त कीजिए।"

कबाकाका इसके लिए भी राजी नहीं हुए श्रीर उसको श्रस्वीकार करते हुए बोले, "श्रगर श्रापको देना है तो बाकायदा मेरा त्यागपत्र स्वी-कार करके शर्त के श्रनुसार पूरा वेतन दीजिए, श्रन्यथा मुभ्ने एक कौड़ी भी नहीं चाहिए।"

राजा ने कहा, "सोच-समभ लीजिए। बिना लिखा-पढ़ी के कोई इतनी बड़ी रकम सहज में नही दे देता। सुना है आप अपने पुत्र (यह संकेत विद्यार्थी मोहनदास गांधी के लिए था।) को पढ़ने के लिए विलायत भेजने का विचार कर रहे हैं। उस समय यह रकम काम आ जायगी। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए ही सही, आप इसे ले लीजिए।"

कबाकाका ने राजा साहब की बात का दो टूक उत्तर दिया, "ग्राप के समान कृपाल राजा-महाराजा ग्रनेक मिल जायेंगे, जो ग्रंजिल भर-भरकर देने वाले होंगे, परन्तु मेरे समान राजसेवक बिरले ही मिलेंगे, जो सचाई पर पर्दा डालने से इन्कार करें ग्रीर इतनी बड़ी रकम को लात मार दें।"

राजा साहब और कबाकाका के बीच जब यह विवाद चल रहा था तब उन दोनों की जान-पहचान के और मध्यस्थता करने वाले एक और सज्जन वहां उपस्थित थे। उन्होंने कबाकाका को समकाने की कोशिश की और कहा, "राजा के रूठने पर क्या होता है, यह तो आप जानते ही हैं। फिर जब राजा अपनी इच्छा से आपको दस हजार रुपये दे रहे हैं तो उसको स्वीकार कर लीजिए। यह रकम थोड़ी नहीं है।"

यह कहकर उन्होंने कबाकाका को उत्तर देने का मौका दिये बिना ही रुपयों की थैलियां उठाकर कबाकाका की सिकरम में रखवा दीं। कबाकाका तुरन्त उठ खड़े हुए श्रौर स्वयं श्रपने हाथों से उन थैलियों को उन्होंने सिकरम से उतारकर डचोड़ी के चबूतरे पर रख दिया। इसके बाद सिकरम पर सवार होकर राजकोट के लिए चल दिए।

वांकानेर से लौट भ्राने पर पालीताणा, मांगरोल भ्रादि रियासतों से कबाकाका को निमन्त्रित किया गया। लेकिन भ्रब इतनी दूर नई जगह जाकर नए सिरे से घर बसाने का उत्साह उन्हें नहीं रहा था। जब कबा-काका वांकानेर गये थे तब भी घर राजकोट में ही था, तथा बापू वहां के हाई स्कूल में पढ़ते थे। नौकरी का कोई सिलसिला बैठ नहीं रहा था, इसी बीच कबाकाका की दमे की बीमारी बढ़ गई ग्रौर बारबार दमे के दौरे उन्हें परेशान करने लगे। इस बीमारी के समाचार सुनकर राजकोट के ठाकुर साहब बाबाजीराज कबाकाका से मिलने ग्राये। ठाकुर साहब को पता तो चल ही गया था कि वह नौकरी की खोज में हैं। मिलने पर उन्होंने कबाकाका से कहा, "गांधी, ग्रापको ग्रौर कहीं जाने का विचार नहीं करना चाहिए। राजकोट में ग्रापका ग्रपना विशिष्ट स्थान बना ही हुग्रा है। बीमारी से उठने पर ग्रपना दीवान-पद सम्हाल लें।"

ग्रसल में बात यह थी कि कबाकाका के वांकानेर चले जाने के बाद राजकोट रियासत का राज्यप्रबन्ध शिथिल पड़ गया था ग्रौर राजकोष खाली हो गया था। मेरे दादाजी ने, जो उस समय राज्य की नौकरी में थे, बताया था कि पुलिस के महकमे वाले का वेतन पहले प्रतिमास दिया जाता था, पर कबाकाका के वांकानेर जाने पर छः-छः महीने तक उसे चुकाने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी।

जब बीमारी का दौरा समाप्त हुआ और कवाकाका अच्छे हो गए तो वे राजकोट के ठाकुर के बुलावे की प्रतीक्षा करते रहे। पर शायद ठाकुर साहब अपनी बात भूल गए थे। कई दिन बीत जाने पर भी जब बुलावा नहीं आया तब कवाकाका ने कहीं निकट ही नौकरी की तलाश शुरू की। जूनागढ़ जाने का निश्चय हो गया। किन्तु जाने ही वाले थे कि फिर उन्हें दमे का दौरा उठ आया। बीमारी की बात सुनकर श्री बाबाजीराज दुबारा कबाकाका से मिलने आये और स्वास्थ्य की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, "आपके पास काम न होने के कारण बार-बार बीमारी का हमला होता है। इस बार बीमारी का दौरा कम होते ही आप मुक्ते खबर दें। मैं आपको मन्त्री-पद सौंप दूंगा।" यह कहकर ठाकुर साहब घर लौटे और उन्होंने दूसरे ही दिन बाकायदा आजापत्र निकालकर कबाकाका को राजकोट के दीवान-पद पर नियुक्त कर दिया।

इसके कुछ समय बाद, श्रपने पुत्रों के विवाह-संस्कार में सिम्मिलत होने के लिए कबाकाका को पोरबन्दर जाना पड़ा परन्तु सिकरम की दुर्घटना हो गई। उसमें उन्हें बहुत चोट श्राई श्रौर वह बड़ी कठिनाई से राजकोट लौट पाए। बिस्तर छोड़ना उनके लिए सम्भव नहीं रहा। इस बीमारी का ख्याल करके ठाकुर बाबाजीराज ने राज्य के दीवान-पद का भार स्वयं सम्हाला और कबाकाका को पूरा वेतन देना जारी रखा। छः महीने तक लगातार इस प्रकार उपकृत होना कबाकाका को उचित नहीं लगा और उन्होंने ठाकुर साहब से त्यापपत्र स्वीकार करने को कहा। किन्तु राजा साहब ने उनकी बात नहीं मानी। इस प्रकार दूसरी छमाही भी बीत गई, किन्तु चोट बहुत भारी थी और नाजुक जगह पर लगी थी, इसलिए उसमें नामूर हो गया और वह ऐसा विकट था कि कबाकाका अपने काम पर उपस्थित नहीं हो सके।

इसी बीच बाबाजीराज श्रीर उनके कुटुंबियों के बीच जमींदारी के बारे में कुछ मनमुटाव हो गया। इस सघर्ष में कबाकाका ने न्याय जमींदारों के पक्ष में देखा, इसलिए उन्होंने ठाकुर साहब से जमींदारों की बात मान लेने का श्राग्रह किया। ठाकुर साहब बुरा मान गए। पर उन्होंने कबाकाका से इतना ही कहा, 'श्रापके साथ हमारा इतना घनिष्ठ सम्बन्ध होते हुए भी श्राप विरोधी पक्ष का समर्थन क्यों करते हैं?"

श्रपना मत दबा देना कवाकाका के स्वभाव में नहीं था। ठाकुर साहब से इस प्रकार बातचीत होने के तुरन्त बाद कबाकाका ने उन्हें सूचित कर दिया, "श्रव श्राप कृपया दूसरे किसी दीवान को खोज लीजिए। श्रव में श्रिथिक सेवा नहीं कर सकूंगा। मेरा स्वास्थ्य भी सुधरने के बजाय दिन-दिन गिरता जा रहा है।" इस प्रकार कबाकाका को, बिस्तर पर रहने पर भी, लगभग एक वर्ष तक पूरा वेतन मिलता रहा। त्यागपत्र स्वीकृत हो जाने के बाद भी तीन वर्ष तक, श्र्यात् जीवन के श्रन्त तक, उन्हें राजकोट के ठाकुर की श्रोर से पेंशन के रूप में पचास रुपये माहवार मिलते रहे।

वरसों तक रोग-शय्या में रहने पर भी कबाकाका के स्वभाव में चिड़-चिड़ापन या बेचैनी नहीं आई। उनकी भिवत-परायणता कायम थी और उनका चित्त शान्त और स्वस्थ रहता था। हमारे बापू अपने पिता की सेवा में बड़ी एकाग्रता से लगे रहते थे। कबाकाका मोहनदास की 'मनु' कहकर पुकारते थे। यदि कबाकाका को कोई आवश्यकता होती तो पहली आवाज वह मनु को ही देते थे और 'मनु' तत्काल उनके पास उपस्थित हो जाता था। प्रातःकाल उठते ही मनु अपने पिता को दतौन देता, उनके शौच हो आने का इन्तजाम करता, उनके पैर घो देता, उनको नहलाता और उनके लिए दवा पीसकर उसका नियमपूर्वक सेवन कराता। इसके बाद वह अपने स्वाध्याय में लीन हो जाता था। पुतली काकी भी कबा-काका की बहुत सेवा करती थीं।

मनु और करमचन्द बापा का एक-दूसरे के प्रति बेहद प्रेम ग्रीर

विश्वास था। कबाकाका के म्रन्तिम दिनों में किसीने उनसे पूछा, "काका, भ्रापके बाद भ्रापका स्थान कौन लेगा?"

उन्होंने बहुत गम्भीर होकर घीरे से कहा, "मेरी नाक मनु रखेगा। वह कुल को उजागर करेगा।"

यपने पिताजी की सेवा करने से बापूजी स्वयं कितने कृतार्थं थे, इस पर चर्चा करते हुए बापूजी ने मुभसे एक बारबहुत ही गम्भीरता के साथ कहा था, "आजकल शिक्षा का जो प्रवाह चल पड़ा है उसकी निर्थंकता लोगों की समभ में जाने कब आयगी? सच्चा शिक्षण सेवा में ही निहित हैं, हमें अपने आश्रम के विद्यार्थियों को बड़ों की सेवा करना सिखाना चाहिए। अपने शिक्षक की और मातापिता की सेवा करना कोई हजार सफों के पढ़ लेने से भी अधिक हैं। में जो उन्नित कर पाया हू उसका श्रेय मेरी पितृसेवा को ही हैं। मेंने तो इतना भी नहीं पढ़ा होगा, जितना तुम लोगों को आश्रम में पढ़ने को मिल रहा हैं। मेरी बुद्धि का और मेरे हृदय का विकास, मेरे चारित्र्य का गठन और मेरी लगातार होती रहने वाली प्रगति, सभी कुछ बचपन की मेरी पितृसेवा की आभारी हैं। उसी की बुनियाद पर मेरा ज्ञान पनपा हैं। जिसे इस बात का अनुभव लेना हो वह सेवा करके देखे। निश्चय ही सेवा में उसे अपना सर्वांगीण विकास दिखाई देगा।"

#### ; 3 ;

### मेरे पितामह

मेरे दादाजी ने सन् १८५३ से लेकर १६३७ तक, प्रर्थात् ८४ वर्ष की सुदीर्घ भ्रायु पाई भ्रौर भ्रपना जीवन पवित्रता से गुजारा।

उनका नाम श्री खुशालचन्द गांधी था। श्री उत्तमचन्द गांधी उनके दादा थे। ग्रोताबापा के दो विवाह हुए थे। पहली पत्नी को कड़वीमां श्रीर दूसरी को लक्ष्मीमां कहा जाता था। कड़वीमां के चार पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र मेरे परदादा श्री जीवन गांधी श्रीर लक्ष्मीमां के दो पुत्रों में बड़े श्री करमचन्द गांधी थे। इस प्रकार मेरे परदादा श्रीर कबागांधी सौतेले भाई थे। परन्तु मेरे दादा पर कबाकाका का वात्सल्य ग्रपन्ने सगे बेटे के समान ही था।

हमारे परिवार में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने वालों में शायद मेरे दादाजी ही सबसे पहले युवक थे। गणित के पर्चे में पर्याप्त नम्बर न स्नाने के कारण उनकी गिनती 'नान मैट्रिक' में की गई। लेकिन तब 'नान मैट्रिक' होना भी बड़ी बात थी। दादाजी के बाद उनके भाइयों मे केवल बापूजी ही मैट्रिक तक पढ़े व बैरिस्टर हुए।

'बापू' श्रौर 'बापूजी'—इन दोनों सम्बोधनों का श्रर्थ श्रव प्रायः एक ही हो गया है। लेकिन जब मैं बच्चा था तब हमारे घर में इनका श्रर्थ भिन्न था। उस समय बच्चे श्रपने पिता को 'बापू' श्रौर पितामह को 'बापू-जी' कहते थे। इस प्रथा के अनुसार में अपने दादा को 'बापूजी' कहता था। दादाजी के सभी चचेरे भाइयों के लिए उत्तके नाम के साथ 'बापूजी' का प्रयोग करना मेरे जैसे पौत्र के लिए श्रावश्यक था। जब मोहनदास बापूजी के साथ हमारे घर का सम्बन्ध श्रित निकट का हो गया, तब उनका नाम लेना श्रशिष्ट माना जाने लगा। श्रतः माता-पिता की शिक्षा से में उन्हें बापूजी श्रौर श्रपने दादा को 'बड़े बापूजी' कहने लगा। देवदासजी तथा रामदासजी श्रपने पिता को बचपन से 'बापू' कहकर पुकारते थे; किन्तु में उनका पौत्र था, इसलिए मुक्ते उनको 'बापू' कहने का श्रिषकार नहीं था।

जब बापूजी देश-भर के 'बापूजी' बन गए श्रौर राष्ट्र-पिता कहलाने लगे तब सारे देशवासी बापू श्रौर 'बापूजी' दोनों शब्दों का एक-सा प्रयोग करने लगे।

बड़े बापूजी (मेरे दादाजी खुशालचन्दजी) 'बापूजी' (मोहनदासजी) से अठारह वर्ष बड़े थे। जब बड़े बापूजी चार वर्ष के हुए तब उन्होंने अपनी माता की गोद खोई श्रीर चौदह बरस के होने पर उनके पिता का सहारा टूट गया। जब करमचन्द बापा पोरबन्दर के दीवान के पद पर थे उस समय जीवनबापा छाया परगने के परगना हाकिम थे। एक दिन सबेरे वे दतौन करते-करते मकान के ऊंचे चबूतरे पर से अकस्मात गिर पड़े श्रीर उनके सिर में गहरा घाव होगया। पता चलने पर कबाकाका घोड़े पर दौड़े हुए तुरन्त पोरबन्दर से छाया पहुंचे श्रीर अपने बड़े भाई को अपने साथ पोरबन्दर लिवा ले गए। वहां पर उन्होंने बहुत चिकित्सा व सेवा-सुश्रूषा की, परन्तु जीवन बापा के लिए यह घाव विघातक साबित हुआ। उनके चल बसने पर मेरे दादाजी के माता-पिता का स्थान पुतलीकाकी श्रीर कबाकाका ने लिया श्रीर उन्होंने इतने वात्सल्य श्रीर सजगता के साथ उनको पाला-पोसा कि मेरे दादाजी को अपने माता-पिता का श्रभाव बिल्कुल महसूस नहीं हुआ।

उम्र के हिसाब से मेरे दादाजी करमचन्द बापा के तीनों पुत्रों से बहुत बड़े थे, इसलिए वे घर में सबसे बड़े भाई के समान ही माने जाते थे। तीनों भाई पूरी तरह मेरे दादाजी का ग्रादर करते थे। उनमें भी ग्रपने से बड़ों के प्रति पूज्यभाव रखने वाले बापूजी ने बचपन से ही बड़े बापूजी का प्रेम ग्रौर विश्वास सम्पादित कर लिया था। जब बापूजी ने ग्रग्रेजी पढ़ना शुरू किया उस समय घर में मेरे दादाजी ही ग्रकेले ऐसे थे, जिनसे थोड़ी-बहुत ग्रंग्रेजी पूछी जा सकती थी। इसलिए जब किसी विषय के समक्तने में कठिनाई होती तो बापूजी मेरे दादाजी के पास पहुंच जाया करते थे।

पढ़ चुकने के वाद बड़े वापूजी ने किसी रोजगार की तलाश शुरू की। वह विवाहित हो चुके थे। कवाकाका पर अपना जीवन-भार अधिक समय तक डाले रखना उन्हें अच्छा न लगता था। सबसे पहले उनको राजकोट रियासत के किसी भायात के लड़कों को पढ़ाने का काम मिला। परन्तु वह काम सदा चलने वाला नहीं था। इसी बीच राजकोट में कोतवाल की जगह खाली हुई और दादाजी की नियुक्ति हो गई। बाद में वह रियासत-भर के पुलिस सुपीरटेंडेंट हो गए। इसके बाद राजकोट में ही म्युनिसिपल आफिसर और अन्त में राज्य के आडिटर की नौकरी उनको दी गई। शुरू से अन्त तक उन्होंने अपनी नौकरी में अपना हाथ स्वच्छ रखा। करमचन्द बापा से उन्हें रिश्वतखोरी से अछूता रहने की जो विरासत मिली थी उसे घरेलू कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने पूरी तरह निभाया।

दादाजी कोसों तक घोड़े को भगाते हुए ले जाया करते थे, तमंचे से अचूक निशाना लगाते थे श्रौर ऊंट की तेज सवारी पर कई मंजिल तय कर लेते थे। इसके ग्रितिरक्त घोड़े व ऊंट पर बैठकर ऊंची श्रौर चौड़ी बाड़ों को कूद जाने का शौक भी उन्हें था।

जब बड़े बापूजी पुलिस सुपिरटेंडेंट थे तब की एक कहानी है। उनकें पास खबर आई कि राजकोट की आजी नदी के उस पार कुछ डकत गायों को हांके लिए जा रहे हैं। जो-कुछ सामान और दो-चार सिपाही उस समय उपलब्ध हुए उन्हें लेकर दादाजी तुरन्त डकतों के पीछे चल पड़े। पुलिस को देखकर डकतों ने गोफन घुमा-धमाकर जोरों से पत्थर बरसाने शुरू किये। फिर उन्होंने खेतों की मेड़ों पर आग लगा दी और धुएं के बादलों की ओट में भागना शुरू किया। इस पर भी बड़े बापूजी आगे ही बढ़ते गए और अन्त में बरसती लाठियों और पत्थरों के बीच उन्होंने तीन-चार डकतों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सौराष्ट्र की 'मीयाना' नाम

की उस उद्दाम जाति के चोर-डकैतों का आतंक राजकोट को नहीं भोगना पड़ा।

इसी प्रकार राजकोट में होने वाली जुम्राखोरी को खत्म करने के लिए भी बड़े बापूजी ने बहुत प्रयत्न किया।

म्युनिसिपैलिटी का काम जब दादाजी करते थे तब कभी-कभी मैं उनके साथ जाया करता था। कड़ाके की धूप में घंटों वह राजकोट शहर की गली-गली में घूमते थे, कूड़े-कर्कट और नाली की ग्रावश्यक सफाई स्वयं खड़े रहकर करवाते थे।

राजकोट के ठाकुर बाबाजीराज के न रहने ग्रौर नई राजसत्ता के भाने पर रियासत के राजकाज में गांधी परिवार का प्रभाव समाप्त हो गया। नए ग्रानेवालों के बीच खुशालचन्द गांधी-जैसे व्यक्ति के लिए स्थान कम रह गया था। इसलिए पेंशन की उम्र पूरी होने से पहले ही उनको नौकरी से अलग कर दिया गया। राज्य ने पेंशन कुछ भी न दी, केवल मुक्त करते समय छः महीने का वेतन अधिक दे दिया। इसके खिलाफ शिकायत करना व्यथं समभक्तर बड़े बापूजी ने मन को शांत रखा ग्रौर पचास वर्ष से भी कम ग्रायु में प्रवृत्तिमय जीवन छोड़कर निवृत्तिमय जीवन ग्रगीकार कर लिया। यद्यपि उस समय उनका स्वास्थ्य अच्छा था व काम करने का उत्साह भी था, फिर भी कमाई के लिए नए रोजगार की खोज में वे नहीं पड़े ग्रौर उन्होंने धन-संग्रह का मोह त्याग दिया। उस समय उनके तीन पुत्र बड़े होकर काम में लग चुके थे ग्रौर घर के खर्च का बोभ उन्होंने उठा लिया था।

लगातार तीस वर्ष से भी अधिक समय तक बड़े बापूजी का स्वाध्याय और पूजा-पाठ नित्य आठ-दस घंटे तक चलता रहा। अस्सी वर्ष की आयु के बाद जब आंख की रोशनी कम हो गई और अपने-आप पढ़ना कठिन हो गया तब नियमपूर्वक दूसरों से पुस्तकों का श्रवण करने लगे। संस्कृत और गुजराती धर्म-प्रथों का अध्ययन बहुत गहराई के साथ उन्होंने किया था। मैंने देखा था कि पचहत्तर वर्ष की आयु के बाद भी उनमें नई-नई पुस्तकें पढ़ने और तत्वज्ञान की बारीकियों का नई दृष्टि से अनुशीलन करने का उत्साह था। वृद्धावस्था के कारण वह दिन-भर पढ़ने और पढ़ी हुई पुस्तकों के उद्धरण लिखने के परिश्रम से थक जाया करते थे। यह देखकर मैंने एक बार बड़ी नम्रता के साथ कहा, "बापूजी, अब तो आपको आराम लेना चाहिए।" मेरा प्रस्ताव उन्होंने तुरन्त अस्वीकृत कर दिया और म्भको समभाने लगे, "बुढ़ापे में ज्ञान-संग्रह के अति-

रिक्त श्रीर काम ही क्या है, जिसमें मैं समय बिताऊं? श्राज का संचित ज्ञान श्रगले जन्म में काम देगा। नये जन्म में बचपन से ही बुद्धि तेजस्वी बनेगी।"

श्रस्सी वर्ष की श्राय के बाद जब उनकी देह जरा-जीण हो गई श्रौर श्रंग शिथिल पड़ गए तब भी वह बाह्य मुहूर्त में बिस्तर छोड़कर हाथ में माला व गोमुखी ले लेते थे श्रौर स्थिरासन होकर सूर्योदय तक जप तथा चित्त को घ्यानावस्थित करने का श्रम्यास किया करते थे। इसके बाद स्नानादि से निवृत्त होने पर दुबारा पूजा मे बैठ जाते थे श्रौर मघ्याह्न तक श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ व मनन किया करते थे। बीमारी का श्रवसर छोड़कर उन्होंने चालीस वर्ष तक नित्य गीता के छः श्रघ्यायों के पाठ का नियम रखा।

केवल धार्मिक स्वाध्याय करके ही उन्होंने सन्तोष नहीं माना। बापू-जी के क्रांतिकारी जीवन का अनुशीलन करने में भी उन्होंने जीवन-भर अपनी बुद्धि-शक्ति का प्रयोग किया। बापूजी की जिस किसी बात को वह समभ पाए व जिसमें उनको सत्य प्रतीत हुआ, उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और अपनी परिपक्व आयु में भी अपने रहन-सहन व जीवन में जो परिवर्तन कर सकते थे, उन्हें प्रसन्नतापूर्वक किया।

बापूजी के बैरिस्टरी की शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाने के दिन से, बड़े बापूजी ने, उनके साथ जो सहयोग आरम्भ किया उसे अन्त तक निभाया। एक बड़ा भाई, अपने से आयु में अठारह वर्ष छोटे भाई की बात को शिरोधार्य करे और छोटे भाई के मार्गदर्शन के अनुकूल अपने पूरे जीवन में परिवर्तन करे, ऐसा प्रसंग दुर्लभ ही कहा जायगा। रियासत की नौकरियों में अपने बालकों को प्रविष्ट कराना ठीक नहीं है, यह बापूजी की बात बड़े बापूजी ने मान ली। अफ्रीका जैसे दूर देश में अपने पुत्रों को भेजने की बापूजी की मांग को तुरन्त सम्मति दे दी और एक-एक करके चारों पुत्रों को बड़े बापूजी ने बापूजी के हाथ सौंप दिया। यदि बड़े बापूजी चाहते तो अपने पुत्रों को ऐसे रोजगारों में लगे रहने का आग्रह कर सकते थे, जिसके सहारे पर्याप्त कमाई होती और घर में लक्ष्मीजी की कृपा हो जाती; पर ऐसी स्थूल अभिलाषा को उन्होंने नहीं अपनाया, बल्कि अपने छोटे भाई मोहनदास की सूचना के अनुसार सत्कार्य एवं सत्पथ पर बने रहें, यही मनोकामना उन्होंने अहर्निश रखी।

बड़े बापूजी प्रति तीन-चार वर्ष के बाद साबरमती भ्राश्रम में बापूजी के पास म्राया करते थे। उनकी भेंट का भव्य दृश्य देखते ही बनता था।

दादाजी की तरह दादीजी भी बहुत भिक्तिपरायण श्रौर कर्मठ थीं। हमारे घर में नौकर-चाकर कभी-कभी ही होते थे श्रौर जो रहे वे भी तब जब दादीजी वृद्ध हुई श्रौर कुएं से पानी लाना उनके वश का नहीं रहा। रसोई-पानी, चौका-बर्तन सब-कुछ श्रपने हाथ से करने के उपरान्त गायों का सारा काम भी वह स्वयं किया करती थीं। इतना सब करने पर भी नित्य नियम से दर्शन के लिए मन्दिर श्राने-जाने में सुबह-शाम मील-भर से ज्यादा चला करती थीं। दोपहर में जहां भागवत की कथा हो, वहां जाती थीं श्रौर रात को हमें कृष्ण-चरित की व दूसरी कथाएं सुनाया करती थीं। श्रपनी दादीजी से सुनी हुई पौराणिक कथा श्रों का मुक्तपर गहरा श्रसर पड़ा है।

जब बापूजी का स्वराज्य-श्रांदोलन तेजी पर था व सत्याग्रह के सिल-सिले में लाटी-मार श्रीर जेल-यात्राएं बढ़ गई थीं, तब दादीजी का उत्साह दर्शनीय था। जेल जाने वाले या लाटी का प्रहार सहने वाले युवक जब उनके पास श्राते तब वह उनके शौर्य को बढ़ावा देतीं श्रीर उन्हें श्राशीर्वाद देती। वह बिल्कुल निरक्षर थीं, परन्तु श्रखबार में श्राने वाली बातों से परिचित रहती थीं श्रीर उनका लोकस्वभाव का ज्ञान गहरा था। श्रपने बुढ़ापे में उन्होंने महीन कपड़ा त्याग दिया था श्रीर हाथ के सूत की मोटी व भारी साड़ी पहनना शुरू किया था।

दादीजी व दादाजी दोनों की एक महत्वाकांक्षा थी कि श्रपने मोहन-दासभाई की ग्रलौकिक जीवन-साधना का सफल परिणाम ग्रपने जीवन-काल में ही देख लें ग्रौर मृत्यु से पहले ही स्वराज्य का ग्रनुमान हो जाय। ग्रंशतः उनकी यह मनोकामना पूर्ण भी हुई। सन् १६३५-३६ में भारत के ग्राठ प्रान्तों में कांग्रेस का मन्त्रिमंडल कायम हो गया। उनको बापूजी की इस सफलता पर बहुत सन्तोष हुग्रा। इसके वर्ष भर बाद, कुछ ही महीने के ग्रन्तर से, पहले दादीजी ग्रौर बाद में दादाजी स्वर्गवासी हुए।

बड़े बापूजी का अन्तकाज बड़ा सुखद था। मृत्यु के समय उनकी आयु ६४ वर्ष की थी। एक दिन मध्याह्न के समय गीता पर प्रवचन सुनकर लौटने के बाद वे बैठे-ही-बैठे मूर्तिवत हो गये। कुछ देर बाद आंखें खुलने पर उन्होंने बताया कि अब मुक्ते संसार में किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं है, केवल गीता-पाठ सुनाया जाय।

मेरे काका श्री नारायणदासजी गांधी ग्रौर उनके पुत्र भाई पुरुषोत्तम गांधी उनके ग्रन्तकाल में उनके पास पहुंच गये थे। दोनों ने मिलकर गीता-पाठ का ग्रारम्भ किया ग्रौर उसे सुनते-सुनते बड़े बापूजी बाह्य जगत से निवृत्त हो गए। सांस श्रौर हृदय चलता रहा श्रौर घ्यानावस्थित की भांति वह परम-शान्ति से तीन-चार पहर लेटे रहे। इसके बाद देह से जीवन-ज्योति उड़ गई श्रौर मुखमंडल पर एक प्रकार का शांत तेज छा गया।

### : १0 :

## बालक मोहन

विदेश से स्राने वाले कुछ लेखकों ने बापूजी के बारे में स्रपना स्रभिप्राय बताते द्रुए लिखा है, "देखने में गांधी का शरीर रूपवान नहीं लगता था, किन्तु उनकी स्रमुन्दर मुखाकृति पर भी एक प्रकार की ऐसी स्राभा दमकती थी कि उनके दर्शन के लिए गया हुस्रा व्यक्ति बहुत प्रभावित हो जाता था।" परन्तु वापू के मुख स्रीर शरीर की सुन्दरता के बारे में मेरी दादीजी कहा करती थीं कि मोहनदासभाई बचपन में इतने रूपवान थे कि उन्हें बार-बार गोद में लेने को जी ललचाता था। बड़ा सौन्य मुखड़ा था उनका। उनके बाल कुछ घुंघराले थे स्रीर शरीर स्रपने पिता का-सा गोरा था। नुकीली नाक, सुन्दर स्रांखें स्रीर भाल चौड़ा व चमकता हुस्रा था।

दादीजी ने यह भी बताया था कि वैसे तो में मोहनदासभाई की भाभी थी, परन्तु जब में ससुराल आई तब वह बिल्कुल छोटे थे। पुतलीकाकी का मन उनपर लगा ही रहता था, और सबसे छोटे होने के कारण वह उन्हें बहुत प्यार करती थीं। फिर भी बहुत बड़े परिवार की गृहस्थी के काम से पुतलीकाकी को फुरसत कम मिलती थी और वह छोटे मोहनदासभाई को बहलाने-घुमाने का काम हम बहू-बेटियों के जिम्मे कर देती थीं।

मोहनदासभाई साधारण बच्चों की अपेक्षा रोते कम थे, इसलिए उनको गोद में लेकर घूमने तथा खेलने में हमें आनन्द आता था। बाद में पुतलीकाकी ने मोहनदासभाई की रखवाली का कार्य रम्भाबाई को सौंप दिया था। रम्भाबाई का वात्सल्य मोहनभाई पर बहुत था और मोहनभाई भी रम्भाबाई से बहुत हिल गए थे।

बापूजी का जन्म होने तक उनकी दादीजी लक्ष्मीमां जीवित थीं। म्रपने दो पुत्र करमचन्द गांधी श्रीर तुलसीदास गांधी में से उन्होंने छोटे पुत्र के साथ अपना उत्तर-जीवन बिताना पसन्द किया। तुलसीदास गांधी का घरेलू नाम चकन गांधी था। कबाकाका को राजकाज का बोक्त ज्यादा उठाना पड़ता था और बार-बार पोरबन्दर छोड़कर बाहर जाना पड़ता था, इसलिए घर का कार्यभार हलका करने में चकनकाका उनको भरसक सहायता देते थे। यों तो सभी भाई एक ही मकान में रहते थे श्रीर त्यौहार-पर्व श्रादि में एक साथ भोजन करते थे, परन्तु साधारण जीवन में सबके चौके-चूल्हे अलग-अलग थे। कबाकाका के कमरे से लगा हुआ जो कमरा था उसी में लक्ष्मीमां रहती थी; पर उनके खान-पान व सेवा-सुश्रूषा का प्रबन्ध चक्तकाका करते थे।

कबा गांधी और पुतलीमां के बच्चों में से प्रथम तीन तो सामान्य ढंग से पल गए, परन्तु बालक मोहन ने आकर अपने माता-पिता की चिन्ता को बहुत बढ़ा दिया। वैसे मोहन शरारत करने वाले, दूसरों को सताने वाले या बड़ों को तंग करने वाले नहीं थे, उनका स्वभाव सीधा था, परन्तु बचपन से ही उनमें पारे के-जैसी चंचलता थी। वह कहीं चैन से बैठते ही नहीं थे। जब देखो, भागते-फिरते थे और आंखों से आंभल हो जाते थे। पुतलीमां भारी गृहस्थी के बोभ में इतनी दवी हुई थीं कि वह अपने मोहन के लिए पूरा समय नहीं दे पाती थी। स्वयं कवाकाका भी उन पर निगरानी नहीं रख पाते थे। पर उनको चंपल और स्फूर्ति से भरे हुए इस बालक के लिए बड़ी आशंका रहती थी। अपनी इस चिन्ता को हलका करने के लिए उन्होंने एक दिन अपने छोटे भाई चकनकाका से रम्भाबाई को प्राप्त कर लिया था।

बापूजी के बड़े भाई स्रौर बहनों के नाम पिछले प्रकरण में बता दिये गए हैं। उन सबके घरेलू नाम इस प्रकार थे: लक्ष्मीदास गांधी—'काला', करसनदास गांधी—'करसनिया', मोहनदास गांधी—'मोनिया', स्रौर रिलयात बहन—'गोकी'। बापू की इन बड़ी बहन को हम लोग गोकी फइबा (बुस्रा) कहते हैं।

सन् १९५२ में जब मैं बुग्ना से मिला तो उन्होंने ग्रपने भैया के बारे में बहुत-सी बातें सुनाई:

में 'मोनिया' से सात वर्ष बड़ी हूं। कालाभाई के बाद ग्रौर करसिनया तथा मोनिया के पहले मेरा नम्बर था। मोनिया बहुत खिलखिलाकर हँसता था। में कई बार उसे गोद में लेकर चलने की कोशिश करती थी, पर मां मुक्ते डांटती थीं। वह कहती थीं, "तू उसे गिरा देगी," मोनिया फाटक के बाहर जाता तो मां मुक्ते उसके साथ नहीं जाने देती थीं। मां खुद भी मोनिया के पीछे नहीं जाती थीं। केवल रम्भाबाई ही उसके पीछे-पीछे जाती थीं। घर से बाहर निकलने पर गाय, घोड़े, बैलगाड़ियों, ऊंट ग्रादि से कुचल जाने का तो खतरा था ही, उसके खो जाने का भी डर था। एक बार वह गीत गाती हुई लड़िकयों की टोली के पीछे-पीछे चल दिया। घर में किसी को पता न चला। लड़िकयां फुंड बनाकर बस्ती के बाहर एक सुनसान जगह पर पूजा करने के लिए जाया करती थीं। इधर पिताजी (कबाकाका) ने गांव-भर में मोनिया की खोज करवा डाली। रम्भाबाई ने गली-गली छान डाली ग्रीर मां ने घर का कोना-कोना देख डाला, पर मोनिया न मिला। बड़ी देर के बाद एक जानपहचान वाली लड़की मोनिया को ले ग्राई। तब कहीं सबको शांति हुई। इसके बाद पिताजी ने रम्भाबाई से कह दिया कि वह मोनिया को ग्रकेला बिल्कुल न छोडे।

घर में बैठना मोनिया को अच्छा नहीं लगता था। भूख लगने पर घर में आता और खा-पीकर तुरन्त खेलने चला जाता। जब घर में रहता तब पिताजी के सामने तो थोड़ा शांत रहता, पर जैसे ही पिताजी बाहर चले जाते, घर की चीजों की उलट-पुलट करने लग जाता। कभी-कभी पिताजी की पूजा करने की जगह पहुंचकर वह पूजा के बर्तनों को उलट देता। ठाकुरजी की मूर्ति को चौकी से नीचे रखकर वह स्वयं चौकी पर बैठ जाता।

कुछ बड़े हो जाने के बाद घर की जमीन पर जगह-जगह गोल-गोल लकीरें बनाने में उसको स्नानन्द स्नाता था। बड़ों को लिखते देखकर वह भी लिखने का प्रयत्न करता था। मां कहतीं, "मोनिया, ऐसा मत कर। जमीन खराब हो जायगी।" वह जवाब देता, "नहीं बिगड़ती, मां।" श्रीर फिर श्रपने काम में मगन हो जाता था।

मन्दिर में खेलने जाने का उसे बहुत शौक था। वहां कुम्रां भी था भ्रौर पेड़ भी। वहां कहीं गिर न जाय इसलिए रम्भाबाई चुपके-चुपके उसके पीछे हो लेती। पर मोहनभाई उसे देखता तो पुकार उठता, "मुफे रम्भा नहीं चाहिए। मुफ्ते रम्भा नहीं चाहिए।" पिताजी उसे समभाते, "रम्भा तुभे कहां पकड़ती है? तुभे जहां जाना है जा। कहीं खो जायगा तो हम तुभे कहां ढूंढ़ते फिरेगे?" मोनिया उत्तर देता, "में नहीं खो जाऊंगा। मुफ्ते रम्भा नहीं चाहिए अकेला जाऊँगा।" परन्तु उसको स्वतंत्र घूमने में बाधा न हो इस प्रकार रम्भाबाई उसके पीछे-पीछे ही रहती थी।

बदन से मोहनभाई सदैव छरहरा ही रहा। कालाभाई श्रीर करसन-भाई की तरह उसका बदन दोहरा नहीं हुगा।

खेलने में मोहनभैया घ्रकेले रहना ग्रधिक पसन्द करते थे। दूसरे बच्चों से खेलते तो कभी किसी बच्चे की ऐसी शिकायत न भ्राती कि मोनिया ने मुक्ते मारा है या तंग किया है। कभी-कभी मोहनभैया खुद मार खाकर रोता-रोता भ्राता पर पिताजी या माताजी जरा पुचकार देते तो वह तुरन्त चुप हो जाता।

खेल-कूद में उसको पेड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था। मंदिर में लगे हुए पपीते और अमरूद के पेड़ों से वह बहुधा पके फल तोड़ लाता था। गिर पड़ने के डर से पिताजी उसे पेड़ पर चढ़ने से बार-बार मना करते परन्तु वह मानता नहीं था। कभी-कभी कालाभाई उसको पेड़ पर चढ़ा हुआ देखकर टांग पकड़कर नीचे उतार देते थे। तब वह रोता हुआ मां के पास चला आता और कहता "मां, भाई ने मुक्ते मारा।"

मां कहतीं, "तू भी उसे मार दे।"

मोनिया उत्तर देता, "ऐसा सिखाती हो ! क्या मैं मारूं? बड़े भाई को मारूं? मैं किसी को क्यों मारूं?"

मां कहतीं, "बच्चे स्रापस में लड़ाई-भगड़ा करते ही हैं। भाई-बहन भी श्रापस में मार लिया करते हैं। श्रगर भाई ने तुभे मारा तो तू भी मार दे!"

मोनिया उत्तर देता, "बड़े भाई भले मार दें। वह बड़े हैं। मैं नहीं मारूगा। जो मारते हैं उन्हें मारने से तू क्यों नहीं रोकती? मारनेवाले से न मारने को कहना चाहिए या मार खानेवाले को भारना सिखाना चाहिए?"

तब मां मोनिया से कहतीं, "तुभे कहां से ऐसा जवाब सूभता है ? कौन ऐसी बातें तुभे सिखाता है ? जाने विधाता ने तेरे लिए क्या लिखा है !"

मोनिया को जब पाठशाला में बैठाया गया तब उसका मन पढ़ने में लग गया। दूसरे बच्चे पाठशाला जाने से बचने के लिए तरह-तरह के ढोंग करते और तरकीब लड़ाते, परन्तु मोहनमैया समय होते ही खुशी-खुशी पाठशाला जाता।

बुग्राजी ने ग्रागे बताया—मेरे पिताजी मेरी मां के लिए बहुत चिन्तित रहते थे। चौथी बार की वह शादी थी। ग्रपना वंश चलानवाला कोई हो, इसलिए उन्होंने यह शादी की थी। पहली तीन पित्यों से एक भी बेटा नहीं हुग्रा था। ग्रब जब बेटे हुए तो पिताजी को यह ग्राशा न थी कि बेटों की कमाई खाने के लिए वह स्वयं जीवित रहेंगे। परन्तु मां को बेटे सुखी रखें, यह उनकी ग्रमिलाषा थी। बार-बार पिताजी मां से कहा

करते थे कि तेरी कोख को यह मोनिया जरूर उजागर करेगा। यह संस्कारी है श्रीर इसका भाग्य ऊंचा है। यह पढ़कर होशियार होगा।

पाठशाला जाने में जिस प्रकार बचपन से ही मोहनभैया नियमित था, उसी प्रकार खाने के बारे में भी चुस्त ग्रौर सादा था।

बापूजी ने पोरबन्दर की जिस प्रारम्भिक पाठशाला में शिक्षा पाई वह हमारे परिवार के मकान से दो मिनट के रास्ते पर थी। श्राजकल उसमें किसी व्यापारी का कोयले का गोदाम हैं। पर उन दिनों पोरबन्दर में वह महत्व की पाठशाला थी। वहां पर पुराने जमाने के पंडित फर्श पर धूल बिछाकर उसपर श्रंगुली से श्रक्षर बनाना सिखाते थे। इसलिए वह धूलिशाला कहलाती थी।

बालक मोहन स्वभाव से ही सच्चाई का पक्षपाती था। भूलकर भी वह सत्य से विचलित नहीं होता था। उसके इस स्वभाव के कारण उसके साथ खेलने वाले बालकों ने उसे ऊंचा स्थान दे दिया था।

एक बार बालक मोहन के साथी बच्चों ने मन्दिर के खेल में ठाकुरजी को भूला भुलाने का निश्चय किया। साधारणतः ऐसे खेल के लिए गारे की मूर्ति बनाकर ठाकुरजी के स्थान पर बिठाई जाती थी, किन्तु इस बार एक-दो बालकों को सूभा कि लक्ष्मीनारायण के मन्दिर में ग्रनेक प्रकार के ठाकुरजी सिंहासन पर बैठे हैं, उनमें से दो-एक को उठा लाया जाय। सबको यह प्रस्ताव पसन्द ग्राया ग्रौर पांच-छः बालकों की टोली लक्ष्मीनारायण के मन्दिर की ग्रोर चल पड़ी। उनमें दो-तीन बालक 'मोनिया' से कुछ बड़े थे। दो-एक छोटे भी थे। ठाकुरजी को उठा लाने का काम सबसे छोटे साथी पर डाला गया। यहां हम उसे चन्दू कहेंगे।

वह समय पुजारी के स्राराम का था। स्रतः उसकी स्रनुपस्थिति का लाभ लेकर चन्दू ने चुपचाप एक के बाद एक देवमूर्ति को अपने कुर्ते के पल्ले में रखना शुरू किया। इस पराक्रम में मूर्तियां स्रापस में टकराकर बज उठीं स्रौर पुजारिन को बच्चों की कारस्तानी की स्राहट मिल गई। उसने पुजारी को स्रावाज दी तो चटपट चन्दू वहां से नौ-दो-ग्यारह हो गया। बाकी बच्चे भी भागे स्रौर पुजारी उन्हें पकड़ने के लिए पीछे दौड़ा। एक बड़े बालक ने चन्दू से उन मूर्तियों को फेक देने के लिए कहा। पुजारी की नजर बचाकर चन्दू ने उन मूर्तियों को स्रानन्दबाबा के मन्दिर के स्रांगन में फेंक दिया। पुजारी के हाथ एक भी बच्चा न स्राया स्रौर सबक्त सवा हो गए।

उनमें ग्रधिकांश बच्चे गांधी-परिवार के थे ग्रीर सब भागकर ग्रपने-

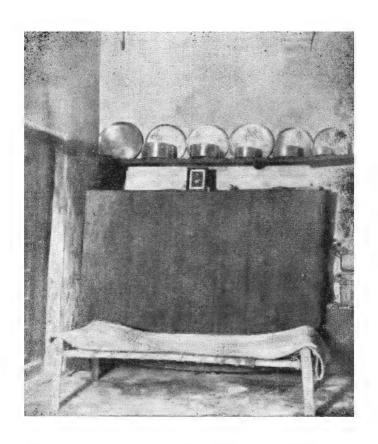

बापूजी जहां जन्मे



विद्यार्थी मोहन



बात् मोहन

भ्रपने घर में — स्रोता गांघी के मकान में — जा घुसे। मन्दिर की नित्य पूजा की मूर्तियों के बिना पुजारी कैसे लौट सकता था ? स्रतः उसने चन्दू के पिता से, जो बापूजी के चचेरे भाई थे, शिकायत की। चन्दू के पिता तेज स्वभाव के थे। शिक्षा देने के लिए बच्चों को पीटने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता था। फिर वह पक्के वैष्णव थे। लक्ष्मीनारायण के मन्दिर की मूर्तियों को चुराना उनकी दृष्टि में गंभीर श्रपराध था।

उन्होंने चन्दू, उसके बड़े भाई ग्रोर ग्रन्य सब बच्चों को बुलाकर पूछा, "बताग्रो, मूर्तियां किसने उठाई? कहां रखी है?" परन्तु किसी ने सत्य नहीं बताया। चन्दू के बड़े भाई ने कहा, "हम मन्दिर में खेलने गए थे। पुजारी बेकार ही हमारे पीछे पड़ गया है।" ग्रन्त में बालक मोहन को बुलाकर पूछा गया तो उसने निर्भय होकर सारी बात बता दी। उसने कहा, "चन्दू ने मूर्तियां ग्रानन्दबाबा के मन्दिर में डाल दी हैं। कहां पर डाली हैं, यह वही जानता है। मन्दिर में खेल के लिए हम लोग मूर्तियां ठेने गए थे।"

इस घटना से मोहन के बाल मित्रों ने समभ लिया कि मोनिया तो ऐसा ही है। बात बना नहीं सकता। जैसा-का-वैसा कह देता है। इसके बाद से उन्होंने उसके साथ बराबरी का बर्ताव करना बन्द कर दिया। इस प्रकार बाल मोहन को एक विशेष प्रतिष्ठा मिल गई। ग्रांख-मिचौनी, गिल्ली-डंडा ग्रादि खेलों में वह बहुत तेज था।

पोरबन्दर में जहां गांधी-परिवार का मकान है वह मुहल्ला बनियों ग्रीर ब्राह्मणों का है। उससे चार-पांच सौ कदम उत्तर की ग्रोर 'शीतला चौक' नाम का खुला हुग्रा चौक है, जिसमें शीतला देवी का मन्दिर है।

उस समय उस चौक की दूसरी श्रोर श्रिष्ठिकतर मकान मुसलमानों के थे। बापूजी के एक बालबंध ने मुफ्ते बताया कि इस शीतला चौक में हिन्दू-मुसलमानों के लड़के इकट्ठे होकर खेला करते थे। चांदनी रात में ब्यालू से निपटकर इधर से हम हिन्दू बच्चे जाते श्रीर उधर से मुसलमान बच्चे श्राते थे। ये सब प्रायः श्राठ-दस वर्ष की उम्र के होते थे। घटे-डेढ़-घंटे तक सभी बालक मर्दाने खेल खेलते थे। कभी-कभी खेल में थोड़ी-बहुत कहा-सुनी हो जाती थी। ऐसे समय मध्यस्थता का काम मोहन को सौंपा जाता था। इस बात का कोई ख्याल नहीं किया जाता था कि श्रौरों के मुकाबले उम्र में वह छोटा श्रौर शरीर में दुर्बल है।

स्वयं मोहन को ग्रापस में भिड़ना ग्रौर गुत्थमगुत्थी के खेल खेलना पसन्द नहीं था। वह हिन्दू या मुसलमान किसी के पक्ष में नहीं खेलता था। किन्तु जो बच्चे ग्रापस में जोर दिखाते थे उनका निरीक्षण वह पूरी सजगता से करता था। किसने पटकी खाई, कौन चित हुम्रा, इसका फैसला वह बड़ी स्पष्टता से देता था। उसका निर्णय मिलने पर उसके विरुद्ध कोई बालक म्रापत्ति नहीं करता था।

यदि कभी कोई दुराग्रही बालक ग्रड़ जाता श्रौर जबरन श्रपनी हार को जीत बताने का प्रयत्न करता तो मोहन कहता था, "बेग्रदबी मत करो। श्रलग बैठ जाग्रो, तुम चित हो चुके हो।"

पोरबन्दर में गांधी-परिवार के मकान में इतना स्थान नहीं था कि उसके सामने या पीछे कोई बाग-बगीचा बनाया जा सके। अतः तिमंजिले की खुली छत की मुंडेर पर बहुत से गमले रख दिये गए थे। उनमें तुलसी के तथा तरह-तरह के फूलों के पौघे थे। उनकी हिफाजत का काम परिवार के बच्चों ने अपने बीच बांट लिया था। मोहन अपने गमलों के पौघों को सबसे अच्छा रखने के लिए बहुत परिश्रम करता था। घड़े भर-भरकर तीन मंजिल ऊपर पानी ले जाने में उसे कभी थकावट नहीं होती थी।

गोकी फइबा बताती है कि जब हम लोग पोरबन्दर से राजकोट आए तब घर के आंगन में मोहन ने बड़ी सुन्दर छोटी-सी फुलवारी तैयार की थी। जब वह हाईस्कूल में पढ़ता था तब सवेरे टहलने जाने का भौर शाम को फुलवाड़ी में खोदने आदि का काम नित्य नियम से करता था। राजकोट की इस फुलवाड़ी में उसने अमरूद, पपीता, रीठा, आदि के वृक्ष; चौलाई, मेथी, धनिया, तुरई आदि की सब्जियां और जूही आदि फूलों की बेल व पौधे लगा रखे थे। शाम को कभी-कभी वह गद खेलने जाता था, परन्तु फुलवारी में वह कसकर काम करता था। दिन-भर में वह जरा भी समय व्यर्थ नहीं खोता था। या तो वह अपनी पुस्तकों में डूबा रहता था या फुलवाड़ी में काम करता रहता था। इसके ग्रलावा वह निश्चित समय पर पिताजी की सेवा के लिए उपस्थित हो जाता था।

मोहन के बालजीवन को अपनी आंखों से देखनेवाले उनके बालसाथी बताते हैं कि उसकी दिनचर्या उस समय भी व्यवस्थित थी। पूर्वाकाश में उजाला होते ही वह उठ बैठता था। फिर प्रातः विधि से निवृत्त होने और नहाने के लिए गांव के परकोट के बाहर पिंजरापोल के पासवाले बागीचे में पहुँच जाता था। वहां कुएं पर मोट चला करती थी, इसलिए स्नान की अच्छी सुविधा थी। मोहन के अन्य बालसाथी भी वहां स्नान के लिए जाते थे और वे सब स्वयं अपने कपड़े धोते थे। मोहन और उसके बालसाथी गांव के ऊँचे घराने के बच्चे थे। ऊंचे घरानेवालों में गांव के मोटे और हाथ से कते-बुने कपड़े की प्रतिष्ठा घट गई थी और मिल के बने कपड़े

को बढ़ावा मिल रहा था। कबा गांधी के समय में म्रहमदाबाद की मिल के बने 'बन्दूक छाप' घोती-जोड़े की प्रतिष्ठा थी। छोटा मोहन म्रौर उसके साथी भी इसी प्रकार की घोतियां पहनते थे। भले घर के ये बालक म्रापस में होड़ लगाते थे कि कौन म्रच्छी घुलाई करता है।

मोहन-जैसे लड़के को भी अपने बालसाथियों की देखादेखी बीड़ी पीने का शौक हुआ। किन्तु उसकी यह विशेषता थी कि लुक-छिपकर बीड़ी पीने के बदले उसने मर जाना अधिक अच्छा समभा। जब अपनी आत्महत्या करना ठीक नहीं लगा तब अपने सत्य पर बट्टा न आने देने के लिए उसने उसे छोड़ देने की प्रतिज्ञा की। अपनी आत्मकथा में उन्होंने इसका रोचक वर्णन किया है।

विद्याध्ययन के समय में सुपारी न खाने का नियम मोहन ने ले रखा था। उस जमाने में पोरबन्दरवासियों में सुपारी का प्रयोग बहुत प्रचलित था। इसलिए यह छोटा-सा त्याग भी उस समय के हिसाब से मोहन की विशेषता का प्रतीक था।

### : ११ :

# तरुण मोहन

पोरबन्दर के एक लकड़ी के व्यापारी ने मुक्ते बचपन की एक घटना सुनाते हुए बताया कि एक बार मैंने मोहनभाई के, अपने पिताजी के साथ राजकोट चले जाने के पूर्व, गुस्से में भरकर जोर की चपत लगा दी। यद्यपि वे मुक्तसे लगभग तीन वर्ष बड़े थे, उन्होंने उलटकर हाथ नहीं चलाया। केवल मुक्ते अपने पिता के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और कबा गांधी ने मुक्त आंख दिखाकर छोड़ दिया। इसके बाद मोहनभाई ने बदले का कोई भाव नहीं रखा। जब हमारा तरीका या खेल मोहनभाई को अच्छा न लगता था तब वे अलग से खड़े हो जाते थे और कहते थे, "ए मारुं काम नहिं", अर्थात् ऐसे हुड़दंग में तुम लोगों का साथ देना मेरा काम नहीं है। जब हममें से कोई ज्यादा शरारत करता था तो मोहनभाई डपटकर कहते थे, "तूं उद्धत नथा", अर्थात् तू उद्दंड मत बन, असम्यता मत कर।

जब कभी विद्यार्थियों के दो दल बन जाते थ्रौर उनके मुख्य लड़के भ्रापस में द्वेष करने लगते, तब मोहनभाई उन्हें समभा-बुभाकर उनमें मेल-मिलाप कराने का प्रयत्न करते। जब ताकतवर लड़के कमजोरों को सताते तब मोहनभाई निर्वलों का साथ देते। एक थ्रोर तो वह मित्रों की टोलियों से भ्रलग रहते थे थ्रौर जरा भी समय बेकार नहीं बिताते थे, दूसरी थ्रोर जिससे मित्रता करते थे उसके साथ उसे निभाने में दूसरों का विरोध भी सहन कर लेते थे।

राजकोट के हाईस्कूल में पढ़ने के समय से एक व्यक्ति के साथ उनकी घनिष्टता बढ़ गई थी। बाद में वह उनके साथ दक्षिण प्रफ्रीका भी गया था। उसके नाम का निर्देश किये बिना ही 'ग्रात्मकथा' में बापूजी ने बताया हैं कि जबतक उन्होंने उसका ग्रनिष्ट श्राचरण प्रत्यक्ष नहीं देखा, तबतक उसके बारे में ग्राने वाली शिकायतों को वह ग्रनसुनी ही करते रहे थे।

वह मित्र एक मुसलमान लड़का था। मुसलमान होने के कारण नहीं, उसके लक्षण ग्रच्छ न होने के कारण घर वालों ने प्रारम्भ से ही मोहन-भाई को सचेत किया था कि वह उसकी मित्रता छोड़ दें। परन्तु अपने बड़े भाई ग्रौर ग्रन्य हितैं पियों की इस सूचना को उन्होंने नहीं माना था ग्रौर उत्तर दिया था, "में उसके ऐबों को सुधारूंगा, ग्राप चिन्ता न करें।"

मोहनभाई ने जब मांस खाने का निश्चय किया तब इसी लड़के ने मांस प्राप्त करने में उनकी सहायता की थी; किन्तु जब उन्होंने यह निषिद्ध म्राहार न करने का संकल्प किया तब इस मित्र के विरोध का उनपर कोई म्रसर नहीं हुम्रा।

मोहनभाई बैरिस्टरी पढ़ने के लिए विलायत गये तो वहां पाई-पाई का हिसाब उन्होंने रखा श्रौर श्रपने श्राहार-विहार में भरसक कमखर्ची की; परन्तु इस मुसलमान भाई की मित्रता उन्होंने वहांसे भी निभाई। श्रपना खर्च काटकर भी उसको पैसों की कुछ सहायता भेजी।

इस मित्रता के पीछे मोहनभाई की कृतज्ञता की भावना काम कर रही थी। मोहनभाई जिस पाठशाला में पढ़ते थे उसमें छोटे-बड़े लड़कों के बीच संघर्ष बढ़ जाने पर यह मुसलमान मित्र छोटों का पक्ष लेता था और ग्रपनी शारीरिक शक्ति पर्याप्त होने के कारण बड़े लड़कों की गलत बातों को चलने नहीं देता था। ऐसे सेवाभावी बहादुर की ग्रादतें ग्रीर भी सुधर जायं, यह तरुण मोहन की मनोकामना थी। परन्तु जब उन्होंने अनुभव किया कि उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ जा रहे हैं तब सांप की केंचुली की भांति उस मित्र से सारी घनिष्ठता उन्होंने तत्काल दूर कर दी।

बापूजी ने 'ग्रात्मकथा' के 'चोरी श्रौर प्रायश्चित्त' शीर्षक प्रकरण में विस्तार से बताया है कि किस प्रकार उन्होंने माता-पिता से छिपाकर ग्रपने हाथ के कड़े का थोड़ा-सा हिस्सा कटाकर बेच डाला था। उसमे उन्होंने ग्रपने पिता की क्षमावृत्ति श्रौर उदारता का परिचय कराया है।

परन्तु उनके उस समय के कठिन मनोमंथन का जो म्रांखों देखा वर्णन उनकी बड़ी बहन ने मुफ्ते सुनाया, उससे उनके हृदय की दृढ़ता का परिचय मिलता है।

गोकी फइबा ने कहा, "मुफे उस शाम की बात एकदम याद है। मोनिया जब बाहर से म्राया तो उसके हाथ के कड़े में फूल नहीं था। बा-बापू (पुतलीमां-कबाकाका) दोनों को इस बात का पता चला तो उन्होंने पूछा, "मोनिया, कड़ा तो है, फूल क्या हुम्रा? कहीं खो गया क्या?" इसका मोहनभाई ने इतना ही जवाब दिया, "मैं क्या जानूं?" फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। "खो गया होगा" कहकर बा-बापू दोनों शान्त हो गए। मोनिया को वे कभी टोकते नहीं थे।

फइवा ने आगे की बात बताते हुए कहा, "इसके बाद मोहनभाई अपने पढ़ने के काम में लग गया। परन्तु डेढ़-दो घंटे के बाद वह फिर बा के पास आया और उसने उनसे सही बात बता दी। बाद में पूछा, "बा, मेरी इस भूल पर बापू मुक्ते मारेंगे?"

बा ने कहा, ''जा, अपने बापू से भी सही बात बता दे। वे मारेंगे नहीं। तुफ्ते क्यों कोई मारेगा? चाहे तो तू मत कह, में ही बता दूंगी और कहूंगी कि तुफ्ते न मारें।''

मोनिया बोला, "मेरी भूल है तो मैं ही बापू को बताऊंगा। मुके ही बताना चाहिए।"

ऐसा कहकर मोहनभैया बा के पास से गया ग्रौर थोड़ी देर में उसने एक चिट्ठी लिखकर बापू के हाथ में दी। उसे पढ़कर बापू ने कहा, "कड़ का फूल क्या, समूचा कड़ा भी यदि तू ले जाय या खो दे तो भी मेरे लिए तुमसे बढ़कर कड़ा नहीं है। मैं तुभे क्यों मारूंगा? मैंने कभी तुभे हाथ से छुग्रा भी है?"

मोनिया बोला, "लेकिन बापू, जो चोरी करे उसे मारना नहीं चाहिए? मैं चोर नहीं कहलाऊंगा?"

फइबा ने कहा, "मोनिया की इस बात को सुनकर बापूरो पड़े। उनकी म्रांखों से म्रांसू टपकने लगे। मोनिया के लिए उनके हृदय में बहुत प्रेम था। उसके ऊपर घर में कोई गुस्सा नहीं करता था।" राजकोट में कबाकाका बीमार थे। पुतली बा का समय उनकी शुश्रूषा में ग्रिधिक बीतता था ग्रीर मोहनभाई की बड़ी भाभी रसोई का काम संभालती थीं। स्कूल जाने का समय होने पर मोहनभाई ग्रावाज लगाते—भाभी, रसोई तैयार है?

भाभी कहतीं, "दाल-भात तैयार है। शाक छौंककर तवा चढ़ा रही हं।"

मोहन कहते, "बस, जो तैयार है वही परोस दो। जो बाकी है उसकी राह देखूंगा तो स्कूल में देर से पहुचूंगा।" यह कहकर वह रसोई में जा बैठते ग्रीर रात की बासी रोटी खाकर स्कूल चले जाते।

कबाकाका को ग्रपने ग्रन्तिम दिनों में मोहनभाई की यह ग्रादत टीक नहीं लगती थी। वे कहते थे, "मोनिया, जरा रुककर गरम खाना खाकर जाना। काला ग्रौर करसन ताजा भोजन करते हैं। तू बासी मत खा। ग्रमी रसोई हुई जाती हैं। देर हो जाय तो बोड़ागाड़ी में चला जाना।"

इसपर मोहन ग्रपने घुटनों को दिखाकर कहते, "बापू, सच्चे गाड़ी-घोड़े तो यही है। मुक्ते पैदल ही जाने दीजिए। भोजन के लिए में ठहरूंगा तो मेरा नम्बर ग्रन्तिम ग्रायगा।"

ग्रहण के दिन हमारे घरों में खाना-पीना बन्द रहा करता था। पूरे घर की सफाई होती थी ग्रोर छूत निकाली जाती थी। मां कहती, "मोहन, ग्राज खाना नहीं हैं।" मोहन उत्तर देते, "यह नहीं होगा। मोनिया को खाना तो चाहिए ही। चाहे रूखी रोटी ही दे दो।" हार मानकर पुतलीमां दूध से भाखरी बनाकर रख लेती ग्रौर ग्रहण का विचार न करके मोहनभाई वह खा लेते। इसी प्रकार जन्माष्टमी के दिन मोहनभाई क्हते कि हमारे जन्म के दिन जब लड्डू बनते हैं तो भगवान के जन्म के दिन हम क्यों भूखे रहें?

बापू के विवाह के संबंध में फइबा ने बताया कि पहले दो बार बापू की सगाई हो चुकी थी। परन्तु दोनों कन्याएं छोटी श्रायु में ही मर गई। उन दिनों कन्या के मरने पर श्मशान में ही नई कन्या का तिलक किया जाता था। कस्तूरबा के साथ तिलक हुग्रा। तीसरी बार जब विवाह-संस्कार की बात चली तब बापूजी ने श्रपनी श्रनिच्छा प्रदिश्तित की ग्रौर माता-पिता से कहा, "इतनी छोटी उम्र में शादी क्या करना है!" पिता-जी ने उत्तर दिया था, "तुम श्रपने बच्चों की शादी बड़ी उम्र में करना।

१. गेहूं के आटे की मोन डालकर बनाई हुई मोटी कुरकुरी रोटी।

मैं तो तुम्हारी शादी श्रभी करूंगा। मेरे लिए तुम श्रनमोल निधि हो। मुभ्रे तो श्रपने जीतेजी सब श्रानन्द मनाने हैं।"

उसके बाद पिता का मन रखने के लिए मोहनभाई ने शादी का विरोध नहीं किया। पर गोकी फइबा बताती हैं कि शादी के अवसर पर भी मोहनभाई ने सादगी ही रखी। करसनभाई और दूसरे चचेरे भाई ने तो साज-श्रृंगार किया, परन्तु मोहनभाई ने सादे कपड़े पहने। उन्होंने सोने का हार पहनने से इन्कार किया और कहा, "मिट्टी के इस शरीर पर पीली मिट्टी लादने से क्या लाभ!"

उन दिनों लगातार चार-पांच दिन तक सज-धज के साथ दूल्हे की सवारी निकाली जाती थी, पर मोहनभाई केवल संस्कार के लिए जाते समय पिताजी का मन रखने-भर के लिए घोड़े पर बैठे थे। वह विवाह सम्पन्न होने के बाद ग्रपने विद्यार्थी-जीवन में फिर से मग्न हो गए थे।

श्रसमय ही कबाकाका का स्वर्गवास हो जाने के कारण मोहनभाई के विलायत जाने के मार्ग में ग्रनेक विध्न ग्रा खड़े हुए। पाठक जानते हैं कि किस प्रकार मां ने तीन प्रतिज्ञाएं लेकर मोहनभाई को विलायत जाने दिया।

परन्तु पुतलीमां अपने मोनिया की चिन्ता में बीमार हो गई और दिन-दिन उनका शरीर क्षीण होता गया। जिस दिन बापू को बैरिस्टरी की उपाधि मिलने की खबर आई उस दिन पुतलीमां अपनी रुग्ण-शैया पर बैठ गई और पुत्र की इस सफलता पर उनके हर्ष के आंसू बह चले। बड़े भाई को बुलाकर उन्होंने कई बार पूछा, "मोनिया कब आयगा? अब कितने दिन है? उसका मुंह देखकर महंतो मुक्ते शान्ति मिलेगी।"

लोगों ने उनको धैर्य बंधाने का प्रयत्न किया, पर उन्हें ग्रपने जीवन का भरोसा नहीं रहा था। उन्होंने कहा, "ग्रगर में मोनिया का मुख न देख पाऊं तो एक बात ग्रवश्य करना—विलायत से ग्राने पर नासिक ले जाकर उसकी शुद्धि करवाना ग्रौर उसके हाथ से राजकोट की पूरी जाति को भोज दिलाना।"

बापूजी के विलायत से लौटने पर जब उनको माताजी के देहाव-सान का समाचार सुनाया गया तो उनको बहुत धक्का लगा। वे 'ग्रात्म-कथा' में लिखते हैं:

"पिताजी की मौत से जो चोट मुभ्रे पहुंची उससे ग्रधिक इस मृत्यु-समाचार से पहुंची। मेरे बहुत से मनोरथ मिट्टी में मिल गए।...."

#### : १२:

### पिता और काका

हमारे परिवार में ऐसी परम्परा चली आ रही थी कि भतीजों के जीवन पर काकाओं का अधिक प्रभाव रहा। इसके अनुसार मेरे काका श्री मगनलाल गांधी ने भी अपने मोहनदासकाका से संस्कारिता और दक्षता पाई तथा आगे चलकर बापू ने खुद मगनकाका को अपना चुना हुआ प्रथम वारिस बनाया। मुभे भी शिक्षा-दीक्षा देने में मगनलालकाका का मुख्य हाथ था। मेरे जीवन में तो मगनलालकाका इतने समा गए हैं कि जब में पिता शब्द का उच्चारण करता हू तब पिता और काका दोनों की मूर्त्त मेरे समक्ष उपस्थित हो जाती है।

पिता और काका दोनों भाइयों का साहचर्य, सहजीवन, सहपठन प्रायः अविच्छेद्य हो गया था। दोनों की आयु में भी अधिक अन्तर नहीं था। काका पिताजी से कोई दो वर्ष छोटे थे। दोनों में अधिक प्राणवान छोटे भाई थे, इसलिए घर में उनका ही प्रभाव अधिक रहता था। दोनों के स्वभाव में भी बहुत अन्तर था।

पिताजी का स्वभाव छुटपन से ही शान्त ग्रौर सीधा था। मगन-काका तीखे, अक्खड़ और उत्पाती थे। वह सुबह से शाम तक ऊधम मचाते रहते थ्रौर किसी के भी वश में नहीं ग्राते थे। दोनों हाई स्कूल में पढ़ने लगे। पाठशाला से लौटने पर पिताजी घटों मेरे दादाजी के काम में हाथ बटाते थे। बाजार से सौदा लाने श्रीर घर के दैनिक व्यय का हिसाब लिखने का काम उन्हीं के जिम्मे था। संध्या के समय वह दूर तक टहलने जाया करते थे और देवदर्शन करके घर लौटते थे। उनको खेलकूद में दिलचस्पी नहीं थी श्रौर शरीर से भी वह कुछ दुर्बल रहा करते थे। उधर मगनकाका ग्रलाइबाज थे। उस समय राजकोट के नवजवानों में दंड-बैठक, मुगदल, ग्रौर दूसरे मर्दानगी तथा साहस के खेलों का अच्छा उत्साह था। ग्रंपनी मंडली में मगनकाका प्रायः प्रथम रहा करते थे। ग्रन्धेरा होने पर खेल और व्यायाम के बाद घर ग्राने से पहले ग्वालों के घर जाकर वह गाय का पाव-भर ताजा दूध ग्रवश्य पी लेते थे। तब राजकोट ग्राज की तरह बड़ा शहर नहीं था। वहां ग्रामजीवन ही ग्रधिक था। वह मेरे दादाजी के घोड़ों भ्रौर तमचों का भी लाभ उठाने में नहीं चूकते थे। फलतः उनका शरीर ग्रसली काठियावाड़ी योद्धा का-सा पुष्ट था। कक्षा में शिक्षक जो



भी मगनलाल गांधी

ब्राक क



पिता श्री छुगनलाल गांघी

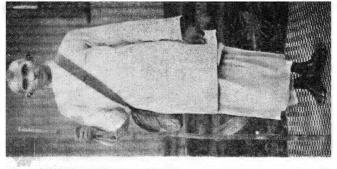

सत्यागृही गांधी



फीनिक्स में



बारस्टर गाथा

कुछ सिखाते उसे वे बड़ी एकाग्रता से सुनकर घ्यान में रख लेते थे श्रीर पाठशाला से लौटने के बाद पुस्तकों में हाथ नहीं लगाते थे।

पिताजी ने प्रथम बार सन् १६०० में बम्बई जाकर मेट्रिक्युलेशन की परीक्षा दी, परन्तु उत्तीर्ण न हो सके। दूसरे वर्ष अहमदाबाद भी परीक्षा-केन्द्र बन गया और पिताजी के साथ मगनकाका भी मेट्रिक्युलेशन की परीक्षा देने के लिए वहां गए। पिताजी उत्तीर्ण हो गए, परन्तु मगनकाका रह गए। उनको भी हाई स्कूल में दूसरा वर्ष खर्च करना पड़ा। कालेज की पढ़ाई का खर्च पूरा करना दादाजी के बूते के बाहर था। घर का आर्थिक बोभ हलका करने की भी बहुत आवश्यकता थी, इसलिए ग्रेजुएट होने का स्वप्न त्यागकर पिताजी को लाचार कुछ काम खोजने में लग जाना पड़ा। उन्हें राजकोट-स्थित ब्रिटिश पोलिटिकल एजेट के कार्यालय में उम्मीदवार के तौर पर तीन महीने के लिए क्लर्क की नौकरी मिल गई।

जब पिताजी इस सरकारी नौकरी की तलाश में थे, उन्हों दिनों बापूजी दक्षिण श्रफ़ीका से राजकोट लौटे श्रौर उन्होंने वहां श्रपनी बैरिस्टरी जमाने का श्रीगणेश किया। उसी समय उन्होंने पिताजी को श्रपने साथ काम में ले लिया।

पिताजी ने मुक्ते बताया कि बापूजी के बारे में उनकी सबसे पहली समृति तबकी हैं जब बापूजी इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर लौटे थे। उस समय राजकोट में एक बड़ा जाित-भोज हुम्रा था। उसमें नये बैरिस्टर बापू ने परोसने का काम किया था और पिताजी भोजन करने वाले बच्चों की पंक्ति में थे। भोज बापूजी की शुद्धि के सिलिसिले में उनके बड़े भाई की म्रोर से दिया गया था। इंग्लैंड जान में बापू ने जो समुद्रयात्रा की उसके कारण उनको भ्रष्ट घोषित किया गया था भ्रौर राजकोट की मोढवणिक जाित से वह और उनके साथ उनके भाई बहिष्कृत कर दिये गए थे। लौटने पर बड़े भाई ने उन्हें नासिक ले जाकर उनकी शुद्धि करवाई थी और प्रायिचत के रूप में यह भोज देना पड़ा था। इस भोज में परोसने का सत्कृत्य करने पर जाित के बड़े-बूढ़ों ने बापू को और उनके भाइयों को धर्मभ्रष्टता के पातक से मुक्त करके धर्मशीलता की मुहर प्रदान करदी। उस समय पिताजी की ग्रायु दस वर्ष की श्रीर मगनकाका की ग्राठ वर्ष की थी। बापूजी से वे कमशः चौदह श्रीर बारह वर्ष छोटे थे।

बापूजी के दक्षिण श्रफीका के लिए रवाना होने से दो दिन पहले ही मगनकाका राजकोट से बम्बई पहुंचे। १६०२ के नवम्बर में उन्होंने श्रहमदाबाद केन्द्र से मेंट्रिक की दुबारा परीक्षा दी श्रौर बम्बई घूमने श्रौर भविष्य के काम-काज के लिए बापूजी से सलाह लेने के इरादे से वह बम्बई गये थे। उनके पास पूरे कपड़े भी नहीं थे। बापूजी से मुलाकात होते ही बापूजी ने मगनकाका से पूछा, "मेरे साथ दक्षिण ग्रफीका चलोगे? यहां नौकरी के चक्कर में पड़ने से फायदा क्या? वहां नया पुरुषार्थ करके स्वावलम्बी बनोगे।"

"ग्रभी तो मेरा मैद्रिक का नतीजा ही कहां श्राया है!" मगनकाका ने कहा।

''पास-नापास होने की चिन्ता क्यों करते हो ? इसके पीछे दिन बरबाद करने से क्या फायदा ? पास हो जाग्रोगे तब भी रोजगार की तलाश तो करनी ही पड़ेगी। यहां दर-दर ठोकरें खाने के बाद मुश्किल से नौकरी मिलेगी। नौजवानों को तो परदेश जाने का साहस करना चाहिए।'' बापूजी ने कहा।

"मुक्ते ग्रापके साथ चलना बहुत ग्रच्छा लगेगा, पर परीक्षा-फल की चिन्ता मन में रहेगी। फिर भी ग्राप कहते हैं तो में चलूंगा। लेकिन दो दिन के लिए मुक्ते पिताजी के पास राजकोट हो ग्राने की छूट दे दें।" मगन-काका ने कहा।

''म्रब इतना समय नहीं रह गया है। मैं तार करके खुशालभाई से स्वीकृति प्राप्त कर लेता हूँ।'' बापू बोले।

"ग्रच्छा, जैसा ग्राप उचित समकें।" ग्रौर इसके बाद बापूजी ने बड़े बापूजी के पास तुरन्त नीचे लिखा तार भेजा, "यदि ग्राप ग्रौर देवभाभी स्वीकृति दे तो में मगनलाल को ग्रपने साथ दक्षिण ग्रफीका ले जाना चाहता हूं।"

उत्तर में बड़े बापूजी का तुरन्त तार स्राया, "स्रगर स्रापको उचित प्रतीत होता हो स्रौर मगनलाल जाने को तैयार हो तो स्रवश्य ले जाइये।" इस प्रकार स्रपने माता-पिता से मिले बिना ही एकाएक मगनकाका विदेश-यात्रा को चल पड़े। उनके लिए उचित कपड़ों स्रादि का प्रबन्ध पिताजी ने कुछ स्रपने पास से स्रौर कुछ खरीद कर किया।

इसके बाद बापूजी के साथ का दूसरा प्रसंग, जिसका पिताजी को पक्का स्मरण रह गया है, हरे कवर वाली पित्रका का था। उस पित्रका की हजारों प्रतियों पर पते लिखने ग्रौर उन्हें रवाना करने में पिताजी से बापूजी ने कई दिन पित्रभम कराया था। यह वही पित्रका थी जिसके कारण डरबन के बन्दरगाह पर कदम रखते ही ग्रंग्रेजों की भीड़ ने बापूजी पर हमला किया था।

बापूजी के संपर्क में आने का पिताजी का तीसरा श्रवसर चिरस्थायी बन गया। वह संपर्क कैसे बढ़ता चला गया, इसका पता पिताजी की उस समय की डायरी के पन्नों से चलेगा, जो संयोगवश मेरे हाथ लग गई है। पिताजी ने लिखा है:

१४-१२-१६०१—मोहनदासकाका (सारा परिवार) नेटाल से पोरबन्दर उत्तरे ग्रौर राजकोट ग्राय।

१७-१२-०१--मोहनदासकाका कलकत्ते गये।

१६-१२-०१-मेरे मैद्रिक पास होने का तार आया।

१६-१-०२--डी० ए० पी० ए० द्वारा एजेंसी में दाखिल होने के लिए म्रजी दे दी।

२५-१-०२—- ऋर्जी मंजूर हो गई ऋौर ऋाफिस जाना शुरू किया। २६-२-०२—कलकत्ते से मोहनदासकाका लौटे।

४-३-०२—मोहनदासकाका के टाइपराइटर पर टाइपिंग सीखना प्रारम्भ किया।

१४-३-०२—शार्टहैंड शुरू किया। एजेंसी में जाना बन्द किया। १८-३-०२—मोहनदासकाका के साथ मुकदमे के सिलसिले में जामनगर गया।

३-४-०२—मोहनदासकाका के साथ वेरावल स्राया। प्रभासपाटण देखा।

६-४-०२-वेरावल से लौट ग्राये।

३०-६-०२—मोहनदासकाका का बम्बई जाना निश्चित हुग्रा।

५-७-०२—मोहनदासकाका ने प्लेग कमेटी की म्रन्तिम रिपोर्ट देदी।

७-७-०२—पोरबन्दर वाले सेठ दाऊजी और दादा अब्दुल्ला मोहन-दासकाका से मिलने आये, उनको लेने स्टेशन गया।

६-७-०२—मोहनदासकाका शहर सुधार-सिमिति के काम में घिरे रहे।

६-७-०२--दाऊजी सेठ ग्रौर ग्रब्दुल्ला सेठ पोरबन्दर लौटे।

१०-७-०२—बम्बई जाने के लिए मोहनदासकाका के साथ रवाना। पढ़ने के लिए गोकुलदास (बापूजी की बड़ी बहन के पुत्र) बनारस ग्रौर हरिलाल गोंडल गये।

११-७-०२---बम्बई पहुंचे। रेवाशंकर भाई के यहां माटुंगा के बंगले में ठहरे।''

इस संक्षिप्त-सी डायरी से स्पष्ट हो जाता है कि बापूजी के संपर्क में ग्राते ही मेरे पिताजी किस वेग से उनके प्रवाह में बहने लगे। यद्यपि उस समय भी बापूजी अपने जीवन में स्वार्थ-त्याग, संयम, परोपकार-भावना म्रादि पर जोर दे रहे थे तथापि उनकी साधुता इस हद तक नहीं पहुंची थी कि कोई उनकी सेवा में म्रात्म-कल्याण या निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए उपस्थित हो, परन्तु वापूजी का जीवन-प्रवाह इतना ग्रोज-पूर्ण था कि पिताजी-जैसे कम स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले गंगा में भरने की भांति लुप्त हो जाते थे। वापूजी के संपर्क में ग्राते ही पिताजी के पास मानो ग्रपना

कुछ रह ही नहीं गया।

बापूजी ने बम्बई में जुलाई से लेकर नवम्बर तक के पांच महीने भी मुश्किल से बैरिस्टरी नहीं की कि अनपेक्षित आमंत्रण के कारण उन्हें तत्काल फिर नेटाल जाना पडा। जबतक बैरिस्टरी का काम चला, पिताजी को भी अर्जियां लिखने और छोटे-मोटे मुकदमों में क्लर्क का काम करने का उचित ग्रंश बापूजी से मिलता रहा। नेटॉल से दो-तीन मास में ही लौटने की बात थी, इसलिए वहां से लौट ग्राने तक के लिए बम्बई में बापूजी ने ग्रपना दफ़्तर चालू रखा। पूज्य कस्तूरबा के पास भी किसी के रहने की ब्रावश्यकता थीं ग्रौर मेणिलालकाका की पढ़ाई का भी प्रश्न था। इसलिए बापूजी ने पिताजी को वह उत्तरदायित्व सौंपा ग्रौर कुछ मासिक वेतन निश्चित कर दिया। मणिलालकाका के अतिरिक्त और पुत्रों की पढ़ाई का सवाल उस समय बापूजी के सामने नही था, क्योंकि बड़े पुत्र हरिलालकाका के लिए गोंडल के छात्रावास में रहकर पढ़ने की व्यवस्था हो गई थी श्रौर शेष दो पुत्र रामदासकाका ग्रौर देवदासकाका ग्रभी बहुत छोटे थे।

इस बार नेटाल पहुंचने पर बापूजी तो कुछ ही दिन बाद ट्रांसवाल चले गए और मगनकाका को उन्होंने डरबन से प्रायः तीस मील की दूरी पर टोंगाट नामक कस्बे में भेज दिया। नेटाल के आदिवासी जुल लोगों के बीच गोरे व्यापारियों की दूकानदारी इतनी नहीं चल पाती थीं जितनी कि भारतीयों की ग्रौर उनमें भी गुजराती व्यापारियों की चलती थी। टोंगाट ग्रौर स्टेंगर नामक दो कस्बे उत्तरी नेटाल के जंगल में छुटपुट भोंपड़ी में दूर-दूर तक फैली हुई जूलू आबादी के लिए सौदा-पत्ती करने के मुख्य केन्द्र थे। मगनकाका के टोंगोंट पहुंचने के चार-पांच वर्ष पहले से हों गांधी-परिवार के कुछ लोगों ने मिलकर वहां पर एक दूकान चालू कर रखी थी। उनमें करमचन्द बापा के छोटे भाई श्रीतुलसीदास गांधी के सबसे बड़े पुत्र श्रीग्रभेचन्द गांधी मुख्य थे, जिनकी दुकान ग्राज पचास वर्ष बाद भी वहां चल रही है।

मगनकाका टोंगाट की दुकान में एक नये साभी के रूप में सिम-लित हुए। मगनकाका ने पूरा परिश्रम करके थोड़े ही समय में व्यापारिक रीति-नीति सीख ली। बाद में उन्हें उस दूकान में भेज दिया गया जो टोंगाट की दूकान की शाखा के रूप में स्टेंगर के घने जंगल में चल रही थी। जंगल के बीच में वह एकाकी दूकान थी श्रौर मगनकाका के साथ उन्हीं की श्रायु के केवल दो नौसिखिए युवक श्रौर थे। वहां पहुचने तक मगनकाका को जूल बोली नहीं श्राती थी। यद्यपि मगनकाका का शरीर व्यायाम करते रहने के कारण कसा हुश्रा, गठीला श्रौर पहलवान का-सा था, फिर भी वह महाकाय जूलुश्रों के सामने बच्चे-जैसे थे। वे काले-काले श्रधनंगे श्रौर लाठीधारी लोग जब दूकान में श्रा बैठते थे तब भय का वातावरण छा जाता था, परन्तु मगनकाका श्रौर दूसरे दोनों साथी श्रपना साहस बनाए रहते थे, दिन श्रौर रात वहां जमे रहते थे। इस प्रकार धीरे-धीरे वहां वह दूकान जम गई श्रौर खासी श्रामदनी होने लगी।

दक्षिण ग्रफीका में बापूजी को दो महीने के बदले चार महीने हो गए तो उन्होंने पिताजी को बम्बई सूचित किया कि ग्रब देर तक उनका भारत लौटना संभव नहीं दीखता; श्रतः बापूजी के पत्र के श्रनुसार पिताजी ने उनका बम्बई का कार्यालय समेट लिया और बा का ग्रावश्यक काम कर देते तथा मणिलालकाका की पढाई का काम भी चलता रहा। लगभग एक वर्ष तक ग्रयति १६०३ के दिसम्वर मास तक यह सिलसिला चलता रहा। बाद में पिताजी ने सोचा कि बिना काम के इस प्रकार समय बिताने श्रौर मोहनदासकाका से वेतन लेते रहना ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने किसी सालिसिटर के कार्यालय में अपने लिए नौकरी पक्की कर ली। उस नौकरी में एक महीना बीतने पर दक्षिण ग्रफीका में घर बसाने के बारे में जोहान्स-बर्ग से बा के पास बापूजी के पत्र ग्राने लगे। बापूजी जोहान्सबर्ग में प्लेग-निवारण म्रादि के कार्य में इतने म्रधिक व्यस्त थे कि उनको पत्र लिखने का समय ही नहीं मिलता था। इसलिए वह अपने स्टेनोटाइपिस्ट को बोलकर पत्र लिखाते थे ग्रौर वह उन्हें ग्रंग्रेजी में टाइप करके भेज देता था। बा को ये पत्र सुनाने का काम पिताजी के ही जिम्मे था। ऐसे एक पत्र में बापूजी ने पिताजी के लिए भी लिखा था, "यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी बा के साथ दक्षिण ग्रफीका ग्रा जाना ।"

बा के प्रस्थान करने में अभी विलंब था, इस बीच टोंगाट के एक साभी का साथ मिल जाने पर पिताजी उसके साथ डरबन जा पहुंचे। बापूजी के पास ट्रांसवाल पहुंचना तो कठिन था, क्योंकि वहां के लिए अनु-

मतिपत्र प्राप्त करना ग्रासान न था। इसलिए टोंगाट जाकर मगनकाका से मिल जाने के बाद पिताजी ने डरबन नगर मे अपने लिए कुछ काम खोजने का प्रयत्न किया। डरबन के गुजरातियों के साथ मिलने-जुलने पर पिताजी का परिचय श्रीमदनजीत से हुँगा, जो 'इंडियन श्रोपीनियन' साप्ताहिक के संपादक थे। उन्हीं दिनों बापूँजी ने 'इंडियन स्रोपीनियन' को स्रपने प्रचार का प्रधान साधन बनाया था और उसमें गुजराती व अंग्रेजी दोनों भाषाओं के लेख देते रहते थे। श्रीमदनजीत उसे हिन्दी, तमिल, ग्रादि चार भाषाग्रों में छापकर प्रकाशित करते थे। उन्होंने पिताजी को भारत से स्नानेवाले पत्रों से गुजराती ग्रौर ग्रंग्रेजी में समाचारों का सार तैयार करने का काम दे दिया । पिताजी का काम उन्हें पसन्द स्राया स्रौर धीरे-धीरे वह छापेखाने का सारा काम उन्हें सौंपकर बाहर ग्राने-जाने लगे। इस प्रकार पिताजी 'इडियन ग्रोपीनियन' के गुजराती विभाग के संपादक बन गए ग्रौर प्रतिमास म्राठ पौंड वेतन पाने लगे। यद्यपि पिताजी के मन मे ट्रांसवाल पहुंचने की श्रीर वहां की सूवर्णनगरी जोहान्सबर्ग में कमाई करके काफी पैसा पाने की मनोकामना बनी हुई थी, तथापि कुछ ही समय में उनके जीवन का प्रवाह बदल गया।

तीन महीने के बाद वापूजी जोहान्सवर्ग से डरबन श्राये। रात को एक गुजराती मित्र के घर पर ब्यालू करते समय नेटाल-संबंधी कई प्रश्नों पर चर्ची होती रही। इस बीच बापूजी ने उनसे कहा, "छगनलाल, तुम्हारे लिए ट्रांसवाल-प्रवेश के अनुमित-पत्र की व्यवस्था मैंने कर ली है। ग्राठ दिन के ग्रन्दर-ग्रन्दर वह तुम्हें मिल जायगा।"

यह सुनकर श्रीमदनजीत बोले, ''छगनलाल को ग्रब ट्रांसवाल जाकर क्या करना है ? वह तो 'इंडियन ग्रोपीनियन' में काम कर रहे हैं। मैं ग्रब स्वदेश लौटना चाहता हूं।''

"िफर इस छापेखाने का क्या होगा ?" बापू ने पूछा।

"ग्रखबार का काम तो श्राजकल वेस्ट ग्रौर छगनलाल कर ही रहे हैं। ग्रबतक ग्रापसे मैंने जो ऋण ले रखा है, उसके बदले में यह सारा छापा-खाना में ग्रापको सौंप देता हूं।" मदनजीत ने उत्तर दिया।

बापूजी ग्राये थे टोंगाट के किसी काम के लिए, पर ग्रब यह नई चिता उनके सिर पर ग्रागई। मदनजीत का इन्टरनेशनल प्रेस काफी घाटे में चल रहा था ग्रौर बापूजी बैरिस्ट्री की ग्रुपनी कमाई में से देशभाइयों के हित के विचार से घाटा पूरा करने के लिए काफी रकम देते रहते थे। डरबन पहुंचकर दूसरे दिन उन्होंने नया संकल्प और उसे कार्यान्वित करने की योजना मेरे पिताजी को सुनाई और उसमें सहयोग करने के लिए उन्हें ग्रामंत्रित किया। इस ग्रनोखे प्रस्ताव से पिताजी जितने ग्रचम्भे में पड़े, उतने ही चिंता से भी घर गए। बापू के प्रस्ताव को स्वीकार करना कठिन जान पड़ता था और उनकी भली बात को ग्रस्वीकार करना सरासर ग्रनुचित प्रतीत होता था। पिताजी बताते थे कि उस प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले मुक्ते भारी मनोमंथन से गुजरना पड़ा। ट्रांसवाल जाने की तीत्र इच्छा मेरे मन में थी। जितना ग्रधिक धन कमाया जा सके कमाकर बड़े बापूजी के पास भेजना चाहता था। किन्तु दूसरी ग्रोर बापूजी की प्रभावशाली बात मन को पिघला रही थी। रिस्कन का बताया हुग्रा जीवन का उन्नत ग्रादर्श सही प्रतीत होता था। फल-बाग लगाना, परिश्रमी ग्रौर सादा जीवन बिताना, भाइयों के साथ प्रेम-पूर्वक रहना ग्रौर सबसे बढ़कर बापूजी का नित्य सान्निध्य प्राप्त होना, मुक्ते बहुत ग्रच्छा लगा। यह सारी कल्पना मुक्ते विशेष कल्याण प्रद प्रतीत हुई ग्रौर मेंने बापूजी की बात को स्वीकार कर लिया।

प्रेस को चलाने ग्रौर घाटा दूर करने की चिन्ता के इस बोभ को लिये बापूजी टोंगाट गये। वहां उन्होंने श्रीग्रभेचन्द गांधी की दूकान के पीछे लगा हुग्रा छोटा-सा बागीचा देखा। उससे उनके विचारों को मौलिक प्रेरणा मिली। वह सोचने लगे कि परिवार के ये सब लोग दूकानदारी में खप रहे हैं, इसके बदले यदि वे पर्याप्त भूमि लेकर फलों के बाग का काम करने लगे तो वह ग्रधिक श्रेयस्कर होगा। ऐसा करने से जीवन का यह कृत्रिम ढांचा भी मिट जायगा ग्रौर ग्राथिक समस्या का हल भी निकल ग्रायगा। इस प्रकार दोनों बातें उनके मन में एक साथ मंडराने लगीं। एक यह कि प्रेस का घाटा किस प्रकार दूर किया जाय ग्रौर दूसरी यह कि टोंगाट की दूकानदारी के चक्कर में उलभे हुए नौजवानों को खेतीबाड़ी के काम की ग्रोर कैसे मोडा जाय।

टोंगाट से लौटने पर बापूजी इस प्रश्न पर गम्भीर चिंतन करते हुए डरबन से जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हो गए। जाते हुए यह बताते गए कि प्रेस की व्यवस्था के लिए वह एक सप्ताह बाद फिर डरबन थ्रा जायंगे। सप्ताह के बीत जाने पर जब बापूजी जोहान्सबर्ग से डरबन के लिए चले तब श्री पोलक उनको विदा करने के लिए स्टेशन तक साथ-साथ गये थ्रौर ट्रेन के छूटते समय उन्होंने जॉन रिस्किन की छोटी-सी पुस्तक 'ग्रन्टू दिस लास्ट' वापूजी के हाथ में रखदी श्रौर उनसे कहा कि इस यात्रा में श्राप इसे ग्रवश्य पढ़ लीजिएगा।

श्री पोलक बापूजी के उन गोरे मित्रों में से थे जो निरामिष भोजन के श्राग्रही थे ग्रौर ग्रपने जीवन को सादा ग्रौर सच्चा बनाने के लिए सुबह-शाम बापूजी के साथ गहराई से मनन-चितन किया करते थे। उनकी दी हुई पुस्तक ने बापूजी के लिए गुरुमंत्र का काम किया। कुछ ग्ररसे से जो विचार बापूजी के ग्रन्तर में मंडरा रहे थे वे ग्रब मूर्त्त रूप में उनके सामने ग्रा गए। पुस्तक पढ़ चुकने के बाद सारी रात वह नहीं सो पाए। बहुत ही उग्र मनोमंथन चलता रहा। ग्रन्त में उन्होंने नागरिक जीवन का परि-त्याग करके किसान के ग्राम-जीवन को ग्रपनाने का निश्चय किया।

श्री वेस्ट ने भी बापूजी के प्रस्ताव को स्वीकार किया। चार-छः दिन के ग्रन्दर ही फीनिक्स वाली जमीन खरीद ली गई ग्रौर प्रेस को वहां ले जाने की जोरदार तैयारियां शुरू कर दी गई।

इन्टरनेशनल प्रेस जब डरबन में था तब श्री वेस्ट को सोलह पौंड वेतन मिलता था। एक होशियार अंग्रेज कंपोजीटर को अठारह पौंड और दूसरों को भी काफी अच्छा वेतन दिया जाता था। फीनिक्स जाते समय इन सबमें से केवल दो व्यक्तियों को पूरे वेतन पर ले जाने का अपवाद करना पड़ा। बाकी सबका वेतन बहुत कम कर दिया गया। कई लोग तो फीनिक्स गये ही नहीं। जो गये उनमें दो अपवाद छोड़कर शेष सबको प्रतिमास तीन-तीन पौंड वेतन देने का नियम बनाया गया।

कुछ ही दिन बाद फीनिक्स में प्रेस के लिए ग्रावश्यक छप्पर खड़ा कर दिया गया। तब बापूजी फिर जोहान्सवर्ग से ग्राये ग्रौर ग्राठ-दस दिन के अन्दर सारा प्रेस डरबन से फीनिक्स ले गये। प्रेस का सामान फीनिक्स पहुंचने के दूसरे ही दिन टोंगाट से मगनकाका ग्रौर ग्रानन्दलालकाका भी वहां ग्रा पहुंचे। इन सबके रहने के लिए घर नहीं था। प्रेस की मशीनें, सामान ग्रौर कागज ग्रादि रखने योग्य केवल एक छप्पर ही तैयार हुग्रा था। उस जमीन के पुराने मालिक ने नौकरों के लिए जो छोटी-छोटी कोठरियां बनवाई थीं वे भी खंडहर बन चुकी थीं। एक प्रकार से फीनिक्स का प्रारम्भिक निवास सर्वथा जंगल का ही निवास था। रसोई ग्राकाश की छत्रछाया में करनी पड़ती थी ग्रौर केवल खिचड़ी पका लेने के लिए भी कम पुरुषार्थ नही करना पड़ता था।

#### : १३:

### जंगल में मंगल

श्रफीका एक विराट श्रीर श्रद्भुत भूलंड है। उसके दक्षिणी भाग में पूर्वीय तट पर नेटाल नाम का प्रान्त है। वह ब्रिटिश दक्षिण श्रफीका में सम्मिलित है। वहां पर समुद्र-तट से लगभग ६ मील श्रन्दर की श्रोर फीनिक्स का वह स्थान है, जो इतिहास में गांधीजी के धर्मक्षेत्र, साधनाक्षेत्र श्रीर कर्मक्षेत्र के रूप मे श्रमर रहेगा।

नेटाल प्रांत के प्रसिद्ध बन्दरगाह ग्रौर भव्य नगर डरबन से उत्तर दिशा में जाने वाली 'नार्थकोस्ट रेलवे' पर सातवें स्टेशन का नाम फीनिक्स हैं। उस समय उसके ग्रासपास कोई बस्ती नहीं थी। वहां गन्ने की खेती बहुत होती थी ग्रौर स्टेशन से मुख्यतः गन्ने का निर्यात हुग्रा करता था।

बापूजी ने जो भूमि ली थी वह फीनिक्स स्टेशन से केवल ढाई मील पर थी। इसीलिए उसका नाम फीनिक्स सेटिलमेंट (फीनिक्स बस्ती) रखा गया था। वहां वापूजी साधारण व्यवहार में तो अपनी भाषा का ही उपयोग करते थे, किन्तु उस देश में अंग्रेजों और अंग्रेजी का प्रभुत्व था और अंग्रेजों के साथ नित्य ही व्यवहार करना पड़ता था, इसलिए इस बस्ती का नाम अंग्रेजी में रखा गया। वहां के कार्यकर्ताओं और वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 'सेटिलमेंटवासी' शब्द का प्रयोग होने लगा।

ग्रनायास प्राप्त हुए इस 'फीनिक्स' नाम से बापूजी बहुत प्रसन्न थे, क्योंिक उस समय उनके अन्तर में जो भावना उमड़ रही थी वह इस शब्द से बहुत सुन्दर रूप में व्यक्त होती थी। यूनान के प्राचीन कथाकारों ने 'फीनिक्स' पक्षी की पिवत्रता, बिलदान-निष्ठा और अमरता के बारे में बड़ा ही लोमहर्षक वर्णन किया है। उन कथाओं के अनुसार 'फीनिक्स' पक्षी संसार में एक ही होता है, उसका जोड़ा नहीं होता। जब समय ग्राता है तब वह अपनी देह को अपनी आन्तरिक ज्वाला से उसी प्रकार भस्म कर देता है, जिस प्रकार दक्ष-यज्ञ में शिवजी का स्मरण करते हुए सती ने किया था। पूरी तरह भस्म हो जाने के बाद राख की उसी राशि से पुनः फीनिक्स पक्षी उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार वह सदैव अमर रहता है। बापूजी ने जिस श्रद्धा से सर्वोदय के सिद्धांत अपनाये थे और उनपर अपना जीवन न्योछावर करने का संकल्प किया था, उसको मूर्तंरूप देने के लिए फीनिक्स

की इस भव्य कल्पनावाले नाम से ग्रधिक ग्रच्छा नाम कौन-सा मिल सकता था ?

फीनिक्स वाली जमीन जब खरीदी गई तब उसके अधिकतर भाग में घास उगा हुम्रा था। दो-तीन एकड़ के टुकड़ों को छोड़कर वहां कभी हल या क्दाल का स्पर्श नहीं हुम्रा था। जमीन भी समतल नहीं थी। जगह-जगह सौ-दो-सौ फुट तक के ऊंचे टीले थे। कुछ टीले पथरीले श्रौर कंक-रीले थे, किन्तु बहुत-सा हिस्सा काली मिट्टी वाला था। भूमि कभी जोती नहीं गई थी, इसलिए उसकी उर्वरा-शक्ति भरपूर थी। परिश्रमी किसान के लिए वह सोने से भी अधिक मूल्यवान थी। काली मिट्टी इतनी भूर-भुरी थी कि ग्रच्छी वर्षा हो जाने पर जोते हुए खेत में प्रायः घटनों कत पैर धंस जाते थे । चौमासे में वहां ग्रनेक बार मूसलाधार वर्षा हुया करती थी श्रौर छः महीने ऐसे होते थे जबिक पूरा-का-पूरा सप्ताह शायद ही सुखा बीतता हो। लगातार तीन महीने भी सुखे नहीं बीतते थे। जमीन के एक कोने पर छोटा-सा बागीचा था, जिसमें संतरे, ग्राम, ग्रमरूद, शहतूत म्रादि के बहुत पुराने जर्जरित पेड़ थे। दूसरी म्रोर दूर के कोने पर नाटे बबूलों का घना जंगल था। उसमें हिरन, लोगड़ी ग्रौर सेही ग्रादि जानवर रहते थे। शेष चारों ग्रोर घास थी। मुख्य भूमि की पश्चिमी दिशा में एक बड़ा भरना था, जिसके सामने की स्रोर भी संस्था की जमीन थी। पूर्वी किनारेवाला नन्हा सूखा-सा भरना संस्था की पूर्व सीमा बनाता था। बड़े भरने के, जो बारहों मास बहता था, दोनों किनारों पर सघन वक्ष थे और कुछ शाखाएं भरने पर छत्र की तरह छाई हुई थी। इन पेड़ों पर ग्रनेक बार हरे रंग के पतले लम्बे सांप भुलते हुए नजर ग्राते थे।

श्रीर भी कई प्रकार के सांप घासपात में, रास्तों पर व श्रांगन में विचरा करते थे। एक ही दिन में पांच-पांच छः-छः सांपों से भेंट हो जाना असाधारण बात न थी। ये सांप कई प्रकार के थे—कोई छिगुनी के-से पतले तो कोई हाथ की कलाई से मोटे; कोई त्रिकोणाकृतिवाले, तो कोई दूर से ही मनुष्य की श्रांखों में विष की पिचकारी छोड़नेवाले; कोई निर्दोष तो कोई जमीन से उछलकर मनुष्य के मुख पर दांत मारकर उसे तत्काल खत्म कर देनेवाले। बाघ-भेड़ियों श्रादि का वहां नाम-निशान नहीं था। पक्षी बहुत प्रकार के थे, परन्तु उनमें मोर, कोयल, तोते, गुरगल, गोरैया श्रीर कौ श्रा श्रादि का कहीं दर्शन भी नहीं होता था। ब्राह्ममूहर्त्त से भी पहले से गाने वाले चण्डूल, सुन्दर चित्र-विचित्र परों के सुनहले पक्षी, सख्त मिट्टी के पक्के घोंसले बनानेवाले कारीगर पक्षी, लाल सीनेवाले छोटे पक्षी श्रीर

सुबह-शाम क्षितिज में पंक्ति-बद्ध विचरण करनेवाले श्वेत बगुले ग्रादि वहां बहुत थे। इन पक्षियों के कंठ से जो सुमधुर कलरव श्राकाश-मंडल में श्राठों पहर, भिन्न-भिन्न स्वरों में प्रतिध्वनित होता रहता था, उसके कारण फीनिक्स-क्षेत्र की वह सुदीर्घ, गम्भीर एवं पवित्र शान्ति श्रौर भी श्रधिक शांतिप्रद बन जाती थी।

ग्राविमयों के कोलाहल से भी वह भूमि शून्य थी। हां, फीनिक्स के स्टेशन से इनांडा की ग्रोर जो पगडण्डी जाती थी उस पर सुबह-शाम रेलवे ट्रेन के समय थोड़ से ग्राविवासी जूलू लोग ग्रपनी बोली में ऊचे स्वर से बातें करते हुए निकल जाते थे। सामन वाली दूर की टेकड़ियों पर ग्रलग-ग्रलग भोंपड़ों में दो-चार जूलू ग्रौर दो-एक गिरमिट-मुक्त भारतीय परिवार थोड़ी-थोड़ी दूरी पर बसे हुए थे। उनके दीपक का टिमटिमाना संघ्या के समय फीनिक्स-क्षेत्र से दीख पड़ता था। जब कभी भारतीय परिवार में लड़ाई-भगड़ा हो जाता था तो उनकी एक-दूसरे को कोसने की ग्रावाज सुनाई पड़ती थी। इसके ग्राविरिक्त वह स्थान पूर्णतया शांत था।

जाड़ों में हवा बड़ी तेज चलती थी श्रौर घरों के किवाड़ों के दरार से ऐसी पैनी श्रावाज निकलती थी मानों गीदड़ रो रहे हों। पाला बहुत पड़ता था। सवेरे-सवेरे घर से निकलने पर श्रंगुलियां गल-सी जाती थीं। गर्मी के दिनों में धूप श्रौर उमस का जोर रहता था, पर लू का श्रनुभव याद नहीं श्राता। छोटे दिनों में शाम को पांच-सवा पांच बजे ही सूर्यास्त हो जाता था श्रौर गर्मी के लम्बे दिनों में शाम को सवा सात बजे तक सूर्य का दर्शन होता रहता था।

ऐसी समृद्धि में भी पीने के पानी का भारी कष्ट था। खेतों के लिए सिचाई का कोई प्रबन्ध नहीं था। पौधों को पानी देने के लिए लम्बे ढाल उतरकर भरने से बहगी में पानी लाना पड़ता था और पीने के लिए वर्षा का पानी छप्परों के सहारे बड़ी-बड़ी टिक्यों में इकट्ठा करना पड़ता था। भरने में पत्तियां सड़ती रहती थीं। इसलिए उसका पानी पिया नहीं जा सकता था। टीले इतने ऊंचे थे कि वहां कुम्रां नहीं बन सकता था। प्रकृति की कृपा ही थी कि लोहे की टिक्यों के बिलकुल खाली होने से पूर्व ही वर्षा हो जाती थी और छत का पानी उनमें भर जाया करता था। जबतक संस्था में पक्के रास्ते तैयार नहीं किये गए तबतक चलना-फिरनां किटन था। एक तो घास-फूंस, फिर कीचड़ और इससे भी बड़ा संकट सांपों का। बाजार तो वहां से ठीक चौदह मील पर डरबन में ही था। दूध भी वहां से म्राता था। सामने के टीलों पर रहनेवाला उत्तर भारत का

गिरिमट-मुक्त किसान कभी-कभी डेढ़ मील चलकर भ्रपनी गाय का थोड़ा-सा दूध दे जाता था। सौदा तथा प्रेस का सामान लाने-लेजान के लिए एक खच्चर गाड़ी रखी गई थी; पर स्टेशन के लिए पगडण्डी का रास्ता तो ढाई मील का था भ्रौर गाड़ी को चार मील का चक्कर काट-कर जाना पड़ता था।

फीनिक्स के ऐसे बीहड़ स्थान पर बापूजी की टोली ने अपना अड्डा जमा दिया। प्रेस का छप्पर इतना बड़ा था कि उसमें अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी और तिमल भाषा के टाइपों के केस तथा दस-बारह कम्पोजीटरों के लिए स्टूल रखने की व्यवस्था हो गई। अंग्रेजी व गुजराती सम्पादकों के लिए अलग-अलग कार्यालय, हिसाब-किताब, डाक आदि का अलग विभाग और बापूजी के लिए काम करने का विशेष स्थान बना दिया गया। एक साथ सोलह पन्ने छाप सकने वाली बड़ी मशीन, ट्रेडल, काटने की मशीन, खड़े-खड़े काम करने की कई मेजें, ऊची-ऊची अलमारियां, आदि बहुत-सा सामान साफ-सुथरे ढंग से सजा दिया गया। चारों ओर कांच की खड़-कियां बनाई गई थीं। इस कारण कहीं हवा या उजाले की कमी नहीं थी। मशीन चलाने के लिए भारी-भरकम तेल इंजन था। उसके लिए अलग कोठरी बनी थी। इसी इंजन के डायनमों से पूरे प्रेस में बिजली की बत्तियां लगाई गई थीं। मिट्टी के तेल के बड़े लैंप भी टंगे थे। संक्षेप में, प्रेस का मकान सादा था, पर उसमें प्रेस के लिए सब सुविधाएं थीं, पर रहने की उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी।

साप्ताहिक के छपने का काम नियमित और व्यवस्थित हो जाने पर सभी कार्यकर्ता अपने रहने की जगह ठीक करने में, छपाई के काम से बचने वाला समय देने लगे। कार्यकर्ताओं में पहले-पहल दो-तीन अंग्रज, दो-चार तिमल-भापी, दो-चार हिन्दी-भापी, एक-दो आदिवासी जूलू नौकर श्रौर पांच-छः गुजराती थे। डरबन से जो कार्यकर्ता स्वेच्छा से अपना वेतन घटाकर आये थे उन सबको निजी खेती और बागीचे के लिए एक-एक, दो-दो एकड़ जमीन दे दी गई। दो बढ़इयों की सहायता लेकर सभी ने अपनी-अपनी जमीन पर नालीदार चहरों से एक-एक कमरा खड़ा कर लिया। प्रायः सभी ने अपने मकान टीले पर बनाए थे, इसलिए सभी सौ-पचास गज के निकटस्थ पड़ोसी बन गए। अपने निवास-स्थान की चारों श्रोर की घास को सभी ने हटा दिया और थोड़ा-थोड़ा आंगन भी समतल बना लिया, इसलिए उस स्थल ने एक छोटी-सी सुन्दर बस्ती का रूप ले लिया। लोगों ने अपनी रुचि के अनुसार अपने मकान के आस-पास छोटा-सा बगीचा भी लगा लिया।

मेरे पिताजी और मगनकाका ने मिलकर चार एकड़ जमीन ली। वह अलग-अलग तीन जगह बंटी हुई थी। बड़ा हिस्सा मुख्य टीले के ऊपर था। इस टुकड़े में टीले के ऊचे भाग पर घास निकालकर, उन्होंने एक बड़ा चौकोर कमरा बनाया और उसके सामने कुछ दूर पर रसोईघर का एक छोटा कमरा। फोपड़ों की विशेषता यह थी कि उनमें सील तथा वर्षा के पानी से बचत के लिए लकड़ी के चौकीनुमा ऊचे फर्श बनाये गए थे, जिससे फर्श के नीचे से गोल खभों के बीच में होकर चौमासे का पानी निकल जाता था और फर्श पर सील नहीं होती थी। फर्श की ऐसी रचना के कारण चूहों की परेशानी और सांपों के निवास का डर भी कम हो गया था। दीमक का त्रास वहां था हो नहों। भोपड़ों की दीवार नालीदार चादरों को लकड़ी के चौखटों पर जड़कर बनाई गई थीं। छत भी वैसी ही थी। यथास्थान कांच की चौड़ी खिड़कियां रखी गई थीं। इस प्रकार कहने को भोपड़ियां होने पर भी वे सुविधा में हवादार बंगलों से कम न थीं।

मेरे पिताजी के जिम्मे अधिकतर अस्तार के लिए लिखने-पढ़ने वा बही-खाते का काम रहता था। तीसरे-चौथे दिन वह डरबन जाकर साप्ताहिक के लिए विज्ञापन प्राप्त करने, चन्दा वसूल करने और सौदा खरीदने का काम करते थे। मगनकाका दूसरे कम्पोजीटरों के साथ कंपोजिंग, मशीन चलाने और दूसरी आवश्यक कारीगरी का काम करते थे। बहुत थोड़े दिनों में वह इन कामों में प्रवीण हो गए। प्रेस का समय समाप्त होते ही वह घर जाकर बढ़इयों के साथ जुट जाते और इस प्रकार उन्होंने बढ़इगिरी भी सीख ली। फिर बागीचे के काम में कसकर लग गए और फल के पौधों की बड़े ही प्रेम और परिश्रम से परवरिश करने लगे। फलतः दो-तीन साल में ही हमारे घर का बगीचा नामी हो गया।

सर्वोदय-जीवन की जिस उन्नत कल्पना को बापूजी ने एक रात के जागरण व उग्र मनोमंथन के बाद अपना लिया था, उसको एक वर्ष के अन्दर ही फीनिक्सवासी साहसिक युवकों ने अपने प्रखर पुरुषार्थ से कार्यान्वित कर दिखाया। इसका मुख्य श्रेय बापूजी के अपने जीवन की वेगवान प्रणाली, विचारों की उन्नत और पारदर्शक स्पष्टता और उनकी सतत निष्टा को है। नगर-जीवन के सुखों की मनोरम अभिलाषा व विपुल धन-राशि प्राप्त करने की तीव लालसा से विमुख करके जंगल में मंगलमय जीवन बिताने के लिए बापूजी ने ही उन साहसिक व पुरुषार्थी युवकों को लालायित किया। कदम-कदम पर उनके लिए स्पष्ट योजना बनाई, द्विविधा न हो ऐसा मार्ग-

दर्शन कराया, उनमें श्रटूट विश्वास, ग्रविचल श्रात्मश्रद्धा श्रौर श्रदम्य उत्साह भर दिया।

जब रहने के लिए ठौर-ठिकाना हो गया तब बापूजी ने उन युवकों को परामर्श दिया कि वे अपने-अपने परिवारों को भी फीनिक्स में बुला लें।

#### : 88 :

# धूमिल स्मरण

इस संसार का सर्वप्रथम आलोक मैंने तब देखा जब मेरे पिताजी मैट्रिक्युलेशन की परीक्षा में उत्तीणं हुए। उन्हीं दिनों पूज्य बापूजी ने दिक्षण अफीका से लौटकर राजकोट में अपनी वैरिस्टरी जमाने का श्रीगणेश किया था और उन्होंने मेरे पिताजी को राजकोट के अग्रेजी हाकिम की क्लर्की से बचाकर अपने साथ काम में लगा लिया था। मेरे जन्म के समय की यह ऐसी महत्त्वपूर्ण घटना साबित हुई कि मेरा भविष्य सुधर गया। वह समय सन् १६०१ के वर्ष की समाष्ति का था।

मेरा जन्म अपने नानाजी के घर पर पोरवन्दर में हुआ था। मेरे नानाजी श्री हीराचन्द वोरा राजकोट में सुप्रसिद्ध तथा प्रामाणिक सर्राफ थे और मुख्यतः सोना-चांदी का व्यापार करते थे। परन्तु देनदारों से वसूली के लिए अदालत की दहलीज पर कदम न रखने के आग्रह के कारण उनकी बहुत-सी पूंजी फंस गई और वह अपना रोजगार बन्द करके यात्रा को निकल गए।

बताया जाता है कि मेरे नानाजी उन प्रगतिशील व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने सौराष्ट्र में भ्रपनी कन्याभ्रों को पहले-पहल पाठशाला में भेजा था भ्रौर ग्रपने पुत्रों को उन्होंने यूनिवर्सिटी की ऊंची शिक्षा दिलवाई थी।

बापूजी जब बैरिस्टरी पढ़ने विलायत जा रहे थे तब मोढ़ बिनयों की बिरादरी के दिकयानूसी वृद्धों का मुकाबला करने में, उन्होंने बापूजी को सिक्य सहयोग दिया था और विलायत से बापूजी के लौट आने पर राजकोट की बिरादरी में उनका पुनः प्रवेश कराने में गांधीजी के बड़े भाई को मेरे नानाजी ने बड़ी सहायता दी थी। धनी सेठ होते हुए भी अपनी तुलना में निर्धन स्थिति के थी खुशालचन्द गांधी के पुत्र के लिए केवल संस्कारिता

को देखकर ग्रपनी कन्या को देना उस जमाने में उनकी प्रगतिशीलता का ठोस प्रमाण माना गया था।

पोरबन्दर में जब मेरा जन्म हुग्रा तब नानाजी के दिन बदल गए थे श्रोर किराये के बहुत सादे मकान में वह रहते थे।

सुदामाजी के मन्दिर श्रौर श्रोताबापा के प्राचीन मकान के प्रायः श्रधबीच में यह मकान था। श्रपने बचपन में पन्द्रह-सोलह की श्रायु तक मेरे मन में इस बात का गौरव जाग्रत रहा कि में सुदामा तथा गांधीजी के गांव का एक बालक हूं। इस भावना से मुभे श्रनेक बार ऊंचे उठने में सहायता मिली।

श्रपने नानाजी के यहां किस श्रायु तक में रहा, इसका मुफ्ते पता नहीं। परन्तु तब के दो-तीन धुंधले स्मरण श्रब भी मेरे चित्त पर श्रंकित हैं:

मगनकाका हम लोगों को लिवाकर जब फीनिक्स के लिए रवाना हुए तब में मुक्किल से चार वर्ष का था। हिन्द महासागर की मेरी उस प्रथम यात्रा में हमारे संघ में मगनकाका, मेरी माताजी, मेरी चाचीजी ग्रौर में मिलकर साढ़े तीन प्रवासी थे ग्रौर दूसरे डेढ़ प्रवासी थे मेरे दूर के काका श्री ग्रानन्दलाल गांधी की पत्नी भन्नेर काकी ग्रौर उनकी छोटी पुत्री विजया।

जब मगनकाका स्टेगर वाली दूकान छोड़कर बापूजी के ग्रामत्रण पर फीनिक्स गये तब उनके साथ ग्रानन्दलालकाका भी दूकान ग्रौर व्यापार का मोह छोड़कर किसान का जीवन बिताने स्टेगर से फीनिक्स ग्रा गये थे।

जिस स्टीमर में हम गये उसका रंग-रूप, नाम स्नादि तो मुक्ते याद नहीं हैं, पर इतना याद है कि हमारे संघ को स्टीमर में दो तंग कोठरियां मिली थीं। दिन-भर मगनकाका उन कोठरियों से बाहर रहते थे, स्रौर मेरी माता, दोनों काकी स्रौर हम दोनों बच्चे कोठरी की संकरी टांड पर बिछे बिस्तर पर बैठे रहते थे। हमारी कोठरी की कांच की खिड़की पर समुद्र की कोई बड़ी लहर जब टकराती थी तब डर के मारे हम सब उस संकरी टांड पर एक-दूसरे के स्रौर भी निकट सटकर बैठ जाते थे। हम लोगों का यह डर दूर करने के लिए कभी-कभी मकनकाका हमें ऊपर के खुले डेक पर ले जाते थे; डेक के किनारे लोहे का जंगला उस स्टीमर पर शायद नहीं था। स्राड़ के लिए केवल मोटा रस्सा बांध लिया गया था। डगमगाता स्टीमर जब पानी की श्रोर बहुत ज्यादा मुक जाता तब ऐसा प्रतीत होता था कि बस सब वह बिल्कुल करवट लेकर पानी पर लेट जायगा स्रौर हम सब पानी में जा गिरेंगे, पर तुरन्त ही वह दूसरी श्रोर भुकना शुरू करता स्रौर हम गिरने से बच जाते। यह सारा दृश्य भयावह था, फिर भी उस समय समुद्र

का दर्शन करते मुभे तृष्ति नहीं होती थी। मगनकाका जब लौटाकर कोठरी में ले जाते थे तब बुरा लगता था। एक बार जब वर्षा हो रही थी, मगनकाका हमें ऊपर वाले डेक पर टहलाने ले गए। देखते-ही-देखते समुद्र की एक बड़ी लहर ने डेक पर स्नाकर भपट्टा मारा और चारों स्नोर पानी फैल गया और सब यात्री इधर-उधर भाग। उस समय कोहराम मच गया। मगनकाका ने मजबूती से मेरा हाथ थाम लिया, परन्तु मैंने अपनी माताजी का पल्ला नहीं छोड़ा। ऐसी विपत्ति में मुभे अपनी माता पर ही अधिक भरोसा रहा। मगनकाका ने मुभे अपनी पास लेने के लिए ज्यों-ज्यों जोर दिया, में और भी जोर से अपनी माता से चिपका रहा। बाद में किस प्रकार डेक से उतरकर हम लोग अपनी कोठरी में पहुंचे, इसका स्मरण मुभे नहीं है।

महासागर की वह लम्बी यात्रा कब पूरी हुई, हम लोग स्टीमर से कब उतरे और फीनिक्स पहुंचे, उसका भी कोई स्मरण श्रब मुक्ते नहीं हैं। इतना याद है कि जब हम फीनिक्स पहुंचे तो टीन के एक छोटे से चौकोर कमरे में हमारा डेरा था। रात को वहां इतनी भीड़ हो जाती कि निकलने भर की उसमें जगह न रहती। इसलिए में एक कोने में दुबककर बैठ जाया करता था। शाम की रसोई तब नहीं बनती थी। जंगल की जमीन में और ऊपर से बूंदा-बांदी का डर होने के कारण एक ही समय की रसोई मुश्किल से बन पाती थी। चिराग जलने पर घर के बड़े लोग बिना कुछ खाये-पिये ही बिस्तर लगाकर लेटने के इन्तजाम में लग जाते थे। पिताजी और मगनकाका कई बार ऊपर की टीन की छतपर भी बिस्तर लगाते थे। सब लोग जब इस काम में लगे होते थे तब एक कटोरे में थोड़े से दूध में भिगोई हुई डबलरोटी मेरी मां मुक्ते दिया करती थीं, जिसे मैं बड़ी देर तक कोने में बैठा-बैटा बड़े स्वाद से खाया करता था।

हमारे रहने का तंग चौरस कमरा कुछ दिन बाद बदल दिया गया। उसकी छत का ढाल ऐसा बनाया गया कि बरसात के पानी का टपकना रुक जाय।

इसी मुख्य कमरे के पश्चिम में एक बरामदा श्रीर एक कमरा श्रीर बढ़ाया गया। पूर्व में बाकायदा रसोईघर तैयार किया गया श्रीर उसमें धुर्झा निकलने के लिए ईटों की चिमनी बनाई गई। मकान-भर में श्रीर कहीं ईंट-चूना काम में नहीं लिया गया था। टीन श्रीर लकड़ी के बने इस खूबसूरत मकान में खिड़कियां कांच की लगाई गई थीं। उसमें लोहें की छड़ या जाली नहीं डाली गई थी, रात को भी वे खुली रहतीं श्रीर खिड़की के

रास्ते घर में प्रवेश करना बिल्कुल सुगम था। परन्तु उस जंगल में न कोई जानवर ही हमारे घर में घुसा, न कोई चोर। श्रफीका के श्रादि-निवासी घर से लगी हुई सड़क से दिन-रात श्राते-जाते थे, पर उनमें से किसी को चोरी करने का लालच नहीं हुशा। हमारे घर की जैसी ही रचना वाले श्रीर भी दो-तीन मकान सौ-दो सौ कदम की दूरी पर तैयार हुए, जो वेस्ट साहब श्रीर श्रानन्दलालकाका श्रादि के थे।

फीनिक्स के कार्यकर्ता-परिवारों में अभी कोई और लड़का नहीं था, जिसके साथ में खेलूं। इसलिए मुक्ते सारा दिन अपनी माता के पास उस बड़े घर में अकेले ही बिताना पड़ता था। पास के घर में आनन्दलालकाका की पुत्री विजया बहुत कम हमारे यहां खेलने आती थी, क्योंकि हम लोगों को घर से बाहर निकलने में काफी रोका जाता था।

इस मुसीबत में नई मुसीबत यह ग्राई कि घर में स्लेट-पेन का ग्रागमन हुग्रा। में पांच साल का हो गया था इस कारण ग्रब मेरी पढ़ाई शुरू हुई। उस समय की शिक्षा-पढ़ित के श्रनुसार मुफे स्लेट पर इकाई के प्रथम श्रंक को घंटे-दो-घंटे तक नित्य ही बारबार दोहराते रहना पड़ता था। माताजी के लिखे हुए मूल ग्रंक की लकीर को ग्रपनी छोटी-सी पेन से दोहराते-दोहराते जब वह पौन इंच मोटी लकीर बन जाती और में बिल्कुल थककर उदास हो जाता तब मुफपर माताजी को दया ग्राती ग्रौर वह मेरे हाथ से तख्ती छीनकर ग्रलग रखती हुई मुफसे कहतीं, "जाग्रो, खेलो घर के बाहर।" परन्तु इस प्रकार खेलने की छुट्टी पाने पर भी मेरा उत्साह सूख जाता श्रीर खेल-कूद के बदले घर के पास ही में थोड़ा-सा चक्कर लगाता। शाम के समय जब ग्रानन्दलालकाका के यहां से विजया ग्राती तब में उसके साथ-साथ कुछ खेल लेता।

प्रत्येक संघ्या को ब्राकाश में ज्यों-ज्यों ग्रंधेरा बढ़ने लगता त्यों-त्यों मेरे सिर पर संकट मंडराने लगता। एक से लेकर सौ तक की सारी गिनती मुफे उस समय बड़ों को सुनानी पड़ती थी। विजया एक सांस में सारी गिनती सुना देती, पर मुफसे कई भूलें हो जातीं। वैसे में ब्रायु में बड़ा था ग्रौर फिर लड़का! इस कारण, मेरी भूल जरा भी सहन नहीं की जा सकती थी। बारबार डांट-डपटकर मुफे सुनाया जाता: "लाज ही नहीं है बेशरम को! तुफसे तो यह लड़की होशियार है!" "निरा बुढू ही है, बेहतर था कि लड़की ही जनमता।"

ग्रगर पाठ लेते समय में श्रकेला ही होता तब तो मुक्ते श्रौर भी श्रपमान सहन करना पड़ता था। उस समय मेरी मंदबुद्धि के लिए घर के बड़े लोग बड़ा ग्रफसोस प्रकट करते थे ग्रौर विजया की बुद्धिमत्ता की बड़ी प्रशंसा करते।

इसका परिणाम यह हुआ कि गिनती याद होनी तो अलग रही, उसके प्रति मेरी अरुचि बढ़ने लगी। खुद इकाई-दहाई रटके होशियार बनने की आकांक्षा मेरे मन में पैदा न हुई, पर विजया की होशियारी पर मुफ्ते रोप जरूर होने लगा, यहां तक कि जब वह अपने ताऊजी के घर चार-पांच दिन के लिए टोंगाट जाती थी तब में मन-ही-मन मनाता रहता था कि वह श्रब लौटकर फीनिक्स न आये।

धीर-धीरे मेरी पढ़ाई, प्रथांत गिनती लिखने ग्रौर सुनाने की विद्या, कसम खाने-भर को ग्रागे बढ़ी, लेकिन घर वालों को उससे सन्तोष नहीं हुग्रा। मैं सुस्त विद्यार्थी न रहूं, तेज बन जाऊं, इसके लिए वे सब ग्रधीर हो उठे ग्रौर मुक्ते सुस्त से चुस्त बनाने का बीड़ा मगनकाका ने उठाया। में भुलक्कड़ न रहूं, मेरा प्रमादीपन सत्वर दूर हो जाय ग्रौर बचपन से ही मैं तेजस्वी विद्यार्थी बन जाऊं, इस ग्राकांक्षा से रोज संध्या को घंटा-दो-घंटा मेरे लिए मगनकाका श्रम करने लगे।

जब मेरी माताजी पढ़ातीं, तब वह भी मुक्ते ग्रप्रिय लगती थीं, पर जब मगनकाका ने मुक्ते ग्रपने हाथ में लिया, तब मेरे मन का भय बहुत बढ़ गया ग्रौर में उनकी निगाह से बचने की कोशिश करने लगा।

प्रातःकाल से लेकर शाम तक मगनकाका मुद्रणालय में और घर के बगीचे में कठोर परिश्रम करते श्रीर शाम को घर श्राकर सोने से पहले मुक्ते पढ़ाने का काम करते। थके-थकाये तो वह होते ही थे, उस पर जब गिनती सुनाने में मुक्ते भूल हो जाती तब उनका कोध उमड़ पड़ता। वह मुक्त पर घमकते श्रीर अपनी सारी ताकत से मेरा कान पकड़कर उसे इस हद तक एठते कि मेरे पर जमीन से ऊपर उठ जाते। कुछ क्षण बाद उनके कोध में श्रीर भी बाढ़ श्राती श्रीर मेरा कान छोड़कर वह तड़ातड़ मेरे दोनों गालों पर चार-पांच तमाचे लगा देते। ऐसा मालूम होता मानो गाल पर श्रगारे घर दिये हों, पर मुक्ते यह साहस नहीं होता था कि अपने हाथ से में अपने गाल को सहला लूं। श्रश्रुधारा चलती हो, गला सुख रहा हो, फिर भी पाषाण मूर्ति के समान निश्चल खड़ा रहकर गिनती सुनाने का प्रयास मुक्ते चालू रखना पड़ता था। लेकिन जब मेरा चित्त ही बिह्नल हो उठा हो तब बिना भूल के गिनती सुनाना कैसे समव हो सकता था। नतीजा यह होता कि काका की कोधाग्नि श्रीर भी भड़क उठती श्रीर उस समय जो भी डडा-लकड़ी उनके हाथ पड़ जाती उससे मेरे हाथ-पीठ श्रादि की काफी मरम्मत हो जाती।

किसी-किसी दिन मुभे भरपूर पीट डालने पर भी काका का कोध शांत नहीं होता था, तब मुभे नसीहत देने के लिए वह नया उपाय काम में लाते थे। चार-पांच बार यह प्रयोग उन्होंने किया होगा। हमारे घर के बरामदे में लकड़ी का एक बड़ा बक्स पड़ा रहता था, उसे खाली कर के वह मुभे उसमें बन्द कर देते थे। लकड़ी के उस सन्दूक में बड़ी-बड़ी दरारें थीं, इसलिए मुभे हवा तो मिल जाती, पर मेरा नन्हा-सा जी बेहद व्याकुल हो जाता। में बहुत छटपटाता, हाथ-पैर पटकता, उस भारी ढक्कन को लात मार-मार कर खालने का प्रयास करता और चिल्लाता, परन्तु मेरी इन चीखों को उनके हृदय तक पहुंचन से उनका प्रचंड कोध रोक छेता था। मेरी यह ताकत कहां कि में उस ढकने को जोर लगा के खोल दूं, जिसको मेरे पहलवान काका ने अपने पैरों से दबाया हो। मेरी माता और काकी की आंखों से भी अश्व बहते, परन्तु किसी का साहस नहीं था, जो कोध-भरे मकनकाका से कुछ कहे।

जब मेरी कुछ न चलती तब हार मान्कर, थककर, में उस बक्से में चुप पड़ जाता। थोड़ी देर बाद अपने-आप जब काका के कोध का आवेग कुछ कम होता तब बक्से के ढक्कन पर से उतरकर मगनकाका उसे खोल देते और मुक्ते बाहर निकालकर खड़ा करते।

ऐसी पिटाई श्रीर सजा से जब मुक्ते छुट्टी मिलती तब संघ्या बीत जाती, श्राकाश में गाढ़ा श्रन्धकार छाया हुग्रा रहता। में मूढ़वत श्राकाश को देखता रहता। मगनकाका मुक्ते छोड़कर जब तक श्रपने कमरे में चले नहीं जाते तब तक मुक्ते भरोसा नहीं होता कि श्रव श्रीर पिटाई न होगी।

माताजी मेरा हाथ पकड़कर मुभे ले जातीं, नहला-धुलाकर नये कपड़े पहनाकर सुला देती। पिताजी प्रायः घर में रहते ही नहीं थे। वह श्राघी रात तक मुद्रणालय में उलभे रहते थे श्रीर वैसे भी मगनकाका के अनुशासन में बाघा डालना उन्हें उचित नहीं लगता था।

ताड़ना के इस प्रसंग के कारण जितना कष्ट ग्रौर उद्वेग मार खाने वाले चित्त पर कायम रहा उससे सौ गुना ग्रधिक पछतावा ग्रौर दुःख मारने वाले के चित्त पर रहा।

उन प्रसंगों को याद करके मगनकाका कहा करते थे, "उस समय में सचमुच नर-राक्षस ही था। भ्रगर बापूजी ने मेरा यह जंगली स्वभाव बदल न दिया होता तो उस कोघांघता ने न जाने कितने पाप भ्राज तक मेरे हाथ से करवाये होते।"

नित्यप्रति बरसती रहनेवाली इस कठोरता ने मेरी बृद्धि के द्वार खोलने में नाममात्र भी सहायता नहीं पहुंचाई। मेरी मनः स्थिति ऐसी हो गई कि अपनी माता, काकी, पिता आदि किसी के पास जाने का, बात करने का मुभे साहस नहीं रहा। घर में कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता था, खाते समय थाली में जो परोसा जाता, चपचाप खा लेता, जितना समय तख्ती लिखने के लिए बाध्य किया जाता, लिख लेता और बाकी का सारा समय घर से बाहर दूसरे आदिमयों के साथ बिताने के लिए मेरा जी छटपटाता रहता। दुःख की बात यह थी कि फीनिक्स-भर में जो एकमात्र समवयस्क बालक विजया थी वह भी जब हमारे घर आती तो अपनी मां के हाथ अक्सर पिट जाती। उसकी मां कुछ-न-कुछ घर-काम में उसे लगा रखती थी और जरा-सी गलती होने पर बेलन या और जो चीज हाथ आये वह उस पर फेंककर उसे मारती थी। मुभे स्वयं विजया के यहां जाने में अपने घर वालों का डर लगता था। फिर मेरे मन में यह भावना जाग्रत कर दी गई थी कि लड़का होकर लड़की के घर खेलने जाना शरम की बात है। सार यह कि घर वालों के अतिरिक्त किसी अन्य मनुष्य के सहवास के लिए में बहुत तरसता रहता था।

मेरी यह कामना तब पूरी होती जब डरबन से कुछ मित्र मेरे पिताजी श्रौर काका से मिलने फीनिक्स आते श्रौर दिन-भर हमारे यहां अतिथि बनकर रहते। महमान का श्राना मेरे लिए होली-दिवाली के त्यौहारों कासा मुखद होता था। महमानों के साथ मिलकर जब मगनकाका हास्य-विनोद श्रौर गाना बजाना करते तब वहांसे उठकर में कहीं नहीं जाता था। उस संघ्या को गिनती सुनाने के संकट से भी मुक्ते मुक्ति मिल जाती श्रौर जब श्रतिथि लोग फीनिक्स से लौट जाते तब मेरा मन फिर भारी हो जाता।

श्रतिथियों के श्रागमन की भांति रिववार का श्रागमन भी मुभे बहुत श्रच्छा लगता था। मगनकाका का स्वभाव कुछ श्रांघी-पानी का-सा था। जब श्रांघी उठती है तब ऐसी खतरनाक मालूम देती है मानो पूरे-के-पूरे जंगल को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। बड़ा पेड़ या छोटा पौषा कुछ भी नहीं बच पायगा, परन्तु जब श्रांघी का उन्माद शांत हो जाता है तब शीतल-मंद-सुगंघ वायु से वातावरण भर जाता है श्रौर सर्वत्र श्रानन्द छा जाता है।

इसी प्रकार जब मगनकाका का कोध मिट जाता तब वह सबका भ्रानन्द-विनोद भी बहुत कराते थे। रविवार को दोपहर के बाद घर के सब लोग मिलकर घूमने जाते थे। माता, काकी और दूसरी बहनें जंगल की पगडंडी पर दौड़ती। जो भ्रागे निकल जाती उसको सबकी बधाई मिलती। मगन- काका किस्म-किस्म के फल-पौघों की पहचान कराते। चार-पांच मील उस दिन हम लोग चलते। जब मैं थक जाता तब बारी-बारी से पिताजी श्रीर मगनकाका मुक्ते कंघे पर बिठा लेते। फिर तो मैं चारों श्रोर वनराजि की शोभा देखता। बादलों में खेलता हुग्रा सूरज देखता श्रीर मगनकाका भी मुक्ते सुन्दर-से-सुन्दर दृश्य दिखाते। उस समय बेखटके मैं पूछता कि यहां श्रमरूद किसने बोया? सबसे पहला बीज किसने बनाया? यह श्रधेरा कहां से श्रागया? केले में बीज क्यों नहीं हैं? इन बातों का उत्तर जरा भी गुस्से के बिना पिताजी श्रीर काका देते तथा मेरी जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयत्न करते।

इस प्रकार मेरा पांचवां वर्ष एक श्रोर से अतीव शुष्क श्रौर दूसरी श्रोर महीने मे चार-छः बार श्रानन्द के दिनों का श्रनुभव करता हुआ बीता। एक श्रोर गणित की कठोर श्रौर दुर्बोध विद्या के पीछे मेरा मन मुर्भा गया श्रौर दूसरी श्रोर फीनिवस के श्रासपास की वन-श्री तथा पक्षियों की श्रोर मेरी दिलचस्पी बढ़ने लगी।

### : १५:

## कस्तूरबा का आगमन

श्रपने घर की चहारदीवारी के भीतर जब मेरी जान बहुत तंग श्रा गई; घर वालों के पास बैठकर बात करने का साहस नहीं होता था श्रीर घर से बाहर श्रीर किसी से बोलने-खेलने का मौका ही नहीं था, तब वहां के वातावरण में एक के बाद दूसरे परिवर्तन हुए श्रीर मेरा मन खिल उठा।

दो नवयुवक फीनिक्स में ग्राये — हरिलालकाका ग्रौर गोकुलदासकाका। में उनके सामने बिल्कुल बच्चा ही था ग्रौर वे भरे-पूरे जवान मालूम होते थं। श्री हरिलाल गांधी बापूजी के सबसे बड़े पुत्र ग्रर्थात् पिताजी के चचेरे भाई ग्रौर श्री गोकुलदास बापूजी की बड़ी बहन गोकी फइबा के इकलौत पुत्र ग्रर्थात् पिताजी के फुफरे भाई थे। इस प्रकार ग्रव मुक्ते मगनकाका के ग्रातिरिक्त दो छोटे काका ऐसे मिले जो मुक्ते डांटते-डपटते नहीं थे, बल्कि प्रसन्न रखते थे। बारी-बारी से ग्रपनी साइकिल पर बैठाकर मुक्ते फीनिक्स

स्टेशन तक घुमा लाते थे। मैं ठीक तरह बैठ सकूं, इसके लिए वे साइकिल के डंडे पर मुलायम तकिये बांघ लेते थे।

जहां तक मुक्ते स्मरण है, इन दोनों के पास उस समय फीनिक्स में कोई काभ या उत्तरदायित्व नहीं था। शायद वे कुछ दिन भ्रमण के लिए ही फीनिक्स ग्राये थे। ग्रच्छे-ग्रच्छे कपड़े पहनने में दोनों एक-दूसरे से बढ़कर थे। फिर भी मुक्ते ऐसी याद है कि गोकुलदासकाका हरिलालकाका से कपड़ों ग्रादि की शान में बढ़ जाते थे। हरिलालकाका के बाल घुंघराले थे, पर गोकुलदासकाका के बालों की मांग तथा उसे बनाने का ढंग मुफे श्रधिक अच्छा लगता था। दोनों के हास-परिहास में हरिलालकाका का हास-परिहास बढ़कर रहता था; परन्तु मुक्त पर गोकुलदास काका की मंद मुस्कराहट का प्रभाव अधिक पड़ता था। गोकूलदासकाका के साथ-साथ घूमने-फिरने में मुभे अधिक आनन्द आता था। वे लोग कुछ सप्ताह, या दो-चार महीने, फौनिवस में रहकर चले गए थे। बापूजी के पास जोहान्सबर्ग गये अथवा भारत लौट आये, यह मुक्ते याद नहीं। केवल इतना याद है कि वे लौटकर फिर फीनिक्स नहीं श्राये। बहुत दिन बाद--शायद वर्ष डेढ वर्ष बाद-हिरलालकाका के वापू के साथ ट्रांसवाल में जेल जाने की बात सुनी और गोकुलदासकाका की मृत्यु के समाचार फीनिक्स पहुचे। भारत आने पर गोकुलदासकाका की अकॉल मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के समाचार से हमारे परिवार में भारी शोक छा गया था।

बापूजी के लिए ऐसे होनहार भानजे की मृत्यु का ग्राघात कम नहीं था। गोकुलदास उनके लिए ग्रपने निजी पुत्र से ग्रधिक थे। गोकी फइबा ने बापूजी के प्रेम का उल्लेख करते हुए मुक्तसे कहा था कि वह "हरिलाल ग्रौर गोकुल को एक-समान देखते थे।"

बापू ने एक शाम को गोकी फइबा से कहा, "लड़कों को बाहर पढ़ने भेजना है। एक को बनारस और एक को गोंडल के छात्रावास में भेजना चाहता हूं। बनारस किसे भेजूं, यह सोच रहा हूं। अपने आप में निर्णय नहीं करना चाहता। मेरे लिए दोनों एक बराबर है। में चिट्ठी डालूंगा और जिसका भाग्य बनारस जाने का होगा उसे वहां और दूसरे को गोंडल भेजूंगा।"

फिर बापू ने पड़ोस के एक छोटे बालक को बुलाया। उसके एक हाथ में एक रुपया दिया और दूसरे हाथ में पैसा। उस बालक से कहा कि जाओ, इस घर में जहां तुम्हारा जी चाहे, इन दोनों सिक्कों को अलग-अलग जगह छिपा आओ। जब वह बालक सिक्कों को छिपा आया, बापू ने अपने पुत्र श्रोर भानजे से कहा, "जाश्रो, सिक्का ढूंढ़कर ले श्राश्रो।" थोड़ी देर बाद गोकुलदासकाका रुपया ढूंढ़ लाये श्रोर हरिलाल काका पैसा। यह देखकर बापू ने श्रपनी बहन से कहा, "गोकुलदास बनारस जायगा, उसे जल्दी तैयार करो। वह भाग्यवान दीखता है।"

जिस भानजे पर बापूजी की इतनी अधिक ममता थी, उसकी अकस्मात मृत्यू पर भी वह शोक का घूंट पी गए और मृत्यु का उत्साह से स्वागत करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए तीव्रता से चिन्तन-मनन करने लगे। इस संबंध में बापूजी के दो पत्र यहां उद्धृत कर देना अप्रासंगिक न होगा। पहला पत्र हैं मेरे दादाजी और एक अन्य स्वजन के नाम और दूसरा हैं मगनकाका के नाम।

ता० १४-५-१६०=

वंद्य मेघजीभाई ग्रीर खुशालभाई,

श्रापका पत्र मिला। श्रपने मन के कुछ उद्गार में ने रिलयात बहन के पत्रों में प्रकट किये हैं। इसी पत्र के साथ वह पत्र भी नत्थी हैं। उसे श्राप पढ़ें, उस पर विचार करें श्रीर बहन रिलयात को पढ़कर सुनाएं। यिद बहन भाई करसनदास के पास हों तो वहां उस पत्र को भेज दें श्रीर बहन रिलयात की मनः स्थिति के बारे में मुभे सूचना देने की कृपा करें।

गोकुलदास गया सो जाना। अपने संबंध के कारण स्वभावतः ही इन पंक्तियों को लिखते-लिखते मुफ्ते रोना आता है। किन्तु अपने मन के विचार, जो बहुत अरसे से मन में मंडरा रहे हैं, आज बहुत प्रवल हो उठे हैं। में देखता हूं कि हम सब विकट जाल में फसे हुए हैं। जैसी हमारे परिवार की दुईशा है वैसी ही हमारे देश की भी दुईशा मुफ्ते नजर आती है। इन दिनों मेरे मन में जो विचार मुख्य हैं, उन्हीं को में यहां आपके सामने रख रहा हूं।

गलत लिहाज या शर्म के कारण अथवा गलत मोह में फंसकर हम अपने वालकों के शादी-ब्याह करने की जल्दी मचाते हैं। इस बखेड़े के पीछे सैंकड़ों रुपये बरबाद करते हैं और फिर विधवाओं के मुख देख-देखकर तरस खाते हैं। ब्याह करना ही नहीं, ऐसे तो में कैसे कहू? पर कुछ हद तो कायम करें। बालकों की शादी कराकर उन्हें हम दुःख में ढकेल देते हैं। वे फिर संतान पैदा करके अंकट में पड़ जाते हैं। हमारे नियम के अनुसार स्त्रीसंग तो केवल प्रजोत्पत्ति के लिए ही विहित हैं। इसके अलावा जो हैं वह विषय ही है। हम लोग इस पथ का यांकिचित अनुसरण करते हों ऐसा प्रतीत नहीं होता। यदि मेरा यह कथन गलत नहीं है तो मानना पड़ेगा कि अपनी ही तरह अपने बालकों के शादी-ब्याह रचाकर हम उन्हें विषयी

बना रहे हैं और इस प्रकार यह विषय-वृक्ष बढ़ता ही चला जाता है। इसको धर्म मानना मुक्ते स्वीकार नहीं है।

श्रिधिक नहीं लिख्ंगा। श्रापने वहां के हालत लिख भेजे हैं, पर में श्रीर क्या उत्तर दूं? श्रंपने मन की बात ही में लिख सकता हं। यद्यपि में श्राप लोगों से छोटा हूं फिर भी श्रापके द्वारा में श्रपने विचार सारे परिवार के सामने रख रहा हूं। इसी को आप मेरी कुटुम्ब-सेवा मानें। यदि इन उद्गारों को आप मेरा अपराध समक्ते तो उसके लिए क्षमा करें। चौदह वर्ष तक स्वाध्याय ग्रीर मनन करने के बाद ग्रीर सात वर्ष के ग्राचरण के बाद भ्रपने इन विचारों को भ्रवसर देखकर भ्रापके पाह रख रहा हं।

—मोहनदास के दंडवत प्रणाम

गोकुलदास काका की नई-नई ही शादी हुई थी और वह अपने पीछे एक छोटों बालिका भ्रौर विधवा पत्नी छोड़ गए थे। इस कारण परिवार-भर में कुहराम मच गया था। इस पर बापूजी ने जो आश्वासन का पत्र भेजा उससे उन लोगों को बड़ी सांत्वना मिली।

इस पत्र के ठीक स्राठ दिन बाद बापूजी ने मगनकाका के नाम पत्र भेजा। उसमें जीवन-मरण के बारे में ग्रपने विचारों को उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रख दिया था। उस समय ट्रांसवाल में सत्याग्रह का दौर चल रहा था। जनरल स्मट्स ने समभौते का दिखावटी हाथ फैलाया था ग्रौर उस समभौते को ग्रमल में लाने के कारण बापूजी का जीवन खतरे में पड़ गया था। मीरम्रालम पठान ने जिस दिन बापूजी पर म्राक्रमण किया था, मालूम होता है. उसके पहले दिन बापूजी ने यह पत्र मगनकाका को लिखा था।

> जोहान्सबर्ग ता० २१-५-१६०५

चि. मगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। मेरे लिए चिन्ता करने की ग्रावश्यकता नहीं है। मुंभे लगता है कि मुभे अपनी बिल चढ़ानी ही होगी। स्मट्स आखिर तक दगा देगा, ऐसा में नहीं मानता। पर लोग ग्रंधीर हो उठे हैं। वे मेरी जिन्दगी पर प्रहार करने को तुले हुए हैं। यदि ऐसा हो तो संतोष मानना।
जिसे में कल्याण की बात समभता हूँ उसे पूरा करने में यदि जिन्दगी कुरबान
करनी पड़े तो उससे बढ़कर मृत्यु श्रीर कीन-सी हो सकती है?
जब ईश्वर ने गोकुलदास को बुला लेना उचित सम्भा तब मौत की

बात से जी उदास क्यों हो जाय ? यह दुनिया फानी है। तो फिर मेरा

जीव इस दुनिया से चल बसे तो उसके लिए चिन्ता क्यों करें? मृत्यु-पर्यन्त मुभसे कुछ अनु चित कार्य न हो, यह इच्छा रखना पर्याप्त है। भूल से भी अपने हाथ से कुछ अनु चित न हो, इसकी चिन्ता मन में रखनी चाहिए। मुभ मोक्ष मिल जाय ऐसी स्थिति पर भी तो मैं अभी पहुंचा नहीं हूं, पर मेरी ऐसी मान्यता है कि इन दिनों मेरे विचार जिस लीक पर चल रहे हैं उनके उसी लीक पर रहते हुए यदि मैं अपना शरीर छोड़ जाऊंगा तो पुनर्जन्म मिलेगा जिससे सद्यः मोक्षप्राप्ति होगी।

--मोहनदास के श्राशीर्वाद

हरिलालकाका और गोकुलदासकाका के फीनिक्स से चले जाने के कुछ समय बाद कस्तूरबा फीनिक्स में आ गईं। पारसी महिला की तरह की उनकी गहरे बादामी रंग की साड़ी, पैरों में मोजे और गले की पैनी आवाज आज भी नहीं भूला हूं।

बा के साथ बापूजी उस समय फीनिक्स ग्राये हों, ऐसा याद नहीं पड़ता।
मणिलालकाका, रामदासकाका ग्रौर देवदासकाका बा के साथ ग्राये ग्रौर
बापूजी का जो घर बन्द-सा पड़ा रहता था वह ग्रब खुल गया। वह ग्रब
'बड़ा घर' कहलाने लगा ग्रौर हमारे घर में सारे दिन बड़े घर की ही चर्चा
होने लगी। पूज्य बा जब हमारे घर पर ग्रातीं तब घर के लोग उनका
बहुत ग्रादर करते, परन्तु वह तो हमारे रसोईघर की पेड़ी पर बिना कुछ
बिछाये ही बैठ जाती थीं। मेरी माता, काकी ग्रौर बा तीनों देर तक साथ
बैठी रहती थीं। वे बहुत धीरे-धीरे बातें करती थीं ग्रौर उनके मुख पर
दृ:ख ग्रौर भय की गंभीर छाया नजर ग्राती थीं।

बापूजी के बारे में सब बहुत चिंतित हो रही थीं। मेरे पिताजी दिन में कई बार मुद्रणालय से श्राकर पूज्य बा को समाचार सुना जाते थे। फिर जूलू लोगों के बारे में बातचीत चलती थी। वे यहां तक पहुंचे, वहां तक पहुंचे, ऐसी चर्चाएं होती रहती थीं।

फीनिक्स का स्थान जूलू लोगों के प्रदेश के मध्य में था। फीनिक्स-वासी भारतीयों को श्रपने विरुद्ध गोरों की सहायता करते देखकर जूलू लोग तत्काल फीनिक्स पर धावा बोल सकते थे और उसे नष्ट कर सकते थे, परन्तु यह बापूजी की महिमा थी कि गोरों की मदद के लिए जाकर भी वह जूलू लोगों के दुश्मन नहीं, मित्र ही बने, जूलुग्नों के सेवक कहलाए और जूलू लोग सदा के लिए फीनिक्स के मित्र बन गए।

उन्हीं दिनों हमारे घर में एक घटना घटी। कुछ दिन तक मेरी काकी बीमार रहीं ग्रौर घर में एक छोटा बालक बढ़ा। उसका नाम केशव-

लाल रखा गया। शुरू-शुरू में मैं उसे काकी का भाई समभता रहा जबिक वह भाई मेरा होता था। उसको अपनी गोद में लेकर खिलाने में मुभे बड़ा स्नानंद स्नाता था। स्नब घर में रहकर दिन काटना कुछ स्नासान प्रतीत होने लगा था। दोपहर में पूज्य बा हमारे घर स्नाती थीं, इसलिए स्लेट स्नौर पेसिल लेकर स्रपनी मां के पास बैठे रहने का कष्ट मुभे कम समय भुगतना पड़ता था।

देवदासकाका श्रोर रामदासकाका भी हमारे यहां श्राने लगे थे। पर थोड़ी ही देर स्ककर वे श्रपने घर लौट जाते। वे दोनों मुभसे क्रमशः डेढ़ श्रौर तीन वर्ष बड़े थे, इसलिए उनके खेलों में में बराबरी नहीं कर सकता था।

पूज्य वा के स्राने के बाद बापूजी भी कुछ दिन फीनिक्स में रह गए। उनके साने पर रोज संध्या के समय उनके घर पर 'सभा' होती थी। उस 'सभा' में मेरी माताजी बहुत स्रच्छे-सच्छे भजन सुनाती थीं। स्रागे चलकर जो स्राश्रम की साय-प्रार्थना कहलाई उसका पूर्वरूप यह सभा ही था। फीनिक्स-भर के गोरे-काले सभी लोग उस समय बड़े घर पर एक होते थे स्रोर मेज-कुरसी पर बैठकर भजन स्रादि गाते थे। सबके बीच में बापूजी बैठते थे स्रोर उनकी बात सब लोग बड़ी शांति से सुनते थे।

बापूजी जब फीनिक्स से चले गए तब नित्यप्रति हमारे घर में तुलसी-रामायण की कथा होने लगी। माता-पिता और काका-काकी चारों इकट्ठे बैठकर चौपाई गाते थे। माताजी और मगनकाका का कंठ एक-दूसरे का पूरक होता था और वातावरण माधुर्य से भर जाता था। मैं इन मीठे सुरों को सुनता-सुनता अक्सर सो जाया करता था।

## : १६ :

# मेरी शरारतें

शैतानी प्रकट हो जाने या रंगे हाथों पकड़े जाने पर मार पड़ेगी, यह जानते हुए भी में शैतानी करने से बाज न ग्राता था। वैसे ऊधम ग्रौर शरारत सभी बच्चे करते हें, पर में ग्रपने घर में ग्रकेला बालक था, इसलिए शायद मेरी शैतानी ग्रौर ही प्रकार की थी। साइकिल का पम्प घर में

चाहे कितनी ऊंचाई पर क्यों न धरा हो, मैं ऊपर चढ़कर उसे उतार लाता श्रौर फिर पानी से भरी बाल्टी में उसे डुवोकर दूर-दूर तक पिचकारियां छोड़ता। पिताजी के हजामत के सामान में से उस्तरा निकालकर उससे सफाई के साथ साबुन काटना, सीने की मशीन पर चुपके-चुपके हाथ ग्राजमाना, दिन के समय मोमबत्ती जलाना, पानी की टकी का नल खोलकर फव्वारे छोड़ना, घर रंगने के लिए श्राय हुए सामान को जहां-तहां प्रयोग में लाना, इत्यादि, उलट-पलट में कम नहीं करता था।

मगनकाका बगीचे के काम के लिए नया चाकू लाये थे। फलवृक्षों की टहिनियां काटने के लिए उसकी बनावट खास ढंग की थी। उसकी घार उस्तरे की-सी तेज थी। मैंने चुपचाप वह चाकू उठाया ग्रौर घर के पीछे वैठकर ग्रपनी स्लेट-पेंसिल को न्कीली करने लगा। पत्थर की वह पेंसिल तेज चाकू से ग्रच्छी तरह छिलने लगी, पर नोक बनने पर ग्राई तो दाएं हाथ का भटका ऐसे जोर का लगा कि बाए हाथ के ग्रंगूठे का सारा नाखून कटकर ग्रलग हो गया। ग्रपने ही हाथ से घायल हुगा था, इसलिए मैं जरा भी नहीं चिल्लाया। मिनटों तक बहते खून को ग्रपने कपड़े से बन्द करने की कोशिश में लगा रहा, पर वह बन्द नहीं हुग्रा। मैं ग्रंगूठा थामे हुए बैठा रहा। इस बीच मेरी माताजी किसी कारण वहां से निकलीं। इतना रक्त बहता देखकर वह मुक्ते घर में ले ग्राई ग्रौर घाव पर पट्टी बांघ दी। दर्द कम नहीं था, पर रोजं तो कैसे? किसी ने मुक्ते मारा या डांटा नहीं, इस बात का ही मुक्ते कम संतोष नहीं था।

हमारे श्रांगन में नहाने श्रौर खेती के श्रौजार श्रादि रखने के लिए एक कच्चा भोंपड़ा बना था। उस भोंपड़े से सटी हुई कच्ची लकड़ियों का छोटा-सा मंडप था श्रौर उस मंडप के सहारे मगनकाका ने अगूर की बेल लगाई थी। पहली बार उस बेल में अगूर फले थे। दक्षिण श्रफीका में श्रगूर बहुत मिलते थे, पर घर के बगीचे के अगूरों का श्राकर्षण श्रौर ही था। छोट-छोटे गोल-गोल, हरे-हरे दानों के गुच्छ मंडप से नीचे की श्रोर लटकते हुए बहुत ही लुभावन लगते थे। इतने छोट अगूर खट्टे होते हं, इसका मुभे पता था; परन्तु उन खट्टे अगूरों को खाने के लिए मेरा जी ललचा रहा था।

एक दिन मुक्ते मौका मिल गया। घर में कोई नहों था। पिताजी और काका मुद्रणालय में थे और माता तथा काकी बड़े घर गई थों। दोपहर का समय था। में अंगूर के मंडप के नीचे पहुंचा। हाथ तो मेरा उतना ऊचे पहुंचनेवाला था नहीं। बांस या लकड़ी से अगूर का गुच्छा तोड़ता तो बेल बिगड़ जाती और काका नाराज होते। आखिर मैंने ऊपर चढ़कर

सावधानी से एक गुच्छा तोड़ लेने की ठानी। मंडप की लकड़ियां बहुत पतली थीं। फिर भी घीरे-घीरे एक-एक लकड़ी पकड़कर लटकता-फांदता में मंडप की छत तक पहुंच गया। फिर ग्रागे बढ़कर मंडप के बीच में पहुंचा ग्रौर घीरे-घीरे ग्रंगूर के उस गुच्छे तक पहुंच गया जो मुक्ते सबसे सुन्दर प्रतीत हो रहा था। जैसे ही हाथ बढ़ाकर उस गुच्छे को तोड़ने को हुग्रा कि बिना कुछ ग्रावाज या भटके के घड़ाम से जमीन पर ग्रा गिरा। श्रच्छा हुग्रा कि मुंह के बल न गिरकर बिल्कुल चित गिरा। गिरते ही ऊपर को देखा तो वह लकड़ी दो टुकड़े हो गई थी, जिसके ऊपर मेंने ग्रपना सारा वजन डाला था। पतली लकड़ी तो वह थी ही, वर्षा के पानी से सड़ भी गई थी। चोट ऐसी ग्राई थी कि ग्रपने-ग्राप उठ-बैटना कठिन मालूम हुग्रा। कम-से-कम ग्राठ-नौ फुट की ऊंचाई से गिरा था। मुश्किल से उठा ग्रौर घीरे-घीरे चलकर ग्रपन कमरे मे बिछी हुई चारपाई पर चुपचाप जा लेटा। चोट कहीं फूटी नहीं थी, खून नहीं निकला था, परन्तु रीढ़ ग्रौर कमर की हड़डियां ग्रन्दर से दुख रही थीं। में तनकर सीधा बिस्तर पर लेटा रहा। शरीर को ग्राराम मिला ग्रौर कुछ देर के लिए ग्रांख भी लग गई। जब ग्रांख खुली तो माताजी सामने खड़ी थीं। में उठ बैटा। वह बोलीं, "ग्राज तो तू बड़ा सयाना बना हुग्रा है। बात क्या है? खैर, ग्रच्छा किया जो दोपहर में थोड़ी देर लेट गया, दिनभर खेलते रहना ठीक नहीं होता।"

जबतक में अकेला था, मेरा नटखटपन घर और आंगन तक ही सीमित था। पर अब कस्तूरबा स्थायी रूप से फीनिक्स में आकर बस गई थीं। रामदासकाका और देवदासकाका से मेरी दोस्ती बढ़ चली थी और धीरे-धीरे में भी बड़ा हो रहा था। थोड़े दिन बाद विली नाम का चौथा लड़का भी फीनिक्स में आया और इस प्रकार वहां हमारी पूरी चौकड़ी बन गई।

दोपहर के समय जब मगनकाका श्रीर दूसरे बड़े लोग प्रेस में जाते थे हम चारों की चौकड़ी बेखटके फीनिक्स के इस सिरे से लेकर उस सिरे तक दौड़ती फिरती थी श्रीर श्रनेक प्रकार के 'श्रव्यापारेषु व्यापार' करती थी।

बापू के घर के पूर्व में फीनिक्स के पुराने मालिक का एक पुराना बाग था। उसमें ग्रधिकतर पेड़ पुराने हो चुके थे, इसलिए उसे बड़ा बाग कहा जाता था। उन बूढ़े वृक्षों पर भी फल खूब ग्राते थे। उस बाग की रखवाली ग्रानन्दलालकाका के जिम्मे थी। उसमें से एक भी फल कोई ले न जाय,

इसके लिए वे बहुत चौकन्ने रहते थे। हम लोगों को लगता था कि ये जो इतने फल लग रहे हैं और पके हुए पेड़ पर लटकते हैं वे खाने के लिए हैं या सड़ाने के लिए? यदि श्रानन्दलालकाका हमारी टोली को बगीचे के निकट देख लेते तो डांट-डपटकर तुरंत भगा देते थे। इसलिए उनके पीछे उस बगीचे पर धावा बोलने में हमें श्रानन्द श्राता था। वे बेचारे प्रेस का काम छोड़कर भरी दुपहरी में कई बार बगीचे की देख-भाल के लिए चक्कर काटते, किन्तु हम भी अपना इंतजाम पक्का रखते थे। मैं छोटा था, ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना मेरे लिए कठिन था, इसलिए चोरी की जगह से दर खड़ा रहकर पहरा देने और किसी की आहट पाते ही खबर करने का काम मेरे जिम्मे था। रामदासकाका सबसे बड़े थे, इसलिए उन बड़े वृक्षों की ऊंची डालियों पर चढ़कर फल गिराने का काम उनका था। देवदासकाका और विली फलों को जमीन पर से बटोरने का काम करते थे। शहतूत का एक महावृक्ष प्रायः ४० फुट ऊंचा था और ऐसा ही पपीते का एक पुराना पेड़ करीब २५ फुट ऊंचा था। इन दोनों वृक्षों के फल बहुत मीठें होते थे। रामदासकाका फल गिराकर जबतक नीचे उतरते, तबतक उनके गिराए हुए फलों का मीठे-से-मीठा भाग नीचेवाले उदरस्थ कर चकते थे। खरी महनत करने वाले घाटे में रहते, किन्तू रामदासकाका कभी भगड़ा नहीं करते थे। फल खाते समय यदि हमें दूर से आहट सुनाई देती तो हम पगडडी छोड़कर उल्टी दिशा में पलायन कर जाते स्रौर फाड़-भंखार पार करके बापू के मकान के पीछे स्नानघर में पहुंच जाते थे। वहां हाय-मृह धोकर साफ-सुथरे हो जाते, जिससे किसी को पता भी न चले कि हमने फल खाये है। फलों की मौज उड़ाने की तूलना में चोरी करके भी पकड़े न जाने की अपनी चतुराई का हम अधिक आनन्द अनुभव करते थे।

उस बागीचे में जब संतरों की बहार स्राती तब एक धावे में सौ-दो-सौ संतरों को चीर डालना हमारे लिए मामूली बात थी। संतरों के पेड़ों के पास ही दो-तीन पौधे बहुत ही तीखी मिर्च के थे। उनमें इंच-सवा-इंच की लाल सुन्दर मिर्चे लगती थीं। उन्हें लवंगी मिर्च कहते थे। साधारण मिर्च से वे स्राठ-दस गुनी तेज होती थीं। उन्हें मुंह में रखते ही सारा मुंह स्राग-स्राग हो जाता था भौर स्रांखों से पानी बहने लगता था। इन मिर्चों को कौन ज्यादा खा सकता है, इस पर हमारे बीच होड़ लगती थी। फिर हम बहुत-से संतरे तोड़ लाते थे। संतरा छीलकर स्रपने हाथ में रखते थे और लवंगी मिर्च मुंह में रखते ही ऊपर से समूचा संतरा मुंह में दबा छेते थे। इस प्रकार एक के बाद एक करके दस-पंद्रह मिर्चे स्रौर उनसे दुगुने-

तिगुने संतरे खा जाते थे। कौन जीतर्तां था, इसकी तो स्रब मुक्ते याद नहीं है, परन्तु इस होड़ में मैं कोई खास पीछे नहीं रहता था।

धीरे-धीरे फीनिक्सवासियों के नये बगीचों में भी फल लगने लगे। मानन्दलालकाका ने अपने घर के पास काले अगूर बो रखे थे। हरे अगूर तो हमें बहुत मिलते थे, पर काले अगूर हमारे लिए नये थे। अपने बगीचे की सार-संभाल के लिए आनन्दलालकाका ने एक नौकर रखा था, जो उत्तरप्रदेश का था। उसे हम 'भैयाजी' कहते थे। वह हमें देखते ही हाथ में फावड़ा या खुर्पी लेकर हमारे पीछे पड़ जाता था और कभी-कभी हमें उसके हाथ का प्रसाद भी मिल जाता था, फिर भी हम किसी-न-किसी युवित से आनन्दलालकाका की द्राक्ष-कुजों तक पहुंच ही जाते थे और अगूरों पर हाथ साफ करके उनके पकने की नौबत नहीं आने देते थे। इसी प्रकार उनके बगीचे के अनन्नास, जो कच्चे होने पर इमली से भी कहीं ज्यादा खट्टे होते थे, चुनचुनकर चट कर डालते थे।

एक बार मगनकाका ने नहाने के कमरे में एक टोकरी के अन्दर हमारे बगीचे के दस-पन्द्रह आम पकने के लिए रखे। दक्षिण अफ्रीका में आम नई चीज थी। फीनिक्स-भर में शायद यह पहली फसल थी। दूसरे ही दिन शाम तक हमारी टोली ने उस टोकरी मे एक भी आम नहीं रहने दिया।

फीनिक्स-भर में हमारी नजर से किसी भी बगीचे के नये फलों, ताजे भुट्टों ग्रादि का बचना किठन था ही, पर ग्रब हमने एक खेल ऐसा गुरू किया, जिसके कारण बिना बगीचेवाले एक सज्जन भी हमसे तंग ग्रा गए। वह मद्रास की ग्रोर के ईसाई थे, जो बिना परिवार के एक छोटी कोठरी में रहते थे। जब वे ग्रपने काम पर प्रेस में जाते, तब हम लोग उनकी कोठरी पर पहुंचते ग्रौर किसी-न-किसी तरह उसे खोल लेते। वहां उनके सिगरेट के डिब्बों से चमकीले कागजों ग्रौर चित्रों पर हाथ साफ करते। फिर उनके ग्रंडों के संग्रह को बरबाद कर डालते। वे मांसाहारी थे ग्रौर शिक्षक बनने की बात सोचते थे। हमारा ख्याल था कि उनको नुकसान पहुंचाकर हम उन्हें विशुद्ध शाकाहारी बना देगे। फीनिक्स में ग्रंड ग्रादि मिल नहीं सकते थे, इसलिए वे बाहर से ग्रंड मंगाकर कनस्तर में रखते थे। मछली के डिब्बे भी मंगाकर रखते। बाहर ग्रांगन में एक शिला पड़ी रहती थी। उसपर जोर से एक-एक ग्रंडा पटककर हम उसे फोड़ देते थे। बारी-बारी से हम सब लड़के ग्रंडा पटक-पटककर देखते थे कि किसकी पटक की ग्रावाज ग्रच्छी हुई ग्रौर ग्रंड का पीला रस किसने ग्रिधक

दूर तक फैलाया। इस तरह दर्जनों ग्रंडे बर्बाद करने के बाद हम उनके मछली के डिब्बे खेत में दूर फेक देते थे।

मांस या मछली हमारे लिए ग्रमक्ष्य है, किसी जीव को मारने में पाप लगता है, यह भावना मन में दृढ़ थी, इसलिए मैंने किसी जीव को कभी मारा तो नहीं, परन्तु शिकारियों की देखा-देखी चिड़ियों को जाल में फांसना, ऊंची-ऊंची घास में घुसकर घोंसलों को ढूंढ़ निकालना, घोंसलों में रखे हुए रंग-विरंगे ग्रंडों को गिनना, ग्रंडे से निकले हुए छोटे बच्चों की चीं-चीं सुनना ग्रौर उन्हें घोंसलों से निकालकर डराना, सताना इत्यादि खेलों में में ग्रपना काफी समय व्यतीत करता था। दूसरे बाल-साथी न होते तब भी श्रकेले-श्रकेले में देखा करता था कि कौन-सी चिड़िया ने कहां पर कैसा घोंसला बनाया है? उसके ग्रंडे कितने ग्रौर किस रंग के हें? वह कैसा गाना गाती हैं? चुपके से उन घोंसलों तक पहुंच जाने की शिकारी जीवन की कला वैष्णव बालक के लिए दुलंभ ही मानी जायगी, लेकिन फीनिक्स में यह मुफे सुलभ हो गई थी।

मेरी शरारतें फलों, पक्षियों, उनके ब्रंडे-बच्चों तक ही सीमित नहीं रही। देवदासकाका और छोटे भाई केशू पर भी में प्रयोग करने लगा।

हमारे घर से कुछ दूरी पर एक कच्चा कुआं था जो सात-श्राठ हाथ गहरा होगा। चौमासे के बीत जाने पर उसमें एक बालटी पानी भी मुक्किल से निकलता था। उस कुएं की तली का ज्यादा भाग कीचड़ से भरा रहता था। जो थोड़ा-सा पानी होता उसे लेने के लिए नीचे तक उतरना पड़ता था श्रीर इसके लिए बांस की टूटी-सी सीढ़ी लगी रहती थी। उस सीढ़ी के सहारे नीचे उतरकर हम—रामदासकाका, देवदासकाका और मैं— उस गारे से मिट्टी के खिलौने बनाया करते थे। एक दिन देवदासकाका ग्रीर में कूएं को देखने गये ग्रीर ऊपर से भांककर नीचे के कीचड़ का परीक्षण करने लगे। नीचे भांकते-भांकते न जाने क्यों मेरे मन में यह जिज्ञासा जागी कि यदि इसमें कूदा जाय तो चोट ग्रायगी या नहीं? स्वयं यह प्रयोग करने का साहस मुर्भे नहीं हुआ। इसलिए भट से मैंने एक कदम पीछे हटकर देवदासकाका को, जो कुए की तली की स्रोर भांक रहे थे, धक्का दे दिया। देवदासकाका ने बड़ी फुर्ती से ग्रपना संतुलन सम्हाला ग्रीर वह सीधे अन्दर कूद पड़े। पैरों के बल गिरने से उन्हें चोट तो नहीं आई, पर कीचड़ में उनके सारे कपड़े सन गए। गिरने से भी ज्यादा गुस्सा उनको कपड़ों के सन जाने के कारण ग्राया। तुरन्त ही वह सीढ़ी से कुए से बाहर निकल ग्राए ग्रौर मगनकाका से शिकायत करने के लिए प्रेस की ग्रोर

दौड़े। उनको शिकायत करने से रोकने के लिए मैं भी उनके पीछे-पीछे दौड़ा, परन्तु में उन्हें रोक नहीं सका। उस दिन मेरा सद्भाग्य ही था जो मगनकाका ने मुभे पीटा नहीं। घर होता तो शायद वह मेरी खासी मरम्मत करते; लेकिन प्रेस के सभी लोगों ने मुभे इतना कहा-सुना कि वह मार से भी ज्यादा काम कर गया।

ऐसे ही एक बार अपने छोटे भाई केशू को भी अपनी शरारत का निशाना बनाया। जब मेरी काकी भोजन बनान जाती थीं तब अक्सर मुभे केशू के पालने के पास बिठा जाती थीं और उसे देर तक भुलाते रहने का कर्त्तव्य मुभे पूरा करना पड़ता था। मुभे इस तरह घर में बंधा रहना बहुत अखरता था। परन्तु मुभमें इतना बल नहीं था कि में साफ-साफ कह देता— "में नहीं भुलाऊंगा, मुभे खेलने जाना है।"

सोचते-सोचते एक दिन मुभे इस भंभट से छूटने की युक्ति मिल गई। मैंने सोचा कि केशू को इतना रुलाया जाय कि वह चुप ही न हो, फिर काकी को उसे लेना ही पड़ेगा और तब मुभे छुट्टी मिल जायगी।

यह दीवाली के बाद की बात है। फीनिक्स के शुरू के दिनों में दिवाली के अवसर पर हम लोगों के लिए डरबन से छोटे-छोटे पटाखे मंगा दिए जाते थे। उनमें रंगीन दियासलाई की डिवियां भी होती थीं, जो मुभे बहुत प्रिय थीं। मैंने अपने पास की डिविया की एक सींक जलाई, उसका बचा हुआ जलता भाग केशू की छाती पर छुआ दिया और तुरन्त ही सींक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। केशू चिल्लाकर रोने लगा। काकी दौड़ कर आई। मुभ से पूछा कि क्या हुआ? पर जवाव कौन देता? काकी ने सारा भूला देखा और उसके आसपास भी देख डाला। अन्त में जब केशू का कपड़ा उतारा गया तो उसकी छाती के नीचे जलने का निशान दिखलाई पड़ा। काकी सारी बात समभ गई। जब काका घर आये और उन्हें यह किस्सा मालूम हुआ तो मेरी खूब मरम्मत हुई और अपने छोटे भाई से प्रेम करने का सुबह-शाम कई दिनों तक उपदेश सुनना पड़ा। उसके बाद कभी मैंने अपने छोटे भाई को खिलाने का काम छोड़कर खेलने जाने का दुस्साहस नहीं किया।

फीनिक्स में हमारे सोने के कमरे में मोमबत्ती और दियासलाई रखी रहती थी। रात के समय बड़े कमरे में मिट्टी के तेल का लेंप होता था और अन्यत्र मोमबत्ती से काम चलता था। मुक्ते कोई दियासलाई या मोमबत्ती को हाथ नहीं लगाने देता था। मैंने लुकछिपकर मोमबत्ती जलाने का समय खोज लिया। दोपहर के समय जब पिताजी और काका

भोजन के बाद प्रेस चले जाते थे श्रौर माताजी श्रौर काकी रसोईघर में भोजन करने बैठती थीं तब मैं सोने के कमरे में पहुंच जाता था श्रौर उसे खिड़की से लगी हुई लकड़ी की चौखट पर खड़ा कर देता था। फिर उसकी दीप-शिखा को निहारता था श्रौर पिघलते हुए मोम को, जो धीरे-धीरे नीचे को उतरकर विविध श्राकृतियां बनाता था, देखता रहता था।

यह कम नियमपूर्वक बीस-पच्चीस दिनों तक चलता रहा। एक दिन श्रकस्मात माताजी उसी समय कमरे में श्रा पहुंचीं जब मैं मोमबत्ती जलाकर उसकी लौ देखने में मगन था। माताजी को देखते ही मैंने मोमबत्ती को बुभाने के लिए उस पर हाथ से भपाटा मारा और वह टीन की दीवार श्रीर लकड़ी के खम्भे के बीच लुढ़क गई। उसकी लपट दुष्टि से श्रीमल तो हो गई मगर बुक्ती या नहीं, यह न मैंने देखा, न माताजी ने ही जांचा। पढ़ना छोड़कर ऐसी हरकत करने के लिए माताजी ने मुक्ते थोड़ी-सी डांट बताई श्रीर फिर वह रसोईघर में लौट गईं। मैं भी खेलने के लिए निकल गया। इसके बाद १० मिनट भी न बीते होंगे कि कमरे में से धुन्नां निकलने लगा। मेरी काकी ने यह सबसे पहले देखा और बालटी लेकर वह वहां दौड़ गईं। देखा तो लकड़ी का बड़ा खंभा जल उठा था और लपटें छत तक जा पहुंची थीं। माताजी ग्रीर पुज्य कस्तूरबा भी वहां तुरन्त पहुंच गईं। कोई श्रादमी तो उस समय श्रास-पास था नहीं, इसलिए उन तीनों ने ही उस ग्राग को जैसे-तैसे बुभाया। जली हुई लकड़ी का वह निशान जब मैं भारत लौटा तबतक ज्यों-का-त्यों उस घर में बना हम्रा था ग्रौर मेरे नटखटपन की याद दिलाया करता था।

इन सब घटनाओं से फीनिक्स-भर में मेरा नाम 'बन्दर' पड़ गया था। प्रेस में जब जाता तो वहां भी मशीनों से उलभकर में कुछ-न-कुछ उलटा-सीधा कर ही डालता था। इसलिए यन्त्र चलाने वाले लोग मुभसे संतर्क रहा करते थे।

### : 20:

# देवदास काका के साहचर्य में

देवदासकाका भी शरारती कम नहीं थे। परन्तु वे मेरी तरह बदनाम नहीं हुए। उनके खेलों में निपुणता ग्रधिक थी, तोड़-फोड़ कम। नए-नए खेलों का ग्रारम्भ देवदासकाका ही करते थे। कभी-कभी रामदासकाका खेल में शामिल हो जाते थे, कभी ग्रकेले ही खेला करते थे। मुभे जब घर से छुट्टी मिल जाती, में सीधा देवदासकाका के पास पहुच जाता था ग्रौर उनका ग्रनुसरण करता था। फुर्ती से पेड़ों पर चढ़ जाने, पतंग बनाकर उड़ाने, निशाने पर पत्थर मारने इत्यादि में में उनसे बहुत पिछड़ा हुग्रा था।

प्रेस के पास जो भरना था उसमें कई जगह इतना गहरा पानी था कि हम डूब सकते थे। अगर कोई बड़ा आदमी हमें उस गहरे पानी में नहाते हुए देख लेता तो हमारे कान गर्म होते और हमें बाहर निकलना पड़ता था। इसलिए हम दोनों प्रेस से दूर, जहां भरना बड़े-बड़े पेड़ों की आड़ में छिपा था, चले जाया करते थे। वहां कपड़े किनारे रखकर हम दोनों ही करीब चार फुट गहरे पानी में कूद पड़ते और देर तक तैरने का आनन्द लिया करते थे। थक जाने पर पानी में लेटे-लेटे ही वृक्ष की भुकी हुई डालियों को पकड़ लेने की सुविधा थी। पहले-पहल मैंने जो थोड़ा तैरना सीखा, वह इस तरह देवदासकाका के ही कारण।

फीनिक्स में पीने के पानी की दिक्कत थी, इसलिए टीन की ऊची-ऊची टिकियां मकान की छत के सहारे लगाकर वर्षा के पानी का संग्रह करना पड़ता था—यह बात पहले बताई जा चुकी है। हमारे घर के लिए एक टंकी का पानी पूरा नहीं पड़ता था, इसलिए डरबन से एक दूसरी नई टंकी मंगवाई गई। फीनिक्स स्टेशन से प्रेस तक गाड़ी ग्रा सकती थी; परन्तु टीले पर, जहां हमारे मकान थे, वहां तक गाड़ी का पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए नई टंकी को प्रेस के पास ही उतार लिया गया। चार-पांच दिन के बाद रिववार की छुट्टी के रोज, फीनिक्स के बड़े-बड़े ग्रादमी उस टंकी को हमारे घर तक ले ग्राने के लिए इकट्ठे हुए। ऐसा बड़ा ग्रीर नया काम जहां हो रहा हो वहां देवदासकाका ग्रीर में न पहुंचूं यह भला कैसे हो सकता था? सबके पहुंचने से ग्राध-पौन घंटे पहले हम दोनों वहां जा पहुंचे। जमीन पर लेटी हुई वह टंकी इतनी ऊची थी कि हम एक-दूसरे के कंधे पर चढ़कर भी उसे ऊपर तक नहीं छू सकते थे। हमने चारों श्रोर घूम-घूमकर उसे देखा। फिर उसका ढक्कन खोलकर उसका मुग्रायना किया। वह एक लम्बे-चौड़े कमरे-जैसी मालूम देती थी।

दो-चार बार भीतर-बाहर से देखने के बाद हमें वह पसंद ग्रा गई। देवदासकाका ने मुक्तसे कहा, "चलो, हम इसके भीतर ही बैठ जाय। जब यह लुढ़कती हुई ऊपर जायगी तब अन्दर-ही-अन्दर लुढ़कने का बड़ा मजा श्रायगा।" मुक्ते उनकी यह बात जच गई ग्रौर हम दोनों टंकी के भीतर बैठ गए। हमने उसका दक्कन लगा दिया, ताकि हमें कोई देख न ले। जब हमने बड़े लोगों के ग्राने की ग्राहट सुनी तो देवदासकाका ने चूप रहने का इशारा किया और हम दोनों मौन होकर बैठ गए। सूर्यास्त होने में देर नहीं थी, इसलिए बड़े लोग ग्राते ही टंकी लुढ़काने में पिल पड़े श्रीर लुढ़काते हुए एक-डेढ़ फर्लाग का चढ़ाव पार करके हमारे घर तक ले श्राए। सारे समय हम दोनों ग्रपनी सांस थामे हुए टंकी के भीतर-ही-भीतर लुढ़कने का ग्रानन्द लेते रहे। जब टंकी ऊपर पहुच गई ग्रौर उसे खड़ा करने का मीका ग्राया तब देवदासकाका ने ग्रन्दर से धक्का देकर टंकी का ढक्कन गिरा दिया ग्रौर कूदकर निकल ग्राए। उनके पीछे मैं भी बाहर निकला। देवदासकाका साथ में थे, इसलिए मुफ्ते डर नहीं था। मुफ्ते पक्का विश्वास था कि उनको न कोई मारेगा, न डांटेगा। फिर भी, मुँ के कुछ ऐसा याद है कि दो-तीन बड़े व्यक्तियों ने देवदासकाका को घेर लिया था ग्रीर उनपर प्रक्नों की भड़ी लगा दी थी। शायद हम दोनों के कान भी जरा-जरा गर्म किये गए थे, परन्तु हमने तो इस नए प्रकार की सवारी में म्रानन्द ही पाया था। बहुत दिनों तक हमें अपनी इस यात्रा का गौरव महसूस होता रहा।

पहले जहां मुभे प्रपत्ता प्रकेलापन ग्रखरता था वहां ग्रब हर समय देवदासकाका का साथ अनुभव करता था। इतना ही नहीं, मेरे दिल में उनका नेतृत्व बस गया था। बड़ों की बातों को, बड़ों के सदुपदेश को में जल्दी से मंजर नहीं कर सकता था, पर देवदासकाका के इशारे भी मुभे शिरोधार्य होते थे। उनसे कभी मेरी 'तू-तू मैं-में' हुई हो, ऐसा याद नहीं पड़ता। मेरे कारण चाहे उनको कष्ट भुगतना पड़ा हो, तो भी उस छोटी श्रायु में भी किसी दिन उन्होंने मुभे कोई कड़वी बात नहीं कही। मैंने भी जानबूभकर कभी उनका ग्रनादर नहीं किया। उस समय मुभपर उनके जीवन का प्रेरक ग्रसर फीनिक्स के किसी भी दूसरे ग्रादमी से ज्यादा पड़ा। बापूजी के प्रत्यक्ष संपर्क में तबतक नहीं ग्राया था। माता-पिता तथा काका का प्रभाव मुभपर बहुत था, परन्तु खुश होकर में जिनका ग्रनुकरण करता था, वह मेरे बाल-साथी देवदासकाका ही थे।

देवदासकाका के संग घूमने-फिरने में उनसे मैंने कई खेल सीखे। डर छोड़कर साहस से विचरना सीखा। रामदासकाका भी हमारे साथ खेल में सम्मिलित होते थे, परन्तु में तो अधिकतर देवदासकाका के पीछे ही चलता था।

फीनिक्स में एक सात-ग्राठ फुट ऊंचा छप्पर तैयार हुग्रा था। उस पर सीघे खड़े होकर कूद पड़ने का खेल हम महीनों तक खेलते रहे। कुछ ही दिन के ग्रभ्यास के बाद में उसमें निपुण हो गया था। रामदासकाका, देवदासकाका ग्रौर में, तीन में से कोई भी उस ऊंचाई से कूदने में एक-दूसरे को मात नहीं दे सकता था।

याद नहीं पड़ता कि हमारी इस प्रकार की मटरगश्ती बेरोकटोक कितने दिन चली, लेकिन कुछ समय बाद हमारी दिन-भर की इस स्वच्छं-दता पर कुछ-कुछ श्रंकुश लग गया। पहले पूज्य कस्तूरबा हमारे घर पर श्राकर मेरी माताजी श्रौर काकी से ही बातें करती थीं, पर श्रव वह मेरे पिता श्रौर मगनकाका से भी बातें करने लगीं। श्रौर बातों का तो मुक्ते पता नहीं, पर बा का एक वाक्य मुक्ते खूब याद है, जो वह दोहरा-दोहराकर पिताजी से कहा करती थीं, "छगनलाल, श्रा देवा-रामा ने पण हवे कंइक शीखवोने!" (छगनलाल, इन देवा-रामा—देवदा स-रामदास—को भी श्रव कुछ पढ़ाश्रो न!) बा का कहने का मतलब यह था कि जिस प्रकार घर में मुक्ते पढ़ाया जाता था, उसी प्रकार रामदासकाका श्रौर देवदासकाका को भी पढ़ाया जाय। बा स्वयं पढ़ी-लिखी नहीं थीं श्रौर बापूजी फीनिक्स में नहीं थे। इसलिए उनको श्रपने मन की बात मेरे पिताजी के पास ही रखनी पड़ती थी।

बा की सूचना पर ग्रमल हुग्रा। सनेरे नहा-धोकर देवदासकाका ग्रौर रामदासकाका हमारे घर ग्रपनं बस्ते के साथ ग्रानं लगे। प्रायः दो घटे तक वे माताजी के पास पढ़ते थे। घर की रसोई के लिए साग-सब्जी तैयार करने ग्रौर चावल ग्रादि से कंकड़ बीनने के साथ-साथ मेरी माता-जी पढ़ाने का काम भी करती थीं। में देखता था कि पढ़ाते समय वह कभी ऊंचे स्वर से या डाटकर कुछ नहीं कहती थीं। वह सदा "देवदासभाई, रामदासभाई, इस तरह नहीं, इस तरह"—जंसे मीठे ग्रौर ग्रादरयुक्त शब्दों का प्रयोग करती थीं। जितने समय ये दोनों भाई हमारे यहां रहते थे उसमें एक क्षण भी बरबाद नहीं होता था। लिखना-पढ़ना ग्रौर प्रारम्भिक गणित सीखना उनका मुख्य कार्यक्रम था। देवदासकाका गुणाकार ग्रादि बहुत जल्दी सीख जाते थे। गुजराती पाठ्यपुस्तक में भी उनकी प्रगति

इतनी ग्रच्छी थी कि उनके चले जाने पर माताजी मुफसे कहतीं, "देख प्रभु, देवदासभाई ग्रौर रामदासभाई कितने होशियार हैं। तू उनकी तरह तेजी से पढ़ा करे तों फिर डांट क्यों खानी पड़े।"

### : १८:

# ंबापूजी की पहली सीख

बापूजी कब-कब फीनिक्स ग्राये, कितने दिन फीनिक्स में रहे ग्रौर कब जोहान्सबर्ग लौट गए, इस बात का स्मरण कोशिश करने पर भी नहीं होता। स्मृति-पटल पर जो बहुत धुंधली याद है वह इतनी ही कि कभी-कभी कई महीनों के बाद बापूजी दो-एक दिन के लिए फीनिक्स ग्रा जाते थे। उनकी ग्रनुपस्थिति में भी उनके संबंध में कुछ-न-कुछ बातचीत फीनिक्स के बड़े लोगों में चलती रहती थी। बड़े लोगों की बातों का धीरे-धीरे हम पर भी प्रभाव पडने लगा और हमारे खेलकुद का तरीका भी कुछ-कुछ बदलना शुरू हो गया। निर्माण करने की वृत्ति हमारे चित्त में पदा होती गई। प्रत्येक बालक अपने-अपने घर के आगन में छोटी-छोटी क्यारियां तैयार करने लगा ग्रौर उसमें मेथी, मुली, मटर श्रादि बोने लगा। रोज शाम को ऊंचा टीला उतरकर भरने से छोटी-छोटी बहंगियों में लाद-कर पानी लाने और अपनी-अपनी क्यारी में पानी देने का परिश्रम हम उत्साह से करने लगे। जब हमारे नाम की श्राकृति में बोई हुई मेथी उग निकलती तब हमारे ग्रानन्द की सीमा न रहती। हमारे लिए खेती के छोटे-छोटे भौजार ला दिये गए थे। छोटी-सी कुल्हाड़ी भी हमें मिली थी। कभी-कभी हम सब अपनी कुल्हाड़ियां लेकर जंगली पौघों के भुरमुट में चले जाते थे। वहां मोटे तनवाले पौघों पर हम अपनी कुल्हाड़ियों की शक्ति म्राजमाते ग्रौर लंबी, गोल, सुन्दर लकड़ियां ग्रौर टहर्नियां लाकर ग्रच्छी-सी भोपड़ी खड़ी करने के खेल खेला करते।

भोपड़ी का खेल हमें बहुत व्यस्त रखने लगा। श्रपने हाथ से भोपड़ी खड़ी करने के बाद उसमें बैठकर हम खाने-पीने का इंतजाम करते थे। श्रपनी ही बोई हुई क्यारियों में से मटर, भुट्टे, टमाटर श्रादि ले श्राते थे श्रोर बाकायदा पंक्ति बनाकर उन्हें परोसकर खाते थे। फिर वहीं बैठकर

कागज के तरह-तरह के खिलौने तैयार करते थे। प्रेस के फालतू कागजों में से हमें रंगीन ग्रीर बड़े-बड़े कागज मिल जाया करते थे। कागजों को बटोरने में, उनका सही उपयोग करने में रामदासकाका निपुण थे। डाक में ग्राने वाले प्रत्ये के लिफाफों को वह इकट्ठा कर लेते थे। पुराने टिकटों को इकट्ठा करने में बड़ा परिश्रम किया था। ग्रपने सारे टिकट-संग्रह को रामदासकाका ने हमारी सहायता लेकर गिन डाला। शायद साढ़े तीन हजार से ग्रिधक टिकट इकट्ठे थे। लम्बे-चौड़े कागजों पर एक ही रंग व एक ही कीमत के टिकट बिल्कुल सीध में लगाये गए थे। इतना बड़ा संग्रह चार-पांच महीने के ग्रन्दर तैयार हो गया था। इससे ग्रनुमान किया जा सकता है कि जंगल में स्टेशन से दूर रहने पर भी फीनिक्स में साप्ताहिक पत्र का काम कितना फैला हुग्रा था ग्रीर कितनी डाक वहां ग्राती थी।

हमारी बाल-मंडली का ऐसा ही सिलसिला चल रहा था कि एक दिन फीनिक्स-भर में श्रानन्द की लहर दौड़ गई। बापूजी श्राने वाले थे। प्रेस श्रौर घर में विशेष सफाई होने लगी। बड़े लोगों के मुख पर एक नथा उत्साह भलकने लगा। हम बालकों ने भी बापूजी के स्वागत के लिए कुछ श्रायोजन करने का विचार किया। शायद रामदासकाका के सुभाव पर हमने एक बढ़िया भोपड़ी बनाने श्रौर बापूजी को दिखाने का निश्चय किया।

हम जंगली पेड़ों से ग्रपनी कलाई के बराबर मोटी लकड़ियां काट लाये। हममें सबसे ऊंचे रामदासकाका थे। हमने इतने ऊंचे खंभे गाड़े कि उनपर बनी छत से उनका सिर न टकराये श्रीर फैलकर सोया जा सके। शीघ्र ही हमारी यह लंबी-चौड़ी भोपड़ी बन गई। ऊपर घास श्रीर पत्तों से छप्पर छा लिया गया। धरती पर गोबर से लिपाई करने की बात हमें सूभ ही नहीं सकती थी, क्योंकि वहां लिपाई हमने कभी नहों देखी थी। सोच-विचारकर हम लोग प्रेस से बड़े-बड़े कागज ले श्राये श्रीर उन्हें बिछाकर सुन्दर फर्श बना दिया। फिर कागज के छोटे-छोट फानूस तैयार करके उनमें मोमबत्तियां जलाई श्रीर हमारे उस छोटे-से घर में दिवाली-सी जगमगा उठी, परन्तु बापूजी को हम वह नहीं दिखा पाये, क्योंकि वह रात को बहुत देर से श्राये, तबतक हम सो चके थे।

दूसरे दिन सवेरे जल्दी उठकर, चटपट नहा-धोकर और साफ कपड़े पहनकर में बापूजी के घर पर जा पहुंचा। उस समय वह बरामदे के किनारे बैठे हुए दतौन कर रहे थे। दो-एक बड़े आदमी जो वहां पर खड़े थे उनसे उनकी बातचीत चल रही थी। मेरे-जैसे बालक का वहां जाना उनकी जरूरी बातों में बाधा-रूप हो सकता था, परन्तु मुक्ते किसी ने रोका

नहीं, इसलिए बापूजी के चरण छूकर में उनके बिल्कुल पास ग्राकर खड़ा रहा।

बापूजी के पास खड़े-खड़े मेरा घ्यान सबसे पहले उनके सुनहले दांतों पर गया। उनकी बत्तीसी में नीचे के दो दांत सुनहले थे। हंसने-बोलने पर उनकी चमक बड़ी अच्छी मालूम होती थी। बाद में देवदासकाका ने बताया कि वे दांत सोने के नहीं, 'प्लेटिनम' के थे। 'प्लेटिनम' सोने से सख्त और महंगी घातु होती हैं। उन दांतों को देखकर और उनकी विशेषता सुनकर मेरे मन पर बापूजी के बहुत बड़े आदमी होने की छाप गहरी हो गई। मेरे पिताजी और काका के काका होने के नाते मेरे लिए वह बड़े तो थे ही, परन्तु उनके चमकीले सुनहले दांतों का प्रभाव मुक्त पर अधिक पड़ा। फिर मेरे लिए कुछ नया अनुभव भी था कि इतने बड़े होने पर भी वह हसते हैं और हमारे घर के और फीनिक्स के बड़े लोगों की तुलना में वह सब से ज्यादा और बराबर हंसते हैं।

दतीन समाप्त होते-होते श्रौर भी बच्चे वहां ग्रा गए श्रौर बापूजी ने बड़ों के साथ बात करना छोड़कर हमसे खेलना शुरू किया। वह बारी-बारी से हमको ग्रपने कंघे पर उठाकर बरामदे के पासवाली ढलवां हरियाली पर लुढ़काने लगे। हम फिर-फिर दौड़कर उनके कंघे पर चढ़ते ग्रौर वह फिर-फिर हमें लुढ़का देते। कोई ग्राधे घंटे तक यह ग्रानन्द तथा कोलाहलमय खेल चलता रहा।

पहर-भर दिन चढ़ा तब बापूजी हम लोगों को लेकर फीनिक्सवासियों के घरों में चक्कर लगाने और सबके कुशल समाचार पूछने निकले। उस समय वह जालीदार कपड़े की आधी बांह की सफेद कमीज और सफेद पतलून पहने थे।

हम बापूजी के पीछे-पीछे चल रहे थे। जब उनकी जालीदार कमीज देखने से फुरसत मिली तो मैंने देखा कि रामदासकाका हमारी टोली में नहीं हैं। इसलिए मैंने जोर से पुकारा, "लामदाश काका! श्रो लामदाश काका!" बापूजी ने तुरन्त मुफे टोककर कहा, "'लामदाश' क्या कह रहा है? 'रामदास' बोल!" में फिर से बोला, "लामदाश।" तब बापूजी ने सब बच्चों से कहा, "बोलो, बच्चो हिप-हिप हुर्र्रे!" सब मिलकर ऊंची श्रावाज से बोले, "हिप-हिप हुर्र्रे!" बापूजी ने हमसे फिर इसे दुहराने को कहा। फीनिक्स की दिशाएं गूंज उठीं। पांच-सात बार सब मिलकर बोल चुके तब उन्होंने मुफसे "हुर्र्र्रे" बुलवाया। ठीक-ठीक बोल देने पर उन्होंने मुफसे कहा, "बोल, हुर्र्र्रे रामदासकाका।"

में बोला, ''हुर्र्रे रामदासकाका।'' चलते-चलते बापूजी ने मुक्ससे बार-बार यह उच्चारण करवाया, श्रौर जब मेरा 'ल' मिटकर शुद्ध 'र' बन गया तब जाकर ''हुर्र्रे रामदासकाका'' कहने की भंभट से मुक्ते मुक्ति मिली। 'ल' से 'र'—यह बापूजी से मिला हुग्रा मेरा पहला पाठ था। उस दिन से लेकर श्रन्तिम समय तक जो श्रसंख्य पाठ बापूजी ने मुक्ते पढ़ाये वे उतने ही वात्सल्य से परिपूर्ण थे।

इस समय मेरी भ्रायु छः वर्ष की थी।

दूसरी बार जब बापूजी फीनिक्स श्राये तब मेरे बदन पर बहुत से फोड़े निकल श्राये थे। में उनके पास खेलने गया, तो उन्होंने इन फोड़ों को देखा श्रीर हमारे घर पर श्राये। मेरी माताजी से कुछ बातचीत करके उनको बता गए कि मुफे टमाटर खिलाया जाय।

इसके बाद बापूजी ने मुक्तसे पूछा, "क्यों, तू टमाटर खायगा?" "खाऊंगा।"

"तो देख, पके हुए लाल-लाल टमाटर मत खाना। हरे, कच्चे टमाटर खाना। खाने में कुछ कड़वे तो लगेंगे, परन्तु उनसे रक्त की शुद्धि जल्दी होगी।"

मैंने हरे टमाटर खाना ग्रारम्भ कर दिया। खाने में वह ग्रच्छे नहीं लगते थे, परन्तु बापूजी ने दवाई के रूप में खाने को कहा था, इसलिए मन मारकर भी उन्हें खाता था ग्रौर ग्रपने साथियों के सामने ग्रपनी शान में बट्टा नहीं लगने देता था।

उन दिनों बापूजी खाने और खिलाने के शौकीन थे। वह आते तो इतवार की छुट्टी के दिन सारा फीनिक्स एक पंक्ति में बैठकर भोजन करता था। कई प्रकार के बढ़िया-बढ़िया पक्वान्न बनते थे। किसी दिन सब लोग बापूजी के घर पर भोजन करते तो किसी दिन हमारे घर पर सबकी दावत होती थी। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्रचलित 'पूरनपोली' या 'बेड़मी' बापूजी को अन्य मिष्ठान्नों से अधिक प्रिय थी। पूरनपोली के साथ घी अत्यधिक मात्रा में खाया जाता है। नमकीन चीजों में उन्हें पकौड़ी, पकौड़े, मद्रासी इडली-जैसा गुजराती ढोकला पसंद थे। जब कभी बापूजी हमारे घर पर भोजन करते तब नमकीन, मिठाई आदि की तैयारी करने में बा और काकी को काफी परिश्रम उठाना पड़ता। इसी प्रकार प्रत्येक शुक्रवार की रात भी मेरी स्मृति में विशेष रूप से रह गई है। साप्ताहिक 'इंडियन अोपीनियन' को तैयार करने की वह रात होती थी। कभी-कभी सारी रात रतजगा करना पड़ता था। बापूजी कभी सबके साथ जागते

थे और खड़े-खड़े रात-भर काम करते थे। ऐसे अवसर पर काम करने वालों की थकान दूर करने तथा उनका उत्साह बनाये रखने को आधी रात के समय सबके लिए बापूजी खीर बनवाते थे और सहभोज करते थे।

लेकिन इन दावतीं तथा बढ़िया-बढ़िया पक्वान्नों का सिलसिला सुरू-शुरू में ही रहा। आगे चलकर जब बापूजी ने अपने जीवन में भारी परिवर्तन का आरम्भ किया तब ये दावतें बन्द हो गईं। हमारे घर में बहुत तेज मसालेवाली और मिर्चवाली शाक-सब्जी तथा पकौड़ी आदि खाना मगनकाका ने बन्द कर दिया और भोजन में थोड़ी-सी भी श्रुटि होने पर उग्र बन जाने वाले मगनकाका अब प्रायः सौम्य बन गए। घर में जो अंग्रेजी रहन-सहन धीरे-धीरे बढ़ रहा था वह भी रुक गया। भोजन के समय मेज पर छुरी-कांटे से ही भोजन करने की शान घट गई। रिववार को घर में स्वाद की अनेक वस्तुएं बनाने के बदले सादा भोजन लेकर घर से बाहर कहीं अमराई या अन्य सुन्दर स्थान पर वनभोज का सात्विक आनन्द लेने का प्रचलन बढा।

इस प्रकार फीनिक्स के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगे।

### : 38:

## पारिवारिक छात्रावास

बापूजी फीनिक्स में ग्रपनी पूर्ण युवावस्था में थे ग्रौर अकेले उनके ही बल पर उस सुदूर देश का वातावरण अनेकविध प्रवृत्तियों से गूंज उठा था। शीतकाल में जिन प्रदेशों में बर्फ पड़ती हैं वहां कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो हिमस्नान के तुरन्त बाद ही फूल उठते हैं।

बापूजी की शक्तियां भी फीनिक्स में इसी प्रकार खिल उठी थीं ग्रौर उन्होंने हर पहलू में ग्रपने जीवन की सात्विकता प्रस्फुटित कर दी थी। मानवदौर्बल्य तो उनको छू तक नहीं सकता था। वैथिक्तिक, सामाजिक, राजकीय, पारिवारिक—सभी क्षेत्रों में उन्होंने उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण अनुष्ठानों का सूत्रपात कर दिया था। एक ग्रोर उन्होंने जीवन-भर के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्यत्रत धारण किया था ग्रौर दूसरी ग्रोर सत्याग्रह का बीड़ा उठाया था। ग्रपने निकट के नौजवानों की सारी युवावस्था धनसंग्रह करने

के पीछे ही बरबाद न होती रहे, इसके लिए उन्होंने जहां सारा जीवन-कम श्रामूल बदलने का श्रनुष्ठान किया था वहां फैशन श्रीर श्राहार-विहार के नित-नये प्रलोभनों पर रोक लगाने के लिए भी वह जी-जान से कोशिश कर रहे थे। यह सब सुन्दर था, प्रशंसनीय था; परन्तु सबसे श्रेष्ठ श्रौर भव्य था शिक्षण के क्षेत्र में उनका नवीनतम प्रयोग। यह प्रयोग उन्होंने वहां शुरू तो किया, पर वहां के सत्याग्रह-श्रांदोलन के कारण उसमें वह श्रिष्ठक समय नहीं दे सके श्रौर वह प्रयोग श्रध्र ही रह गया। हिन्दुस्तान श्राकर बापूजी की वह इच्छा साबरमती श्राश्रम श्रौर गुजरात विद्यापीठ में पूरी हई।

बापूजी ने जिस प्रथम छात्रावास का सूत्रपात किया, उसमें विश्व-बन्धुत्व और मानवता के विकास की बड़ी समर्थ कल्पना थी। स्रार्थ संस्कृति की उत्क्रांति भी उसमें निहित थी। हमारी उत पाठशाला में देश-देश के शिक्षकों ग्रौर सभी धर्मों के विद्यार्थियों का समूह एकत्र हुग्रा था ग्रौर उस सुयोग का भरपूर लाभ लेने का कौशल बापूँजी के पासँ था। नेटाल श्रौर ट्रांसवाल के जो भारतीय सत्याग्रही जेल गर्ये थे उनके पुत्रों को शिक्षा देने का उत्तरदायित्व बापूजी ने ग्रपने ऊपर ले लिया था। इस प्रकार जो नये-नये लड़के फीनिक्स प्राये थे उनमें मद्रास के ईसाई ग्रौर गुजरात के मुसलमान लड़के भी थे। इन सबके लिए पढ़ने का स्थान फीनिक्स के छोटे-छोटे भोपड़ों में निकल स्राया; परन्त् छात्रावास के योग्य किसी मकान की सुविधा नहीं थी। फिर गृहपति कौन हो, यह भी एक समस्या थी। बापूजी ने इस समस्या को बड़े साहस के साथ हल किया। फीनिक्स-वासियों के प्रत्येक परिवार में दो-दो तीन-तीन विद्यार्थियों को घर के ही सदस्यों की भांति रखने की योजना उन्होंने बनाई ग्रौर घर-घर जाकर महिलाग्रों को समभा-तुभाकर उसी योजना का प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने माताग्रों से सिफारिश की कि इन विद्यार्थियों की देखभाल उसी प्रकार सावधानी और परिश्रम से की जाय, जैसे कि अपने बच्चों की की जाती है। इस प्रकार कुटुंबों को विकसित करके उनको जनसेवा से स्रोत-प्रोत कर देने की उज्ज्वल महत्वाकांक्षा उन्होंने रखी। यह साबरमती के सत्याग्रह ग्राश्रम की राष्ट्रीयशाला ग्रौर गुजरात विद्यापीठ का सर्वप्रथम श्रंकर था।

हमारे घर में तीन विद्यार्थी भरती हुए। वे सभी मुभसे डयौढ़ी-दुगुनी आयु के थे। उनमें सबसे होशियार और सयाने इब्राहीम का स्मरण मुभे रह गया है। आनन्दलालकाका के घर पर प्रेमजी नामक विद्यार्थी था। उसको लेकर रोज कोई-न-कोई बखेड़ा उठ खड़ा होता था और विवाद

चलता था। बापूजी के घर में जो विद्यार्थी थे उनमें माणिक्यम् को में नहीं भूला हूं। छोटे विद्यार्थियों पर वह चपतों की भड़ी लगाने में कुशल था। वह हमारी पाठशाला का बड़ा विद्यार्थी तथा 'मानीटर' था तथा दो घंटे बाद बदलते हुए शिक्षकों के ग्राने में विलम्ब होने पर वर्ग की व्यवस्था संभालता था। पाठशाला के ग्राचार्य थे श्री कोडिस।

हमारी पाठशाला ग्रीर छात्रालय में किसे ऋधिक ग्रच्छा कहा जाय, इसका निर्णय सरल नहीं है। मैं खुद अपने घर में माता-पिता के पास था, इसलिए छात्रालय के बारे में मेरा कथन निर्णायक नहीं हो सकता। फिर भी मेरी राय में विद्यार्थियों की पढ़ाई के मुकाबले उनके रहने तथा भोजन की व्यवस्था ग्रधिक ग्रन्छी थी। ग्रतिथि-विद्यार्थियों की सुल-सुविधा के लिए जो कुछ ग्रावश्यक होता था, सब सावघानी से किया जाता था। हिन्दू के घर में मुसलमान बालक को परायापन महसूस न हो, कदम-कदम पर उसे अपने घर की याद न सताए, इसके लिए भरसक कोशिश की जाती थी। हमारे घर में उन्हें घर का सबसे बढ़िया भाग रहने को दिया गया था। वहां तीन पलंग, फर्श पर बढ़िया जाजम, छोटी-छोटी मेजें स्रादि सजाए गए थे। में उस कमरे में पहुंचने पर महसूस करता था, मानो किसी धनी घर में जा पहुंचा हूं। वहाँ शान्ति बहुत रहती थी। वे विद्यार्थी बहुत धीमे-धीमे बातचीत करते थे। घरवालों को उनकी उपस्थिति महसूस न हो, इसकी वे बहुत सावधानी रखते थे। जहां तक मुभे याद है, वे मुश्किल से ग्राठ-दस महीने हमारे यहां टिके थे, परन्तु जबतँक वे रहे, हमाँरे घर का वातावरण बहुत नीरव स्रोर गम्भीर था। भरसक कोशिश स्रीर सेवा करने पर भी हमारे घर के बड़ों ग्रीर ग्रतिथि-विद्यार्थियों के बीच कुछ मानसिक संघर्ष चलता ही रहता था। दोनों ग्रोर हृदय का विकास बापू-जी के आदर्श तक नहीं पहुंचा था।

फीनिक्स में बापूजी ने हमारे लिए प्राथमिक पाठशाला की भी नीव रखी। पढ़नेवालों में हम तीन—रामदासकाका, देवदासकाका और में— के अतिरिक्त बाहर के भी दो-तीन लड़के आने लगे, जो उम्र में मुफसे बड़े और शरीर से भी काफी मजबूत थे। प्रेस में काम करनेवालों में से दो-तीन सज्जनों ने पढ़ाने का काम हाथ में ले लिया। गणित मेरे पिताजी, गुजराती मगनकाका और अग्रेजी श्री कोडिस सिखाने लगे। बाहर से आनेवाले बच्चे गिरमिटमुक्त भारतीय लोगों के थे। उनके भोपड़े हमारे रहने की टेकरियों के सामने वाली टेकरियों पर थे। उन्हें मील-डेढ़ मील से भी अधिक चलना पड़ता था। हिन्दी में बातचीत करना पहले-पहल उनके साथ ही हम लोग सीखे। न जाने क्यों, उस समय हम हिन्दी को कल-कितया बोली के नाम से पहचानते थे। इसका कारण शायद यह रहा होगा कि उत्तरप्रदेश, बिहार ग्रादि से गिरिमट में बंधकर दक्षिण ग्रफीका जाने वाले मजदूरों की समुद्र-यात्रा कलकत्ते से हुग्रा करती थी, इसलिए उन सबको ग्रीर उनकी बोली को 'कलकितया' कहा जाता था।

ये दूसरे बच्चे हमसे डरने के कारण या हिन्दी और गुजराती की बोली के अन्तर के कारण हमसे कुछ अलग-अलग थे। पढ़ने के समय श्राकर श्रलग बैठ जाते श्रीर पढ़ाई खत्म होने पर श्रापस में बातचीत करते हुए लौट जाते थे। उनके पुराने, बिना चमक-दमक के कपड़ों के कारण उनका भ्रनादर न करने भ्रौर यथासंभव उनकी सहायता करने की भावना हमारे दिल में जागृत हो गई थी; क्योंकि जब पिताजी ग्रौर मगनकाका न्नादि हमें पढ़ाते थे तो वे हमारी बात सुनने के पहले उनकी बात सुनते थे। उन्हें समभाने में भी वे प्रधिक समय लगाते थे। बच्चे दबकर, धीरे से प्रश्न का उत्तर देते तो उन्हें निस्संकोच होकर जोर से बोलने श्रौर शर्मिन्दा न होने के लिए बढ़ावा दिया जाता था। मगनकाका तो उनके किसान-जीवन की, उनके परिश्रम करने की शिक्त की ग्रीर सादे रहन-सहन की बार-बार हमारे सामने प्रशंसा करते थे ग्रीर उनसे सरलता व सादगी सीखने की शिक्षा भी देते रहते थे। मेरे मन पर इस बात का गहरा ग्रसर पड़ता था ग्रौर क्लास से छूटने के बाद जब कलकतिया लड़के ग्रपने घर को लौटते तब में भी उनके साथ-साथ थोड़ी दूर तक जाता ग्रौर ग्रापस में उनका भाईचारा देखा करता था। दोस्ती करने के लिए उनसे बात करने की कोशिश भी करता था, परन्तु कभी खुलकर वे मिले ही नहीं। शायद उनके चित्त में यह भय जम गया था कि उजले घर के ये बालक हमारा मजाक उडायंगे।

वे कुछ महीने ही पढ़ने ग्राये। फिर न मालूम क्या हुग्रा, उन्होंने श्राना बन्द कर दिया। बाद में उघर का कोई लड़का हमारे साथ पढ़ने नहीं श्राया। समय बीतने पर धीरे-धीरे हमारी शिक्षा काफी श्रागे बढ़ी श्रौर पाठशाला का भी विकास हुग्रा, पर ग्रड़ोस-पड़ोस के विद्यार्थियों श्रौर लोगों से हमारी घनिष्ठता नहीं बढ़ी।

फीनिक्स की इस सर्वप्रथम शाला में स्वयं बापूजी ने एक भी दिन वर्ग लिया हो, ऐसा मुक्ते स्मरण नहीं है, परन्तु जब कभी वह फीनिक्स आते तब पाठशाला देखने अवश्य आते थे। वह बच्चों की पढ़ाई इतनी नहीं देखते थे जितनी कि सफाई। एक बार उन्होंने मेरे कान में मैल देख लिया श्रोर नहाते समय कान में भी मैल न रहने देने के लिए मुक्ते समकाया। इसके बाद, पाठशाला जाने से पहले मुक्ते अपनी माताजी को दिखाना पड़ता था कि शरीर पर कहीं मैल तो नहीं है। कई बार तो स्वयं पिताजी मेरे पैरों का मैल धोते और मेरे नाखून काट देते थे।

पाठशाला में हमारी पढ़ाई व्यवस्थित रूप से शुरू होने के कुछ दिन बाद फीनिक्स के वातावरण में अकस्मात् गम्भीरता आ गई। मैंने देखा कि घर के बड़ों के मुख पर उदासी छा गई है। कुछ सभय तक मेरी समभ में इसका कारण नहीं आया। फिर बड़ों की बातचीत से मुभे ज्ञात हुआ कि "मोहनदासकाका किसी संकट में हैं।" बाद में यह सुना कि बोथा नामक किसी गोरे ने बापूजी, हरिलालकाका और दूसरों को भी कैदखाने में डाल दिया है। वहां पर उन लोगों को खान के लिए केवल मक्की का बना दिलया ही मिलता है, जो उन्हें लकड़ी के चम्चम से खाना पड़ता है। पहनने के लिए उनको पूरे कपड़े भी नहीं मिलते।

इस समाचार के बाद कई महीनों तक जब बापूजी फीनिक्स नहीं आये तब इस बात का अनुमान हुआ कि हम लोगों की परिस्थिति इन गोरों के बीच कैसी विकट है। बोथा की जेल से निकलने के बाद बापूजी को राजनीति के कामकाज में और भी ज्यादा उलभता पड़ा। फिर भी फीनिक्स के शिक्षण के प्रयोग को आगे बढ़ाने का उन्होंने आग्रह रखा और वहां बाहर के छात्रों को रखने की योजना बनाई।

यद्यपि फीनिक्स के उस छात्रावास का प्रयोग ग्रन्पजीवी साबित हुग्रा तथापि फीनिक्स की पाठशाला धीरे-धीरे बढ़ती गई। जहां तक मुभे याद है, उस पाठशाला का बाह्य स्वरूप तीन महीने से ग्रधिक शायद ही कभी एक-सा रहा हो। समय-समय पर पाठ्यकम, पाठ्य-पुस्तकों ग्रौर शिक्षकों में परिवर्त्तन होता रहता था। परन्तु पाठशाला सतत चलती रही। श्री कोर्डिस के फीनिक्स छोड़ने के समय तक वह उनके ही मकान में थी।

हमारे छात्रावास की स्थापना के सम्बन्ध में सन् १६०६ की २ जनवरी के 'इंडियन ग्रोपीनियन' में फीनिक्स की पाठशाला के सम्बन्ध में एक सूचना प्रकाशित की गई थी। ता० ६-१-१६०६ को छात्रावास के बारे में विशेष सूचना छपी थी, जिसका महत्वपूर्ण ग्रंश यह है:

"फीनिक्स के कार्यकर्ताओं में जो परिवार वाले हैं वे अपने घर में आठ-आठ लड़कों तक के रहने-खाने की व्यवस्था कर सकेंगे। विचार यह है कि जिसे अपने यहां रखा जाय उसे अपने निजी बालक के समान ही सम्हाला जाय। यह प्रथा हिन्दुस्तान में पुराने समय में चलती थी। जहां तक बन पड़े उसको फिर से शुरू किया जाय। हर प्रकार के हिन्दुस्तानी को लिया जायगा।

"खाने-पोने में किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जायगा। लड़कों को कुछ परिवर्तन के साथ वही भोजन दिया जायगा जो फीनिक्सवासी लेते हैं। अर्थात् आधी बोतल दूध, दो औंस (एक छटांक) घी, आटा, मीली मील (पुपु) अर्थात् मक्का का दिल्या, दाल, चावल, हरी सब्जी, ताजे फल, मींगी (प्रधानतया मूंगफली) खांड और डबल रोटी। इसमें से कौन-सा भोजन किस समय दिया जाय, यह हमारे सामान्य नियम के अनुसार निश्चित किया जायगा।

"इस भोजन में चाय, कॉफी या कोको का समावेश नहीं किया जायगा। अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर हमारा विश्वास है कि चाय आदि बच्चों को तो हानिकारी है ही, बड़ी आयुवालों को भी हानिकारी है।

"कुछ डाक्टरों का कहना है कि चाय आदि के प्रचार से लोगों में रोगों की वृद्धि हुई है। फिर चाय, कोको और कॉफो साधारणतया गुलामी से काम करने वाले मजदूरों द्वारा पैदा कराई जाती है। नेटाल में गिरिम-िट्यों से इनको खेती कराई जाती है। कोको कांगों में होता है। वहां गिर-िमट में बंधे हुए हिट्यायों से काम लेने में जो जुल्म किया जाता है उसकी कोई हद नहीं है। चीनी प्रायः गुलाम मजदूरों से ही पैदा कराई जाती है। यह हम लोगों को सुविदित है। इन सब बातों को गहराई से जांचना कठिन है, फिर भी उक्त तीन चीजों—चाय, कॉफी, कोको—का उपयोग जितना कम किया जाय, अच्छा। फिर आज, जबिक हिन्दुस्तान में स्वदेशी का आग्रह जोरों से किया जा रहा है, इन तीनों चीजों का त्याग उचित ही है।

"लड़कों का पहनावा एक-सा रखना सुविधाजनक होगा। पायजामा, कुर्ता, नेकर, संडल, घूपटोपी, तौलिया, रुमाल आदि का हिसाब एक पौंड तेरह शिलिंग छः पेन्स लगाया गया है। टोपी सब अपने-अपने समाज की पहनेंगे। घूपटोपी घूप में काम करते समय पहनी जायगी। जो मां-बाप यह पोशाक पहनना या इतना खर्च करना न चाहें अथवा इतनी सावगी सिखाना पसन्द न करें, वे एक अलग सन्दूक में अपने घर के कुपड़े दे वें।

"सोने के लिए लाट देने का हमारा इरादा नहीं है, किन्तु जेले की तरह के तस्त का प्रबन्ध करने का विचार किया गया है, क्योंकि हमारी राय में वे अधिक आरोग्यप्रद होते हैं। रजाई-गहों के बदले कम्बलों का प्रयोग भी हमें अधिक आरोग्यप्रद प्रतीत हुआ है। इस प्रकार बिस्तर में तीन कम्बल, एक तकिया, चार चादर और तकिए के तीन गिलाफ अवश्य होंगे।

"पढ़ने का शुल्क नहीं रखा गया है। प्रेस में काम करने वाले ही

पढ़ायेंगे और उनको वहां से आजीविका ि मिल जाती है । इसके लिए प्रेस ने सम्मति वे वी है । फिलहाल एक समिति बनाई गई है, जो शिक्षा-पद्धति आदि के बारे में विचार करती रहेगी।"

यद्यपि 'इंडियन ग्रोपीनियन' के इस लेख में बापूजी के हस्ताक्षर नहीं हैं, फिर भी लिखावट से स्पष्ट हैं कि यह स्वयं उनका ही लिखा हुआ है। यह लेख गुजराती में हैं।

#### : २0 :

## शिक्षा का नवीन प्रयोग

बापूजी ने फीनिक्स में पहले-पहल जो पाठशाला प्रारम्भ की उसमें उन्होंने परीक्षाग्रों का या दूसरी-तीसरी-चौथी ग्रादि श्रेणियों का नाम तक नहीं रखा था। यही नहीं, फीनिक्स की पाठशाला के लिए कोई विशेष शिक्षक भी नहीं बुलाया गया था। बरसों तक फीनिक्स की पाठशाला चली, परन्तु वहां पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहों बुलाया गया जिस पर शिक्षक की छाप लगी हो, श्रथात् जो पेशेवर शिक्षक रहा हो, क्योंकि बापूजी ने हुमारी पढ़ाई की सारी नींव ही ग्रीर ढंग से रखी थी।

पढ़ाई की पुस्तकें कौनसी हों, पाठ्यक्रम क्या हो, या पढ़ाई की कसौटी क्या हो, इस संबंध में बापू ने न कोई आदेश दिया, न कोई विशेष आग्रह रखा। बालकों को पढ़ाने वाले व्यक्ति सुयोग्य हों और विद्यार्थी पर अच्छा प्रभाव डालने वाले हों. इस बात की सावधानी बापूजी ने रखी और यह काम फीनिक्स में बसे हुए कार्यकर्ताओं को ही उन्होंने सींपा।

बापूजी के प्रेम-भरे परिचयों के कारण यह फीनिक्स को सुयोग प्राप्त हुआ था कि वहां पर अनेक देश और अनेक धर्म के लोग आ इकट्ठे हुए थ। जर्मन, अग्रेज, अफीकी, चीनी, ईसाई, पारसी, मुसलमान, यहूदी तथा वैष्णव, सबका पंचमेल फीनिक्स में माधुर्य से और हार्दिकता से चल रहा था। परस्पर घृणा, ऊच-नीच का भेद, या पग-पग पर कटुता का वहां अस्तित्व नहीं था। उस समय के अपने बालपन के दिन याद करने पर में यही अनुभव करता हूं कि मुभे एक विशाल परिवार में और सुन्दर सुरक्षित बातावरण में दिन-रात विचरने का अवसर मिला था। मेरे लिए पिताजी श्रौर मगनकाका-जैसे स्रादरणीय स्रौर माननीय थे, उसी प्रकार हमारी पाठ-शाला के जर्मन शिक्षक कोर्डिस भी स्रादरणीय स्रौर माननीय थे।

बापूजी ने अपने जीवन में एक-से-एक बढ़कर आश्रम श्रीर विद्यालय बनाये तथा संचालित किये, किन्तु उन सबमें कोर्डिस-शाला श्रपने ढंग की निराली थी। वहां के चेतनमय वातावरण की स्मृति आज भी मुक्तमें स्फूर्ति पैदा करती है।

श्री कोर्डिस का घर फीनिक्स में मिट्टी से बना हुया और घास से छाया हुया पहला घर था। उसके चारों ग्रोर मनोहर बगीचा था। कभी-कभी वह एक हब्सी नौकर रख लेते थे, पर ग्रधिकतर काम स्वयं ही करते थे। इतने बड़े मकान में ग्रकेले रहने पर भी वह उसे ग्राइने के समान स्वच्छ और पूर्णतया व्यवस्थित रखते थे। उनकी नस-नस में जर्मन खून दौड़ रहा था। इसलिए नजाकत तो वे सहन कर ही नहीं सकते थे। हम लोगों के शरीर चपल बनें और हमारी तितिक्षा-शक्ति बढ़े, इसके लिए वह सदैव जाग्रत रहते थे।

श्री कोर्डिस के पढ़ाने का ढंग भी अनोखा था। मुंह से बोलकर समभाना मानो उन्हें पसन्द ही नहीं था। जोर-जोर से अपनी बात दुहराकर,
विद्यार्थी के दिमाग में घुसेड़ देने का प्रयास करते हुए मैंने उन्हें कभी नहीं
देखा। न किसी अन्य यूरोपवासी शिक्षक को ही ऐसे चीखते हुआ पाया।
वह अपने आग्रह को प्रकट करके प्रत्यक्ष अनुभव कराकर शिक्षा देते थे।
उदाहरणार्थ, मुलेख सिखान के लिए दो फुट लम्बी और लगभग आधा इंच
व्यास की पेन्सिल उन्होंने हमारे लिए मंगाई थीं। लिखते समय उस पेन्सिल
का ऊपर का सिरा हमें अपने दाएं कंघे की सीघ में रखना पड़ता था और
नीचेवाला सिरा पकड़ने में अपूठे को और तर्जनी को बिलकुल सीघा
रखना पड़ता था। यदि लिखते-लिखते अपूठे या तर्जनी की जरा भी गोलाकृति हो जाती या हम अगुली पर ज्यादा दबाव दे देते, अथवा ऊपरवाला
सिरा दाएं कंघे की सीघ को छोड़ देता तो कोर्डिस साहब चुपके से हमारी
पीठ के पीछे आ धमकते और पेन्सिल को छीनकर उससे हमारी अगुलियों के जोड़ों पर दो-चार तड़ातड़ वार कर देते थे। उनकी दृष्टि
हमारे भले-बुरे अक्षरों पर उतनी नहीं रहती थी जितनी कि हमारे
लिखने, बैठन और पेन्सिल पकड़ने के तरीके पर।

उनकी पाठशाला में प्रत्येक विद्यार्थी को भ्रनुशासन का पालन बड़ी सावधानी से करना पड़ता था। पाठशाला की समाप्ति पर वह हमें एक कतार में खड़ा करके व्यायाम कराते थे। किसी की एड़ियों के बीच का कोण थोड़ा-सा भी बदल जाय या घुटना जरा भी भुक जाय तो उसकी आफत आ जाती थी।

कोर्डिस साहब का इशारा होते ही उनके बताए हुए पेड़ पर हमें बन्दर की-सी तेजी से चढ़ जाना पड़ता था और पेड़ से उतरते समय जहां से वह बताएं तत्काल धरती पर कूद पड़ना होता था। कूदने में कोई लड़का ढील करे और हाथ में पकड़ी हुई डाल को आज्ञा पाते ही छोड़ न दे तो कोर्डिस साहब का मुंह कोध से लाल हो जाता था। उनकी हुंकार सुनकर अपने-आप डाली हाथ से छुट जाती थी।

कोडिस साहब के सजा देने के दो तरीके थे। जरा-जरा-सी बात पर वह विद्यार्थी को दीवार की स्रोर मुंह करके खड़ा होने के लिए मजबूर करते थे।

श्रनुशासन, व्यवस्था, स्वच्छता श्रादि पर कोर्डिस साहब जितना जोर देते थे उतना पुस्तकों की पढ़ाई पर नहीं देते थे। रामदासकाका को अंग्रेजी सिखाने के लिए उन्होंने काफी परिश्रम किया था, परन्तु अधिकतर वह पदार्थ-विज्ञान के ही पाठ विनोदपूर्ण ढंग से पढ़ाया करते थे। खरगोश, बिल्ली, कुत्ते, चूहे श्रादि के श्रांख, पैर, पंजे श्रीर दूसरे अवयवों में जो अन्तर होता है, वह समभाते थे। तरह-तरह के प्राणियों के चित्र बताते थे। भौगोलिक चित्रों को सूक्ष्मदर्शक कांच से बड़ा करके दिखाते थे श्रीर ऐसे विषयों की सचित्र पोथियां पढ़ाते थे।

मेरे पिंताजी को इस तरह की पढ़ाई पसन्द नहीं थी। उनको यह समय की बरबादी प्रतीत होती थी श्रौर उनके वैष्णव मानस को पशु-पक्षियों के शिकारी श्रवयवों की बातें श्रग्राह्य थीं। परन्तु फीनिक्स में वह एक ही पाठ-शाला थी, इसलिए वह मुफ्ते वहां भेजने के लिए मजबूर थे।

मगनकाका इस कोर्डिस-शाला में नियमपूर्वक समय निकालकर स्राया करते थे स्रौर गुजराती तथा गणित पढ़ाते थे। उस समय हम बड़ी एकाग्रता से उनके पास पढ़ते थे। दिन-भर में यही घटा हमें पढ़ाई का प्रतीत होता था। अन्य समय मानो शरीर की स्रादतें बनाने में बीतता था। मेरा अनुमान है कि यदि पूरे चार वर्ष भी कोर्डिस साहब की वह पाठशाला चली होती तो जर्मन स्फूर्ति स्रौर कठोर स्रादतें हम लोगों के जीवन में स्थायी हो जाती।

कोर्डिस साहब के प्रतिरिक्त दूसरे विदेशी शिक्षकों में, जिनका मुक्ते स्मरण हैं, श्री पोलक बहुधा फीनिक्स प्राते थे। वह जोहान्सबर्ग के कार्यालय में बापूजी के पास काम करते थे। रिस्किन की उस पुस्तक के वह प्रशंसक थे ही, जिसके कारण बापूजी की 'सर्वोदय' की कल्पना सुस्पष्ट हुई थी श्रौर फीनिक्स में डेरा जमाया था। यहां के विकास में उनको भी दिलचस्पी थी। फीनिक्स की स्थापना व 'इंडियन श्रोपीनियन' के संचालन में उनका महत्वपूर्ण सहयोग था। बरसों तक 'इंडियन श्रोपीनियन' के श्रंग्रेजी विभाग का संपादन श्री पोलक ने ही किया था। उन्होंने अपने लिए भारतीय नाम 'केशवलाल' चुना था। जब वे फीनिक्स श्राते थे तो कई बार पोलक साहब मुभसे श्रपनी श्रंगुली पकड़वा लिया करते श्रौर श्रंग्रेजी में श्रनेक प्रक्त पूछा करते थे। में श्रंग्रेजी नहीं के बराबर समभता था, इसलिए वह अपना प्रक्त बार-बार छोटा करके पूछते थे श्रौर मुभसे उत्तर प्राप्त करते थे। इस प्रकार उन्होंने श्रंग्रेजी मे मेरा प्रवेश कराया। वह इतनी धीमी श्रावाज में बोलते थे कि श्रपनी कर्णेंद्रिय को मुभे तीक्ष्ण बनाना पड़ता था। उनका स्वभाव इतना विनोदी श्रौर सरल था कि उनके पास जरा भी संकोच का श्रनुभव नहीं होता था।

ऐसे ही दूसरे अप्रेज श्री आइजक थे. जिनके फीनिक्स आने पर सभी बच्चे खुश हो जाते थे। उनका स्वभाव विदूषक का-सा था। प्रातःकाल से रात तक वे हसाने की कोई-न-कोई बात हमारे सामने रखते ही रहते थे। सीधी तरह बोलना और बात करना मानो वह जानते ही न थे। कभी कुर्सी पर बैठकर अपने पैर का अगूठा नचाते, कभी मेढक की चाल चलते, कभी चौंककर भाग निकलते और बच्चों की सारी टोली को अपने पीछे दौड़ाते। जब वह अभिनय के साथ रीछ और बन्दरों की कहानी सुनाते तब मानो वह जानवर ही हमारे सामने उपस्थित हो जाते थे। किन्तु उनके भरपूर हास्यरस में अवांछनीय बात जरा भी नजर नहीं आती थी।

फीनिक्स-निवासी भारतीय व्यक्तियों में श्री सेम ऐसे थे, जो हमें पढ़ाने के लिए पाठशाला में नहीं आते थे, फिर भी परोक्ष रूप से वह हमारे शिक्षक ही थे। वह फीनिक्स के मुद्रणालय के इंजीनियर थे। यंत्रों को सुघारना, साफ रखना, अखबार छापना, पुस्तकों की जिल्द बांघना, इत्यादि कार्य श्री सेम के हाथ में था। अपने काम में कुशल इतने थे कि काम करते हुए उनके हाथ काले होने पर भी उनके हाथ से कागज या किताब पर घब्बा नहीं लगता था। यह देखकर हमें बड़ा आश्चर्य होता था। वह शिकार भी खेला करते थे। ऊने वृक्ष की शाखा पर जाते हुए साप को वह एक ही बार बन्दूक चलाकर नीचे गिरा देते थे। जब हिरन का शिकार करने जाते तब ऊची घास में छिप-छिपकर चलने की उनकी कला देखने में मुक्षे बड़ा आनन्द आता था। शिकारी होने पर भी वह बालकों के बड़े प्रेमी थे। हम लोग बगीचों में चोरी कर या नटखटपन करके प्रेस की कोई

मशीन से छेड़खानी करें तो अनेक बार उनकी पैनी नजर हम पर पड़ जाती थी। परन्तु उन्होंने कभी हमें डांटा-डपटा नहीं, न हमारी शिकायत ही किसी से की, केवल धीरे-से हमें समक्षा दिया करते थे। उनकी बात हम मान भी लेते थे। वह मद्रासी ईसाई थे और उनका पूरा नाम 'गोविंद-स्वामी' था।

श्री क्वीन नाम के एक चीनी सज्जन भी फीनिक्स में कुछ समय के लिए श्राये थे। उनके बारे में मुक्ते इतना याद है कि उनके पीछे-पीछे हम फीनिक्स के बगीचों में घूमते थे। उनके विचित्र उच्चारण सुनने में हमें मजा श्राता था। उनका वेश श्रीर हावभाव हमें श्रजीब-सा लगता था।

एक थे श्री किचन। वह जहां-तहां बिजली की रोशनी लगाते रहने में उलभे रहते थे। शाम के समय वह बेकार कनस्तरों को खेतों में ढंग से रखकर श्रपनी पिस्तौल से चांदमारी किया करते थे। मुभे ऐसा याद है कि वह बापूजी के मकान में ही रहते थे श्रौर उस घर के निर्माता भी वही थे। श्री पोलक से पहले 'इन्डियन श्रोपीनियन' के श्रग्रेजी विभाग का संपादन-कार्य श्री किचन ही करते थे। पता नहीं क्यों, वह बहुत पहले ही फीनिक्स से चले गए थे श्रीर कुछ वर्ष बाद मेंने सुना कि उन्होंने श्रात्महत्या करली।

डरबन से जब दाऊद शेठ, रुस्तमजी शेठ, उमर शेठ आदि फीनिक्स आते थे, तब उनके आति ध्य के लिए हमें काफी दौड़-धूप करनी पड़ती थी। उनके लिए आवश्यक चीजे दौड़कर हमें ही लानी पड़ती थीं। फीनिक्स में कहां पर कौन-सा नया शाक किस पौधे पर है इसकी जानकारी मुफे अधिक रहा करती थी और उनके लिए नई तरकारी लाने का काम करने में मुफे उनसे खूब शाशशी मिलती थी।

ये मितिथि भी हमारे शिक्षक थे, क्योंकि उनके द्वारा फीनिक्स के एकांत कोनेमें हमारा संबंध शेष दुनिया से थोड़ा-बहुत जुड़ जाता था।

इस प्रकार यदि बापूजी फीनिक्स में महीनों तक नहीं घाते थे तो भी उनकी छाया दिन-रात हम पर बनी रहती थी और उनके कारण हमारी उस जंगल की पाठशाला में एक प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय विद्यापीठ का-सा वातावरण कायम रहता था तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्कार हमें जाने-अनजाने मिलते रहते थे।

श्रेणी ग्रीर वार्षिक परीक्षा का कम न होने पर भी फीनिक्स की पाठ-शाला में पढ़ाई का स्तर 'मैंट्रिक्युलेशन' तक पहुचाने का था। परन्तु ग्रनेक शिक्षकों के बदलते रहने के कारण यह काम पूरा न हुगा। हमारी पढ़ाई कुछ ढीली ही रही। जो योजना बनाई गई थी उसकी रूपरेखा ६ जनवरी १६०६ के 'इंडियन भ्रोपीनियन' में इस प्रकार प्रकाशित हुई थी:

"इस पाठशाला के प्रधान उद्देश्य लड़कों के चारित्र्य को विकास करना है। कहा गया है कि सच्चा शिक्षण बच्चे अध्ययन करने पर प्राप्त करते हैं। अर्थात् तब उनमें ज्ञान प्राप्त करने की अभिरुचि पैदा होती है। ज्ञान तो अनेक प्रकार का होता है। कुछ हानिकारक होता है। इसलिए यदि विद्यार्थियों का चारित्र्य सुगठित न किया जाय तो वे विपरीत ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। बिना तरीके के, जो आया सो पढ़ाते रहने के कारण, कई लोग नास्तिक हो जाते हैं और बहुत पढ़े हुए होने पर भो कई चरित्र-हीन बन जाते हैं। इसलिए लड़कों की नीतिमत्ता सुदृढ़ करने में उन्हें सहायता देना इस पाठशाला का मुख्य उद्देश्य है।

"लड़कों को उनकी स्वभाषा, अर्थात् गुजराती अथवा हिन्दी और शक्यतः तिमल तथा अंग्रेजी का ज्ञान दिया जायगा। अंकगणित, इतिहास, भूगोल, वनस्पित तथा प्रकृति का ज्ञान दिया जायगा। जो लड़के आगे बढ़ पायंगे उन्हें बीजगणित और रेखागणित भी सिखाया जायगा। मैट्टि-क्युलेशन तक तैयारी करा देने की धारणा रखी गई है।

"धर्म-शिक्षण के लिए माता-पिता जिस धर्मगुरु को चाहें, भेज सकते हैं। हिन्दू लड़कों को हिन्दू माता-पिता की इच्छा के अनुसार हिन्दू धर्म के मूल तत्त्व सिखाए जायंगे। हिन्दुस्तानी ईस इयों को ईसाई धर्म के तत्त्व श्री बेस्ट और श्री कोडिस थियोसकी के आधार पर सिखायेंगे। मुसलमान लड़कों को जुम्मे के दिन डरबन जाने की इजाजत दी जायगी। हमारा विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति की तालीम धर्म की तालीम के बिना व्यर्थ है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की तालीम धर्म की तालीम के बिना व्यर्थ है। इसलिए प्रत्येक माता-पिता का कर्तव्य है कि वह अपने-अपने धर्म का शिक्षण और जिसे सांसारिक ज्ञान बताया जाता है, दोनों ही एक साथ दें। गहराई से विचार करने पर पता चलेगा कि जिसे हम सांसारिक शिक्षण कहते हैं, वह भी धर्म को सुदृढ़ करने की ही तालीम है। हमारा विश्वास है कि इस उद्देश्य से रहित जो शिक्षा दो जाती है वह बहुधा हानिकारक होती है।

"भारत के प्रति बच्चों का प्रेम बढ़ाने और उन्हें स्वदेशाभिमानी बनने में सहायता देने के हेतु से भारत का प्राचीन और अर्वाचीन इतिहास सिखाया जायगा।

"यह विचार हमारे लोगों को भी सही जंच जाय और जिस ऊंची स्थिति का में चित्रण कर रहा हूं, वह हम प्राप्त करें, ऐसी चाह रखोगे तो ईश्वर हमें ऐसा अवसर देगा।"

### : २१ :

## हमारे संस्कार

फीनिक्स में पाठशाला और पारिवारिक छात्रावास का जब से श्रीगणेश हुआ, तबसे कुछ ऐसा ही वातावरण वहां उत्पन्न हो गया था कि अन्य विषयों की पढ़ाई मे हम सावधान न भी रहें, धर्म के विषय में किसी के सामने नीचा न देखना पड़े, इस बात की जागरूकता तथा अभिलापा हमारे अंदर बनी रहती थी।

उस समय जितने बालक पढ़ रहे थे उनमें हिन्दुश्रों की संख्या श्राघे से कम थी। विद्यार्थी श्रथवा शिक्षक एक-दूसरे के धर्म पर छीटाकशी या वादिवाद नहीं करते थे। पर श्रपने-श्रपन धर्म की श्रच्छी-श्रच्छी बातें सुनने-सुनाने का उत्साह उस वातावरण में था। भारतीय ईसाई श्रंग्रेजी भाषा, श्रंग्रेजी तौर-तरीके श्रौर इतवार की सिम्मिलत प्रार्थना में श्रपना गौरव विशेष रूप से प्रदिश्ति करते थे। हिन्दुश्रों के त्यौहारों का उत्साह छिपता नहीं था। वे बार-बार श्रानेवाले त्यौहार मनाने में श्रपनी विशेषता अनुभव करते थे। मुसलमान लड़के श्रपने दीन श्रौर कुरान की प्रशंसा के गीत गाते हुए नहीं श्रघाते थे। लेकिन धर्म की भिन्नता के कारण हमारे बीच कभी श्रनबन का प्रसंग पैदा नहीं हुग्रा।

फिर भी ग्रपने बालकों की संस्कारिता शुद्ध रहे ग्रौर वे संगति-दोष के शिकार न बनें यह हमारे माता-पिता के लिए चिन्ता का विषय था। बापूजी के जैसी ऊंची श्रद्धा को ग्रपनाना उन लोगों के लिए कठिन था, जो सनातन धर्म के परम्परागत भावनाशील ग्रनुयायी थे।

हमारे घर में जो तीन विद्यार्थी थे उनमें दो मुसलमान थे। उनकी देखभाल और सुविधा के लिए हमारे घरवालों को कम परिश्रम नहीं करना पड़ता था। कस्तूरबा को बापूजी ने इससे भी कड़ी कसौटी पर चढ़ाया था। हमारे घर में सौम्य प्रकृति तथा धनी घराने के गुजराती लड़के थे, परन्तु बा के यहां उग्र प्रकृति के ईसाई लड़के थे, जो मद्रास की श्रोर से श्रमिक के रूप में श्राकर दक्षिण श्रफीका में बसे हुए गिरिमट-मुक्त परिवारों के बालक थे।

मेरे माता-पिता कट्टर वैष्णव परम्परा पालनेवाले थे। स्रभी तक मैं वह दिन नहीं भूला हूं जब हमारे घर में बापूजी के मुसलमान मित्रों को स्रादरपूर्वक भोजन कराने के बाद, मेरी माताजी और काकी उनके उपयोग में त्राए हुए पीतल के बर्तनों को ग्रान्न में तपाकर ही रसोईघर में रखती थीं। मेरे पिताजी के लिए भी मुसलमानों की पंक्ति में भोजन करना एक विकट समस्या थी। उन्होंने ग्रपने-ग्रापको बापूजी के हाथों में पूर्णतया छोड़ रखा था, इसलिए वह बापूजी के ग्रनुसार चलने का भरसक प्रयास करते थे ग्रौर ग्रपने मन की बात मन में ही रखते थे। परन्तु उनको विधिमयों के साथ बापूजी की घनिष्ठता विकट समस्यारूप प्रतीत होती थी। पिताजी के मुख से मैंने इस संबंध में ग्रधिक नहीं सुना, क्योंकि उन्हें ज्यादा बोलने की ग्रादत नहीं हैं। लेकिन उनकी पुरानी डायरी में कहीं-कहीं दो-चार शब्द मिल जाते हैं, जिनसे उनके मनोमन्थन का पता चलता हैं। उस समय दक्षिण ग्रफीका में बापूजी भाई के नाम से प्रसिद्ध थे ग्रौर पिताजी ने ग्रपनी डायरी में उनका उल्लेख मोहनदासकाका के साथ-साथ केवल भाई के नाम से भी किया है। डायरी के कुछ उद्धरण इस प्रकार हैं:

४ जनवरो १९०६: शाम को ६ बजे हमारी ट्रेन जोहान्सबर्ग स्टेशन पहुंच गई। रामा, देवा, मणिलाल, बापू, और श्रीमती पोलक स्टेशन पर मुफे लिवाने आये थे। उनके साथ ७ बजे घर पहुंचा। नहाने-धोने के बाद भोजन के लिए सब मेज पर जा बैठे। सारी अंग्रेजी रीतियां देखकर अजीब लगा। मन में अनेक विचार आये—हमारी रीति अच्छी या इनकी, यह निश्चय नहीं कर पाया। भोजन में बेड, शाक, दाल-भात आदि वस्तुएं थीं। भोजन के बाद कोको था। भोजन के आरम्भ होने से पहले भाई ने गीताजी के प्रथम अघ्याय के २४ से २७ श्लोक पढ़े और गुजराती में उनका अर्थ पढ़ा। दस बजे सो गया। सोने की सुविधा बड़ी अच्छी थी।

५ जनवरी १९०६: ५ बजे उठकर साढ़े ६ बजे स्नान ग्रादि से निवृत्त हो गया। मोहनदासकाका के कहने पर मणिलाल मेरे बूट पालिश करने के लिए ले गया। इसकी मेरे मन पर गहरी छाप पड़ी, जिसे लिख सकना मेरी शक्ति के बाहर है। सभी लोग बिना कुछ खाये-पिये काम के लिए निकल पड़े। में भाई के साथ उनके दफ़्तर तक पैदल गया, जो करीब दो मील की दूरी पर है। रास्ते में 'इंडियन ग्रोपीनियन' साप्ताहिक के संबंध में बातचीत हुई। ठीक साढ़े नौ बजे भाई ने दफ़्तर में काम शुरू कर दिया। दफ़्तर में काम करनेवाली कन्या को देखकर मन में कई विचार ग्राये। दोपहर के समय भाई ने ग्रीर दफ़्तर के सब लोगों ने केले ग्रीर मूंगफली का ग्रल्पाहार किया। उसके बाद प्रेस के खर्च का हिसाब बारीकी से जांचा गया ग्रीर शाम को साढ़े पांच बजे भाई के साथ में घर ग्राया। रात को भोजन के समय ग्रंग्रेज मित्र पोलक-दम्पित का खुलकर मिलना-जुलना देखकर विचार में पड़ गया।

६ जनवरी १९०६: भोजन के समय भाई के घर श्री पोलक के विवाह के सिलसिले में कुछ सज्जनों को दावत दी गई थी। श्रंग्रेज, मुसलमान, हिन्दू, सब थे। भोजन के समय का विनोद मुक्ते श्रत्यधिक जान पड़ा।

७ जनवरी १९०६: कल के मुकाबले स्राज चक्की पीसने में थकावट कम हुई।

**११ जनवरी १९०६:** स्मिथ, पोलक ग्रौर श्रीमती पोलक भाई के घर में ही रहते हैं श्रौर बहुत ग्राजादी का बर्ताव करते हैं, यह देखकर बहुत विचार ग्राते हैं।

१२ जनवरी १९०६: मैंने श्री बीन को ग्रौर भाई ने श्री वेजरनाजर को 'इंडियन ग्रोपीनियन' में तिमल ग्रौर हिन्दी विभाग बन्द करने के लिए भेजा।

१४ जनवरी १९०६: बापूजी के कई पत्र लिखे श्रौर उर्दू कायदा सीखना शुरू किया।

२० जनवरी १९०६ : ईसा हाजी शुगरकेन कालोनी की ट्रेन से आये। उनको लिवाने के लिए भाई और उमर शेठ के साथ में भी गया। दोपहर में सब मेहमान श्री आइजक, कैलनबैक, ईसा हाजी, उमर शेठ व हाजी हबीब हाजिर थे। पोलक हिन्दुस्तानी पोशाक पहने थे। भोजन में में अलग बैठा था।

२७ जनवरी १९०६: शाम को ६ बजे की गाड़ी से मैं फीनिक्स से डरबन गया। कनाट के ड्यूक डरबन में थे। रात को साढ़े सात बजे भाई जोहान्सबर्ग से ग्राये। सब लोग सीघे कांग्रेस-भवन में गये। ढाई तीन सौ व्यक्तियों तक का सहभोज हुग्रा। में हिन्दू मित्रों के साथ बैठा।

**१६ मार्च १९०६:...** के पत्र से मालूम हुन्ना कि भाई ने प्रिटोरिया में मुसलमानों से माफी मांगी। पढ़कर गहरे विचार में पड़ गया।

डायरी की इन पंक्तियों से अनुभव होता है कि ईसाई, मुसलमान आदि के साथ एक-रूप हो जाना पिताजी के लिए आसान नहीं था। पर बापूजी की श्रद्धा इस प्रकार की थी कि जहां सामान्य लोग ग्रंधेरा और निराशा देखते थे वहां बापूजी को जीवन और प्रगति की भलक दिखलाई पड़ती थी। जहां औरों को संकट तथा विनाश नजर आता था, वहां बापूजी को सफलता और कल्याण के स्पष्ट दर्शन होते थे। ऐसा न होता तो वह अपने घर के छोटे बच्चों के साथ अन्य धर्मों के बच्चों के रात-दिन रहने की व्यवस्था क्यों करते?

हमारे घर में जो अन्य तीन घर्मों के बालक थे, उनमें से इब्राहीम का असर मुभपर अधिक पड़ा। वह पढ़ने में जैसा चतुर था वैसा ही बोलने में भी। उसकी स्वच्छता से रहने की आदत भी आकर्षक थी। उसका बात करने का ढंग भी बड़ा लुभावना था।

फीनिक्स-भर में छोटे-बड़े सभी व्यक्ति इब्राहीम की होशियारी की तारीफ किया करते थे। इधर में अपनी मूढ़ता के लिए बदनाम-सा था और अपने बारे में ऐसी निन्दा सुन-सुनकर मेरी भावना ऐसी बन गई थी कि जब में किसी की तारीफ सुनता तो मुक्ते वह स्वर्ग से उतरा हुआ-सा प्रतीत होता था। उसकी शक्ति एवं चातुर्य का मूल किस बात में है, इसकी खोज में में लगा रहता था। फिर जो कुछ समक्त में आता उसकी आजमाइश भी किया करता था।

कई दिनों तक अवलोकन और मनन करते रहने के बाद इब्राहीम के चातुर्य ग्रीर उसकी समभदारी का मूल मैंने खोज निकाला। उसकी नाक की जड़ में, जहां चश्मा रखा जाता है, एक चोट का चिह्न था। उसके कारण बात करते समय उसकी नाक की खाल खिचा करती थी और उसकी लम्बी पैनी नाक नाचती हुई दिखलाई पड़ती थी। मुभे यकीन हुम्रा कि उसकी विशेषता का मूल उसकी नाक का यह चिह्न हैं। यदि ऐसा ही चिह्न मेरी नाक पर भी हो जाय तो मैं भी उसी के बराबर अक्लमन्द और शरीफ माना जाऊंगा। बस में एक कोने में जा घुसा और वहां पर छिपे-छिपे मैंने एक कटोरी की धार से अपनी नाक की खाल छीलना आरम्भ कर दिया। लगातार चार-पांच दिन तक यह उपक्रम जारी रहा। रोज शाम को थोड़ी-थोड़ी चमड़ी घिसकर सवेरे उठते ही शीशे में ग्रपना मुंह देखता कि ठीक इब्राहीम का-जैसा चिह्न नाक पर बना या नहीं। किन्तु बदिकस्मती से वह निशान भौड़ा बन गया। नाक में दर्द काफी रहा, परन्तु अपना चातुर्य बढ़ाने के लोभ-वश मैंने उसे बर्दाश्त किया। जब वह घाव भर गया तब दुबारा मेंने अपनी नाक की जड़ छीलकर चिह्न को सुधारने की कोशिश की, पर वह चिह्न सुघरा ही नहीं। श्राखिर मैंने हार मानी श्रीर मन में सतोष कर लिया कि मेरे नसीब में बुद्धपन ही बदा है और इस प्रकार मन को समभा-कर मैंने वह प्रयास छोड़े दिया।

फीनिक्स में जो गोरे म्राते थे वे हम पर म्रपनी श्रेष्ठता की धाक जमाने का प्रयास करते हुए नहीं मालूम पड़ते थे। पोलक तथा म्राइजक म्रादि हमारे यहां राज्यकर्ता की हैसियत से नहीं म्राते थे, किन्तु बापूजी-जैसे व्यक्ति ने म्रपने कट्टर विरोधियों को प्रेम और कष्ट-सहन के बल से

जीत लेने का जो अनुष्ठान प्रारम्भ किया था, उसको देखने श्रौर उसमें सहायता करने के लिए बापूजी के निमंत्रण पर ग्राते थे। जबतक वे हमारे साथ रहते थे, श्रभिन्न होकर रहते थे। बापूजी की भी यह सूचना थी कि उनका स्वागत हृदय से किया जाय, जिससे भारतवर्ष की ग्रीर भारत-वासियों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। इस सूचना का ग्रमल विशेषतः मेरे पिताजी ग्रौर काका करते थे। वे उनके साथ सारा दिन बिताते थे। उनकी हर प्रकार की स्रावश्यकता पूरी करने की कोशिश करते थे। इस कारण भी गोरे लोगों की श्रेष्ठता मेरे मन में बस गई थी। एक मख्य कारण उनकी भाषा भी थी। मैं देखता था कि चारों श्रोर श्रंग्रेजी भाष। की ही प्रतिष्ठा हैं। इसलिए वे लोग मुभ्ने ग्रधिक सामर्थ्य वाले प्रतीत होते थे। हर जगह, हर कोने में सारी बातचीत अंग्रेजी में ही होती थी। प्रायः सभी पुस्तकं श्रंग्रेजी में ही मिलती थीं। हम लोगों को जो सुन्दर व सचित्र बालसाहित्य मिलता था वह भी अंग्रेजी में होता था। हंसी-खेल की कहानियां अंग्रेजी में ही मिलती थी। 'चिल्ड्रन्स एनसाइक्लोपीडिया' नाम का सुन्दर मासिक पत्र जब ग्राता था ग्रौर उसके चित्र, उसकी विज्ञान की बातें तथा चमत्कार-पूर्ण कथाएं मगनकाका हमें सुनाते थे, तब ग्रंग्रेजी का श्रेष्ठत्व मेरी कच्ची बुद्धि को बहुत ही प्रभावित करता था। उस समय मैंने अपने अनुभव से यह महसूस किया था कि जो कोई अंग्रेजी समभ और बोल नहीं पाता, वह पूरा प्रादमी ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को अपने चारों स्रोर का वार्ता-लाप तथा विनोद चुपचाप मूढ़वत सुन लेना पड़ता था । मेरे मन में गोरे लोगों के प्रति देवत्व की भावना स्रंकुरित हो गई थी स्रौर मुक्ते संस्रेजी भाषा ही विद्या की साक्षात मूर्त्त प्रतीत होती थी।

#### : २२ :

#### स्वभाषा तथा पर-भाषा

बापूजी के सबसे बड़े पुत्र हरिलालकाका मुख्यतः पढ़ाई के उद्देश्य से ही भ्रपने पिता से निराश होकर घर से निकल भागे थे। बुद्धि, दक्षता भ्रौर कष्ट-सहन में हरिलालकाका बापू के साथियों से कम शक्तिवाले नहीं थे, परन्तु बापूजी स्कूल भ्रौर कालेजों में दिये जानेवाले शिक्षण के खिलाफ थे और काका ग्राधुनिक उच्चिशिक्षण प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए हिरिलालकाका-जैसे संवेदनशील व्यक्ति का उनके पास रहना कठिन हो गया। स्वयं वापूजी बैरिस्टर थे और इंग्लंड जाकर ऊंची शिक्षा प्राप्त कर श्राए थे। इतना ही नहीं, प्रपनी उस विद्वता का नित्य के काम-काज में पूरा-पूरा उपयोग भी कर लेते थे। फिर भी ग्रपने पुत्रों को उस शिक्षा से वंचित रखने का उनका दृढ़ श्राग्रह था। उस श्राग्रह की ऊंची भूमिका को समभना ग्रासान नहीं था, फलतः हरिलालकाका के लिए ग्रावश्यक हो गया कि वह श्रपने पिता का श्रासरा छोड़कर श्रपने-ग्राप ऐसा शिक्षण प्राप्त करें, जिससे संसार में उनकी गिनती पढ़े-लिखों में हो।

फीनिक्स की पाठशाला के श्रीगणेश की जो बातें मैंने लिखी हैं, वे सन् १६०८-६ की हैं। बापूजी ने हम लोगों की पढ़ाने का जो यह नया उपक्रम किया था, उससे पहले ही हरिलालकाका बापूजी को छोड़कर जोहान्सबर्ग से भारत चले श्राए थे श्रौर ग्रहमदाबाद के हाई स्कूल में मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।

पिताजी के संग्रह में बापूजी का लिखा एक पुराना लेख मिला है, जो १७ सितम्बर, १६०६ को लन्दन से लिखा गया था। उस समय राजकोट में गुजराती साहित्य परिषद का तीसरा अधिवेशन होनेवाला था। इस निमित्त से बापूजी ने स्वभाषा के बारे में यह निबन्ध लिखा था। उसपर से पता चलता है कि बापूजी ने फीनिक्स की पाठशाला में अंग्रेजी की पढ़ाई पर क्यों जोर नहीं दिया। लेख इस प्रकार है:

"हिन्दुस्तान में आजकल नई हवा चल रही है, किन्तु हिन्दू, मुसलमान, पारसी सभी 'मेरा देश' या 'हमारा देश' की रट लगा रहे हैं। इस सम्बन्ध में हमें फिलहाल राजनैतिक दृष्टि से नहीं सोचना है। भाषा की दृष्टि से विचार करने पर हमारी समक्ष में सीधे यह बात आती है कि 'हमारा देश' की पुकार हम अपने अन्तर से करें, इससे पहले अपनी भाषा का स्वाभिमान हमारे दिल में पैदा होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दुस्तानभर में छोटे-बड़े सभी लोग अपनी-अपनी भाषा के बारे में घ्यान देने लगे हैं—यह एक सन्तोष की बात है। ऐसे उद्गार भी सुनाई पड़ते हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक भारतवासी आपस में एक भाषा का प्रयोग कर सकें। भविष्य में यह सम्भव भी हो सकता है। यह तो सभी लोग स्वीकार करेंगे कि वह भाषा हिन्द की ही होनी चाहिए। लेकिन यह कदम भविष्य में जोर पकड़ सकता है। 'में हिन्दुस्तानी हूं' यह गौरव हमारे दिल में पैदा होना चाहिए और इसी के अन्तर्गत यह गौरव भी उदित होना

चाहिए कि 'मैं गुजराती हूं।' श्रगर ऐसा न हुआ तो हम न तेरह के रहेंगे, न त्रेपन के; न हम घर के रहेंगे, न घाट के।

''प्रत्येक प्रान्त के अग्रणी दूसरे प्रान्तों की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त न करें तो काम नहीं चलेगा। गुजराती के लिए बंगाली, मराठी, तिमल, हिन्दी आदि भाषाएं सीखना आसान है, कठिन नहीं है। जितनी माथापच्ची और जितना प्रयास गलतफहमी में पड़कर हम लोग अग्रेजी भाषा पढ़ने में करते हैं, उससे आधा प्रयास भी यदि देश की भाषाओं को सीखने के लिए करें तो देश में नया वातावरण पैदा हो जायगा और इस तरह बड़ी मात्रा में हिन्दुस्तान का उद्धार हो सकेगा।

''हिन्दुस्तान की शिक्षा के बारे में लार्ड मेकाले ने जो विचार प्रकट किये हैं, उन पर मैं मोहित था। दूसरे भी बहुत से लोग उनसे मोहित हैं। लेकिन ग्रब मेरा मोह टूट गया है ग्रौर में चाहता हू कि ग्रौरों का मोह भी खत्म हो जाय। परन्तु इस पर ग्रधिक चर्चा के लिए यह स्थान नहीं है। यदि ऊपर की बातें सही हैं तो यह भी सही है कि गुजराती भाषा के लिए हम् श्रलग् विचार कर सकते हैं। गुजराती लोग श्रापस में श्रंग्रेजी में बातचीत करें तो ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता कि यह निम्न स्थिति का सूचक है। श्रंग्रेजी के मोह के कारण हमारी मातुभाषा दिरद्र हो गई है। हम स्वयं उसका श्रपमान कर रहे हैं, इसलिए हम बिल्कुल ही दीन बन जाते है। जब में अपने विचार गुजराती में ठीक तरह से प्रकट न कर सकने और श्रंग्रेजी में कर सकने की स्थिति पर विचार करता हूं, तब मेरा सारा शरीर काप उठता है। जिन्होंने ग्रपनी भाषा का ग्रनादर किया है वे भला देश का क्या भला कर सकेंगे ? गुजरात की महान प्रजा किसी समय गुजराती को भूलकर दूसरी भाषा को अपनाए, यह स्वप्न में भी संभव नहीं हो सकता, भौर यदि यह संभव नहीं है तो जो लोग उस भाषा को छोड़ देते हैं वे देश के अर्थात् अपनी प्रजा के दोही है, यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा।

'यह वाक्य गलत नहीं है कि 'भाषा में प्रजा का चित्र प्रतिबिम्बित होता है।' इसीलिए गुजराती, बंगाली, उर्द, मराठी परिषदें होने लगी हैं। यह बहुत ग्रच्छे भविष्य का द्योतक हैं। जो भारतवासी स्वदेश से बाहर जाते हैं, उनको इस सम्बन्ध में बहुत सावधान रहने की ग्रावश्यकता है। उनपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हैं। यदि वे ग्रपनी भाषा को भूल जायंगे तो पाप के भागी होंगे।

''कुछ म्रधिक म्रंग्रेजी पढ़े हुए लोगों के लेखों में मैंने पढ़ा है और कुछ को कहते हुए सुना है कि वे स्वयं गुजराती की म्रपेक्षा मंग्रेजी ज्यादा जानते हैं। यह हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। वास्तव में जो व्यक्ति अग्रेजी में लिखते या बोलते हैं, वे न तो सही अग्रेजी लिख पाते हैं और न बोल ही पाते हैं यही स्वाभाविक है। यह सच हैं कि कुछ विचार हम अग्रेजी में अधिक स्पष्टता से प्रकट कर सकते हैं, लेकिन यह भी हमारे लिए शर्म की ही बात है। अग्रेजी व्याकरण और मुहावरे हम भलीभांति जानते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जबिक गुजराती व्याकरण और मुहावरे कोई भी भारतीय ठीक तरह से जान सकता है। उसमे भूतकाल के बदले वर्तमान काल का प्रयोग भूलकर भी कोई नहीं करेगा। हमारे अग्रेजी लिखने में अग्रेजी पढ़ने वालों की भी ऐसी भूलें बहुत ज्यादा नजर आती हैं। मुहावरे के दोषों का तो कोई अन्त ही नहीं हैं। गुजराती में हम सही उच्चारण न करें, ठीक तरह से संयुक्ताक्षर न बोलें, यह सप्भव हैं, लेकिन इस कारण हम गुजराती कम जानते हैं यह कहना गलत होगा। उच्चारण की भूले भी सहज दूर की जा सकती हैं।

"ऐसी दलीलें सुनी जाती हैं कि जो विद्यार्थी अग्रेजी पढ़ना चाहते हैं उनको अग्रेजी बोलने का अभ्यास करना ही चाहिए। क्या यह भ्रम नहीं हैं? जब गुजराती इकट्ठे हों तब यदि वे गुजराती में बोलेगे तो अग्रेजी के ज्ञान में कभी नहीं आयेगी, बल्कि वृद्धि ही होगी; क्योंकि ऐसा करने पर, हमारे सुनने मे केवल अग्रेजों की ही अग्रेजी आयगी और हमारे कानों की शक्ति तीव्र होकर गलत अग्रेजी तुरन्त पहचान लेगी।

"इंग्लैंड में श्राये हुए विद्यार्थी अपने श्रघ्ययन में इतने श्रधिक व्यस्त नहीं रहते कि वे गुजराती पुस्तक पढ़ ही न सकें। जिसको श्रागे जाकर अपने देश की सेवा करनी है, सामाजिक काम करना है, उसे अपनी मातृ-भाषा के लिए समय निकालना ही होगा। यदि मातृभाषा को भुलाकर ही श्रग्नेजी सीखी जा सकती हो तो देश-कल्याण का मूल हेतु मारा जायगा। इससे तो बेहतर है कि श्रग्नेजी सीखी ही न जाय।

"फिर गुजराती भाषा कोई साधारण भाषा नहीं है। जिसमें नर्रासह मेहता, ग्रसा भगत श्रौर दयाराम-जैसे किव पैदा हुए हें, उस भाषा को बहुत विकसित किया जा सकता है। फिर जिस भाषा के बोलनेवाले संसार के तीन महाधर्मों—हिन्दू, इस्लाम श्रौर जरयुस्ती—के श्रनुयायी हैं वह भाषा इतनी ऊची हो सकती है, जिसकी कोई सीमा नहीं। एक ही विचार गुजराती भाषा द्वारा तीन तरीके से दर्शाया जा सकता है। पारसी जिसे खुदा, मुसलमान जिसे अल्लाहताला श्रौर हिन्दू जिसे ईश्वर कहेगा उसे श्रंग्रेजी में केवल 'गांड' के एक ही नाम से पुकारा जायगा।

"मुसलमानों के गुजराती लेखन में अरबी और शेखसादी की फारसी

की छाया होगी। पारसी की गुजराती में, जरथुस्त के जिन्दावेस्ता की छाया होगी, हिन्दू की गुजराती में संस्कृत की छाया होगी। हिन्दू और मुसलमान तो हिन्दुस्तान की सभी भाषाओं के लिए हैं, किन्तु पारसियों को मानो गुजराती के लिए ही खुदा ने ईरान से भेज दिया है। उनके उत्साही स्वभाव के कारण गुजराती भाषा को अत्यधिक लाभ पहुंच सकता है। फिर गुजराती अखबार आजकल उनके हाथ में हैं, इसलिए उनको पूरे उत्साह से गुजराती के भविष्य की रक्षा करनी चाहिए। उनसे एक ही विनती करनी आवश्यक है कि अब जब कि गुजराती आपकी मातृभाषा हो गई है और उसको आप छोड़ नहीं सकते तो उसका खून न करें। पारसी लेखक अच्छे विचार सरल गुजराती में पेश करते हैं, किन्तु भाषा के उच्चारण और हिज्जे के तो मानो दुश्मन ही हैं।

"सब गुजरातियों के लिए यह सोचने की बात है। हिन्दू, मुसलमान और पारसी, तीनों अपने अलग-अलग चौके में डटे हुए जान पड़ते हैं। मुसलमान अभी तक शिक्षण-क्षेत्र में गहराई तक नहीं गए हैं; इसलिए गुजराती पर उनका स्पष्ट असर नहीं दीखता। किन्तु अब वे पढ़ने लगे हैं। इस दिशा में हिन्दुओं और पारसियों को उन्हें आगे बढ़ाने का यत्न करना चाहिए।

"राजकोट में होनेवाली परिषद से मेरा नम्न निवेदन है कि उसके नेता गुजराती भाषा के जानकार हिन्दू, मुसलमान भ्रौर पारसियों की एक स्थायी समिति का निर्माण करें। वह समिति गुजराती भाषा में तीनों कौमों हारा लिखे जानेवाले साहित्य पर निगरानी रखे भ्रौर लेखकों को सलाह-मशिवरा दे। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि विचारशील लेखक भ्रपने लेखों को ऐसी समिति से बिना कुछ पैसे दिए सुधरवा सकें।

"ग्रन्त में विलायत जाने वाले भारतीयों से मैं कहूंगा कि ग्रंग्रेजों का उदाहरण लेकर उन्हें ग्रापस में ग्रपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से भारत की उन्नति होगी ग्रौर उसका एक कर्तव्य पूर्ण माना जायगा। ऐसा करना कुछ कठिन नहीं है।"

बापूजी के इन विचारों का अमल हमारे घर में निष्ठतापूर्वक और समभकर किया गया। मेरे पिताजी और मगनलालकाका को घर में अंग्रेजी बोलने की जरा भी आदत नहीं थी। मुभे याद है कि में यदि भूलकर गुजराती बातचीत में अंग्रेजी शब्द मिला देता था—जैसे कुरसी के लिए 'चेयर', चम्मच के लिए 'स्पून' और द्राक्ष के लिए 'ग्रेप्स' शब्द का प्रयोग करता था तो मगनकाका तुरन्त पूछते थे कि वह शब्द गुजराती है या अंग्रेजी, और फिर अंग्रेजी आमफहम शब्दों के लिए भी वह गुजराती शब्द सिखाते थे।

इंद्रियों का भोग भोगते हुए यह कहना कि मैं उससे परे हूं, इंद्रियां ग्रपना काम करती है, गलत है। हममें से एक भी व्यक्ति इस वाक्य का उच्चारण करने की योग्यता नहीं रखता और जबतक हम सच्ची गरीबी को नहीं ग्रपनायंगे तबतक कोई भी यह वाक्य नहीं कह सकता। राजा ग्रादि पुण्य के प्रताप से राजा बनते हैं, ऐसा मानना निराधार है। अपने कर्म के प्रताप से वे राजा बने हैं--ऐसा चाहें तो कह सकते है। लेकिन उसे पुण्यकर्म कहना तो त्रात्मा के गुणों की छानबीन करने पर गलत मालूम होता है। ---मोहनदास के आशीर्वाद

बापूजी बहुत ऊंची कसौटी के लिए अपने को तैयार कर रहे थे श्रौर अपने साथ के कार्यकर्ताओं को भी अकिंचन जीवन के आदर्श को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे।

बापूजी गरीबी का जितना स्तवन करते थे उतना ही महत्व जीवन को श्रेष्ठ ग्रौर सुन्दर बनाने को देते थे। जीवन की स्थूल ग्रावश्यकताग्रों में कमी करके नैतिक समृद्धि बढ़ाने पर जोर देते थे। यह कदापि उन्होंने पसन्द नहीं किया कि अपने संगी-साथी और देशवासी दीन-हीन और दरिद्र जीवन को स्वीकार कर लें। अपने घर के और अपनी संस्था के बालक श्रौर विद्यार्थी बड़े होने पर कमजोरी की श्रौर मायूसी की जिंदगी बिताने के लिए मजबूर न हों, लेकिन बड़ी म्रायु के होने पर सब बच्चे संसार में शान के साथ रह सक, इस दृष्टि से बालकों को सिखाने-पढ़ाने पर बापूजी बहुत शुरू से जोर देते थे। इस सम्बन्ध में बापूजी के कुछ महत्वपूर्ण पत्रों से यह स्पष्ट हो जायगा:

- ? -

चि॰ छगनलाल,

ता० २३-१-०२

तुम्हारी चिट्ठी मिली। पढ़कर खुशी हुई। अंग्रेजी में ही लिखते रहना। मुंशी का वेतन चुका देना। अपनी काकी (कस्तूरबा) के पास से पैसे ले लेना।

चि॰ गोकलदास ग्रौर हरिलाल को 'काव्यदोहन' (गुजरात के प्राचीन कवियों द्वारा रचित महाभारत तथा भागवत ग्रादि की कहानियों का संग्रह) से कहानियां सुनाना अच्छा होगा। 'काव्यदोहन' के सभी भाग मेरी पुस्तकों में हैं। उसमें से सुदामाचरित्र, नलाख्यान, श्रगदिविष्टि श्रादि श्राख्यानों को श्रर्थ के साथ सुनाग्रोगे, तो श्रच्छा होगा। हरिश्चन्द्र का श्राख्यान मौखिक या पुस्तक से सुनाना। अंग्रेजी कवियों के नाटक सुनाना फिलहाल श्रावश्यक नहीं है। उनमें रस भी नहीं श्रायगा। श्रीर, हमारे प्राचीन

म्राख्यानों से जितना सार ग्रहण करना है उतना भ्रंग्रेजी कवियों से मिलने वाला नहीं है। लड़कों का बर्ताव वर्ग में सही रहे, इसके लिए सतर्क रहना। तुम भौर किसे पढ़ाने जाते हो, लिखना।

एक भी लड़के में कोई बुरी म्रादत पैदा न हो, इस बात की चौकसी रखना। यह भी घ्यान रखना कि सत्य के प्रति उनका रुख नित्य ही भिक्त-भाव का बना रहे।

पढ़ने के साथ-साथ व्यायाम भी पूरी तरह करवाना। भादरणीय खुशालभाई भौर देव भाभी से दंडवत कहना।

> शुभेच्छुक मोहनदास के श्राशीवदि

- 7 -

जोहान्सबर्ग ता० ४-२-०३

चि० छगनलाल,

मेरा बहुत अनिश्चित है। भरसक कोशिश करने पर भी तुमको संतोष देने वाले समाचार में नहीं दे सकता। यदि यहां रहने की बात न हुई तो मार्च में यहां से चल सकने की संभावना है। यदि यहीं रहना होगा तो छः महीने बाद कस्तूरबा आदि को बुला पाऊंगा। तुरन्त बुला लेने का मौका नहीं है। फिर भी यदि कर्तव्य से चूकने की स्थिति न होगी तो भरसक प्रयत्न करके में वहीं आऊंगा। यहां पर कोई रेशम की शय्या नहीं है। इससे अधिक निश्चित समाचार में अभी नहीं दे सकता।

चि० मणिलाल की पढ़ाई के निमित्त होन वाले वेतन-खर्च की चिन्ता मत करो। उसे वाद्य सीखने के लिए ग्रवश्य भेजो। वहां जाने से उसे रोक लिया, यह ठीक नहीं किया। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारी काकी का है।

शुभेच्छुक मोहनदास के स्राशीर्वाद

उक्त दोनों पत्र बापूजी ने दक्षिण ग्रफीका से मेरे पिताजी के नाम बंबई भेजे थे। इससे पता चलता है कि जब फीनिक्स ग्राश्रम की कल्पना भी नहीं थी ग्रौर रिस्किन की पुस्तक को बापूजी ने देखा भी नहीं था, उस समय भी शिक्षण के संबंध में उनके विचार ग्रस्पष्ट न थे, ग्रपितु शिक्षा का ग्रादर्श उनके चित्त में सुस्पष्ट ही था।

परन्तु जब ऊपर के पत्र लिखे तब बापूजी के समक्ष किसी विद्या संस्था या स्राक्षम को चलाकर बालकों को शिक्षा देने का प्रश्न नहीं था। यह प्रश्न फीनिक्स की स्थापना होने पर उनके सामने स्राया। फीनिक्स के स्रारंभ में में, देवदासकाका स्रादि छोटे बच्चे थे। मणिलालकाका बड़े थे। फीनिक्स के सभी बालकों में वह प्रथम विद्यार्थी थे। उनके नाम लिखे गए बापूजी के पत्र में उनकी शिक्षा-विधि स्रधिक मूर्त दीखती है।

一 ३ —

प्रिटोरिया का कैंदलाना

30-8-25

चि॰ मणिलाल,

जेल में अब मैंने बहुत सारा पढ़ डाला है। मैं इमर्सन, रिस्किन, मैजिनी की कृतियां पढ़ता हूं। उपनिवद भी पढ़ता रहा हूं। शिक्षण का अर्थ ज्ञान नहीं है, किन्तु चारित्र्य के विकास या धर्म की भावना की जाग्रति है। इस सबध में मेरा जो मत है वह इस प्रकार की पढ़ाई से दृढ़ हो रहा है। अपनी गुजराती में उसे हम 'केलवणी' के नाम से जानते हैं। यदि 'केलवणी' (शिक्षण) का उद्देश्य यही है—और मेरी समक में उसका यही सही उद्देश्य है तो में कहुंगा कि तुम उत्तम प्रकार की 'केलवणी' ले रहे हो।

बा की सेवा करके उसके उलहनों को सहन कर लेना, चि॰ हरिलाल की अनुपस्थित में चि॰ चंची (श्रीमती हरिलाल) का दिल दुखे नहों, इस प्रकार उसकी आवश्यकताओं को अनुमान से समभकर देखभाल करना और रामदास तथा देवदास की संभाल रखना—इस सबसे बढ़कर शिक्षण क्या हो सकता है? इस काम में यदि तुम पार उतरोगे तो तुमने आघी से अधिक 'केलवणी' प्राप्त करली, ऐसा मान लेने में मुभे क्या हुर्ज हो सकता है?

उपनिषद पर नाथूराम शर्मा की प्रस्तावना के एक वाक्य का मेरे मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने बताया है कि ब्रह्मचर्य की प्रथम भ्रवस्था सन्यस्त की ग्रंतिम भ्रवस्था के समान ही है।

यह बात सर्वथा सही है कि निर्दोष ग्रवस्था में, यानी केवल बारह वर्ष की श्राय होने तक ही, मौज की जा सकती है। लड़का जब प्रौढ़ बनता है तब तुरंत ही उसे ग्रपना उत्तरदायित्व समभना-सीखना चाहिए। इस वय के बाद प्रत्येक व्यक्ति को ग्राचार-विचार, सत्य ग्रौर ग्रहिसा में संयम की ग्रोर बढ़ना चाहिए। यह काम इस तरह से नहीं करना चाहिए कि चित्त को यकावट श्रौर उकताहट हो, बल्क स्वामाविक विनोद से करना चाहिए।
मुक्ते याद है कि जब में तुम्हारी श्राज की श्रायु से छोटा था तब श्रपने पिताजी
की सेवा-शुश्रूषा करने में मुक्ते सच्चा श्रानन्द मिलता था। बारहवें वर्ष के
बाद मेंने मौज-शौक की छाया तक नहीं देखी थी। यदि तुम वास्तविक
सद्गुणों का श्रनुसरण करोगे, श्रपने जीवन को गुणमय बनाश्रोगे, तो में
मानूंगा कि तुमने मेरा 'केलवणी' का श्राद्यां पूरा किया है। इन गुणों से
मुसज्ज होकर तुम संसार के किसी भी कोने में चले जाश्रोगे तो श्रपना
गुजारा प्राप्त कर सकोगे श्रौर श्रात्मज्ञ न—ईश्वर ज्ञान—की प्राप्ति की
श्रोर मुंड सकोगे। इसका यह श्रथं नह है कि तुम्हें श्रक्षरज्ञान नहीं लेना
चाहिए, लेकिन उसे प्राप्त करने के पीछे तुम्हें बेचैन नहीं होना चाहिए।
उसके लिए काफी मौका रहेगा। फिर भी शिक्षण लेने का हेतु भी यही
तो है कि वह सेवा-कार्य में सहायक बने।

यह मत भूलना कि भविष्य में हमारे लिए गरीबी रहेगी। संसार के बारे में में जितना श्रधिक सोचता हूं यही समक्ष में श्राता है कि धनी होने के मुकाबले गरीब रहने में चित्त को श्रधिक समाधान मिलेगा। लक्ष्मीनन्दन बनने से, धनकुबेर बनने से, गरीब रहने में सार है। गरीबी के फल श्रधिक सुन्दर श्रौर मीठे होते है।

में मानता हूं कि जिन्होंने कई युगों के पहले यज्ञोपवीत का त्याग किया है उनका उसे पुनः स्वीकार करना गलत होगा। शूद्र और अन्य सब वर्णों में जाति-भेद कम नहीं है। इस समय तो यज्ञोपवीत उलटी बाघा डाल रहा है। इस विषय पर भविष्य में विस्तार से चर्चा करूंगा।

-बापू के ग्राशीर्वाद

-8-

चि॰ मणिलाल,

तुमको क्या करना है—इस सवाल से तुम मायूस हो गए। अगर तुम्हारे लिए में जवाब द्ंतो कहूगा कि तुम अपना फर्ज अदा करने वाले हो। फिलहाल तुम्हारा काम अपने माता-पिता की सेवा करना है। इससे आगे तुम्हें चितित नहीं रहना। आगे की चिता तुम्हारे मां-बाप को है। जब वे चल बसेंगे तब वह चिता तुम पर आयगी। इतना निश्चय तो होना ही चाहिए कि तुम्हें बैरिस्टरी का या डाक्टरी का पेशा नहीं करना है। हम गरीब हैं और गरीब रहना चाहते हैं। पैसे की आवश्यकता केवल भरणपोषण के लिए होती है। फीनिक्स को उन्नत करना हमारा काम है, क्योंकि

उसके जरिए हम ग्रात्मा को खोज सकते हैं ग्रौर देश-सेवा कर सकते हैं। इतना यकीन रखना कि में निरन्तर तुम्हारे लिए चिन्ता करता हूं।

मनुष्य का ग्रसली पेशा यही है कि वह ग्रपने चारित्र्य को ठोस बनाये। धन कमाने के लिए कुछ खास सीखना पड़े, ऐसा नहीं है। जो ग्रादमी नीति का रास्ता कभी नहीं छोड़ता, वह भूखों नहीं मरता। ग्रौर यदि वैसा समय ग्राता है तो वह डरता नहीं है।

तुम निश्चित रहकर जो भ्रम्यास वहां हो सके उसे करते रहो। यह लिखते हुए तुमसे मिलकर भ्रभ्ने सीने से लगाने को जी करता है। ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए भ्रांख में पानी भ्रा जाता है। यह निश्चय रखो कि तुम पर बापू कभी निर्दयता का बर्ताव नहीं करेंगे। मैं जो कुछ करता हूं, तुम्हारा भला समभ करके करता हूं। तुम जब दूसरों की सेवा कर रहे हो तो तुम्हें कभी मारा-मारा नहीं फिरना पड़ेगा, यह विश्वास रखो।

--बापू के श्राशीर्वाद

- X -

30-08-58

चि॰ मणिलाल,

तुम किस श्रेणी में हो—इसका उत्तर नहीं दे सकते? स्रव बताना कि बापू की श्रेणी में हूं। पढ़ने का विचार तुम्हें क्यों स्राया करता है? स्रगर कमाने के लिए स्राता है तो ठीक नहीं है, क्योंिक ईश्वर संश्रके लिए चारा-दाना दे ही देता है। तुम मजदूरी करके पेट भर सकते हो। फिर हम को तो फीनिक्स में स्रथवा ऐसे काम में मरना है, जहां पर कमाई की बात की गुंजाइश ही कहां? स्रगर तुम्हें देश की खातिर पढ़ना है तो वह तो तुम इस समय भी कर रहे हो। यदि स्रात्मा को पहचानने के लिए पढ़ना है तो उसके लिए स्रच्छा बनना सीखना चाहिए। तुम स्रच्छे हो, ऐसा संग्र कोई कहते हैं। स्रव रही बात स्रधिक काम करने के लिए तुम्हारे पढ़ने की। इसके लिए जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। फीनिक्स में जो हो सके वह करते रहो। फिर देख लिया जायगा। तुम्हारे लिए मैं चिता करता हूं यह विश्वास हो तो तुम स्वयं चिंता छोड़ देना।

---बापू के ग्राशीर्वाद

- & -

जोहान्सवर्ग कार्तिक विदी पंचमी १९६६ (सन् १९०९ का ग्रन्त)

चि० मणिलाल,

जबतक नीति को दृढ़ रखोगे श्रीर श्रपने कर्तव्य को पूरा करते रहोगे तबतक में तुम्हारे श्रक्षर-ज्ञान के बारे में निर्हिचत रहूंगा। शास्त्र में जिन यमनियमों को बताया गया है, उनको कायम रखो तो बस है। श्रपने शौक के लिए श्रथवा श्रपने को श्रधिक लायक बनाने के लिए श्रक्षर-ज्ञान बढ़ाश्रोगे तो में उसमें सहायक बनूंगा। यदि नहीं बढ़ाते तो उलहना कभी न द्ंगा। फिर भी यदि मन में कुछ निश्चय कर लो तो उस निश्चय पर स्थिर रहने का प्रयत्न करना। श्राजकल तुम प्रेस में क्या कर रहे हो, कब उठते हो, खेती में क्या कर रहे हो, यह लिखना।

--बापू के ग्राशीर्वाद

मणिलालकाका की ही श्रायु के मेरे छोटे का का श्री जमनादास गांधी फीनिक्स श्राने से पहले भारत की सरकारी पाठशालाओं के ढंग के एक हाई स्कूल में राजकोट में पढ़ते थे। उनके नाम लिखे गए बापूजी के पत्रों में से कुछ वाक्य उद्धृत करने योग्य हैं:

"में स्कूली पढ़ाई के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन उसकी मोहर के विरुद्ध हूं। श्राजकल के स्कूलों में पहली बाधा यह है कि शिक्षक नीतिवान नहीं होते। दूसरी यह कि बच्चे शिक्षकों से श्रलग-से रहते हैं। कुछ विषयों के पढ़ने में बेकार समय नष्ट होता है, यह तीसरी श्रीर पाठशालाएं श्रक्सर हमारी हथकड़ी के चिह्नरूप होती है, यह चौथी बाधा है।"

दूसरे एक पत्र में बापू ने लिखा है :

"में अच्छे स्कूल के विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन मेरा विश्वास है कि बहुत सारे लड़कों वाला स्कूल अच्छा हो नहीं सकता। फिर पाठशाला तो वास्तव में वहीं होती हैं, जहां पर लड़के चौबीसों घंटे रहते हैं। ऐसा न हो तो शिक्षण दो प्रकार का हो जाता है।"

इन पत्रों में बापूजी ने जो विचार व्यवत किये हैं उन्हों की परिपाटी वह फीनिक्स की पाठशाला में कायम करने के इच्छुक थे। एक प्रकार से फीनिक्स का वातावरण उसके लिए विशेष अनुकूल था, क्योंकि वह जगल में एकान्त बस्ती थी। भारत के देहातों में जो सामाजिक कुरीतियां नजर आती है उनकी वहां छाया तक नहीं थी।

#### : 28:

### मेरी कमजोरी

ऐसे श्रेष्ठ वातावरण में मुक्त-जैसे बालक को प्रगति के पथ पर ग्रहींनश ग्रग्नसर होना चाहिए था; परन्तु गेहूं के खेतों में बथुग्रा की भांति मेरे चित्तक्षेत्र में कुंठित मनोवृत्ति के ग्रकुर क्यों जमे, यह समक्त में न ग्राने वाली समस्या है। लेकिन यह तथ्य है कि वहां के पुनीत वातावरण में भी ग्रनेक कमजोरियों ने मुक्ते दबा लिया।

हमारी पाठशाला में मध्याह्न के समय जब छुट्टी होती ग्रौर मेरी माताजी भरने पर कपड़े धोने के लिए जातीं तब मैं भटकता न रह ग्रौर पढ़ने में चित्त लगाऊं, इस दृष्टि से वह लम्बे लम्बे जोड़-गुणा मुफ्ते करने को दिया करती थीं। जब घर में कोई न रहता तब ये सवाल करते बैठना मेरे लिए कारावास-सा हो जाता था। मेरा जी जल उठता था ग्रौर में स्लेट-पंसिल को अपना जानी दुश्मन समभता था। जो सवाल पदह-बीस मिनट का होता, वह मेरे लिए घटों का बन जाता था। नज़र स्रंकों पर गडी रहती, पर सही जवाब क्या है, इसकी सुफ नहीं होती थी। इस पर जब मां लौटकर आतीं और सवाल अधूरे देखतीं तब उनको सन्देह हो जाता कि मैंने सवाल किये ही नहीं, खेलता ही रहा हूं। जो किये होते उनमें भी उनको गलती मिलती और प्रत्येक भूल पर मुक्तको डाट-फटकार सह री पड़ती। कुछ दिन बाद मेरे बाल-साथी देवदासकांका और रामदासकाका ने मुक्त पर हमदर्दी दिखाई। वे घूमते-घामते मेरे घर की ग्रोर ग्रा निकलते ग्रौर गणित में मुभे उलभा हुया देखकर जल्दी-जल्दी सवालों को हल कर के मुभे जवाब बता देते और में स्लेट पर उत्तर लिखकर उनके साथ खेलने निकल जाता। जब माताजी लौटकर म्रातीं म्रौर सही उत्तर देखतीं तो प्रसन्न हो उठतीं और मुस्कराती निगाह से मुभे देखतीं। परन्तु उन्हें क्या पता था कि बेटे ने प्रगति नहीं, ग्रधोगति प्राप्त की है।

यह छोटी भूल हो या बड़ी, इसने जीवन-भर के लिए गणित के क्षेत्र में मुभे कमजोर बना दिया। यही नहीं, गणित की चुस्ती खो देने के कारण में जीवन की प्रनेक दूसरी बातों में भी ढीला रह गया।

श्रुतलेख में भी मेरा कच्चापन कभी मिटा नहीं। पिताजी का लेखन बहुत सुन्दर था। मेरे श्रक्षर खराब न हों, इसके लिए उन्होंने शुरू से ही बहुत घ्यान दिया था, लेकिन पिताजी की वह विरासत में नहीं श्रपना सका। मेरे लिए प्रक्षर से भी ग्रधिक मुसीबत श्रुतलेख में तथा नकल करने में होनेवाली भूलों की थी। वैसे तो गुजराती भाषा में हस्व-दीर्घ के बारे में शुरू से ही जैसी ग्रराजकता फैली हुई थी वैसी शायद ही किसी ग्रन्य भारतीय भाषा में रही हो। किन्तु मेरी भूलें केवल हस्व-दीर्घ की या युक्ताक्षर की ही नहीं होती थीं। 'ग्रा' ग्रौर 'ए' की मात्रा की गलतियां भी बहुत होती थीं। लेखन को दो-तीन बार दोहराने पर भी छूटी हुई मात्राएं मेरी नजर में नहीं ग्राती थीं।

गेंद के खेल में भी मैं कच्चा था। फीनिक्स में क्रिकेट का खेल बाकायदा बहुत कम होता था, परन्तु उसका छोटा-सा अनुकरण हम लोग किया करते थे। गेंद के भारतीय खेल भी हम खेलते थे श्रोर कई बार मगनकाका भी हमारे खेल में शामिल होते थे। मेरे लिए गेंद का हरएक खेल अक्सर आंसू बहाने का निभित्त बनता था। निशाना लगाने श्रोर गेंद पकड़ने के लिए में कम फुर्ती से नहीं दौड़ता था। गेंद को ध्यान से देखता था, परन्तु जैसे रेल का प्रनासी भागते-भागते, हांफते-हांफते स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहुंच जाय श्रौर उसी समय सीटी बजाती हुई गाड़ी प्लेटफार्म छोड़ दे, वैसा ही अन्तर मेरे फैले हुए हाथों श्रौर गेंद में रह जाया करता था। मेरी टोलीवालों की नाराजी, मगनकाका का गुस्सा श्रौर मेरे मन की निराशा—तीनों के मिश्रित प्रभाव से समक्ष नहीं पड़ता था कि कहां भाग जाऊं, कहां छिप जाऊं।

श्रुतलेख में श्रौर गेंद पकड़ने में जो कमी छोटी श्रायु से ही मुक्तमें थी उसका कारण मुक्ते अपनी बीस-बाईस वर्ष की श्रायु में अकस्मात् मालूम हुआ, जबिक डाक्टर ने मेरी श्रांखों के लिए ठीक नम्बर का चश्मा दिया। मेंने देखा कि चन्द्रमा को बिना चश्मे के जिस स्थान पर देख पाता था, चश्मा चढ़ाने पर वह श्रिधिक दाई श्रोर दीख पड़ता था श्रौर तब मेरी समक्त में श्राया कि वह मेरा दृष्टिदोष था। में जिस जगह परगेंद समक्रकर हाथ फैलाता था, वहां से वह चार-पांच इंच दाई श्रोर होकर निकल जाती थी। लेकिन उस समय मगनकाका भी मेरी उस शारीरिक श्रुटि को समक्ष नहीं पाये थे।

छोटे बच्चे की ग्रांख के जन्म-जात दोष को सुधारने का प्रयत्न, विशष रूप से भारत में साधारण स्थिति के माता-पिता के घर करना सम्भव नहीं था। परन्तु फीनिक्स के बालकों की शारीरिक, बौद्धिक ग्रादि शक्तियों का विकास करने के लिए जाग्रत प्रयत्न करने की ग्राकांक्षा पिता-काका के दिलों में पैदा हो गई थी।

बात यह थी कि बचपन में मेरी दाई श्रांख की पुतली नाक की ग्रोर के कोने में दबी हुई थी ग्रौर वहां से हटकर घूम नहीं सकती थी। इस पर मगनकाका ने मुक्ते डरबन लेजाकर डाक्टर से एक प्रकार का हरा पट्टा दिलवाया था। अपनी बाई ग्रांख पर वह मुक्ते बांधना पड़ता था। इस तरह सही काम करनेवाली ग्रांख को बन्द कर देना मुक्ते बहुत बुरा लगता था श्रीर मौका मिलते ही बाई ग्रांख पर का वह पट्टा ग्रांख से उतार फेंकता था; परन्तु मगनकाका बड़ी सतर्कता से मुक्ते ऐसा करने से रोकते थे। इस कठिन ग्रम्यास का सुफल मुक्ते यह मिला कि कोने में दबी हुई मेरी दाई पुतली बाहर निकली ग्रौर बहुत कुछ स्वाभाविक रूप से काम करने लगी।

यदि फीनिक्स के हमारे शिक्षक ग्रपनी साधना ग्रौर ग्रन्य व्यवसायों से ग्रिधिक समय बचा कर शिक्षण-कार्य के लिए दे सकते तो बहुत संभव हैं कि मुक्त-जैसे बालक की कई कमजोरियां निर्मूल हो सकतीं। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि नैतिक शिक्षण का जो ग्राग्रह वहां पर बापूजी ने सबके सामने रखा था ग्रौर गरीबी की जो ग्राराधना की थी उसके कारण शिक्षकों द्वारा पढ़ाई के लिए बहुत कम समय दिये जा सकने पर भी, हम विद्यार्थियों ने वहां पर ग्रच्छे संस्कार के बीज ग्रनायास ही कुछ-न-कुछ ग्रवश्य ग्रहण किये।

#### : २५ :

### निर्भयता की शिचा ऋौर अभ्यास

छुटपन में बच्चों को भूत-प्रेत और चूहे-बिल्ली के आतंक की कहानियां सुना-सुना कर उनमें भय के संस्कारों की जड़ जमा दी जाती है। ऐसे संस्कारों के कारण उनके भावी जीवन में आत्मबल और निर्भयता-जंसे उन्नत संस्कारों का सर्वथा श्रभाव हो जाता है। स्वयं बापूजी बचपन में कितने डरते थे, इसका उल्लेख उन्होंने 'आत्मकथ।' में विस्तार से किया है। लेकिन वही बापूजी फीनिक्स में छोटे-बड़े सभी आश्रमवासियों को आत्मबल और निर्भयता की किस प्रकार शिक्षा देते थे, उसका विवरण यहां श्रप्रासंगिक नहीं होगा:

फीनिक्स में ब्राश्रम-स्थापना के प्रारंभिक दिनों की बात है। बापूजी इस भयानक जंगल के खुले मैदान में सोया करते थे। उन दिनों उनका विरोधी दल उग्र बना हुम्रा था भ्रौर उन पर खतरा मंडरा रहा था। फलतः उनकी रक्षा के लिए दो-एक बलिष्ट नौजवान रतजगा किया करते थे। जब बापूजी को पता चला कि उनकी रक्षा के लिए पहरा दिया जाता है तो उन्होंने उन सेवा-भावी युवकों को पहरा देने से रोक दिया।

जोहान्सवर्ग की बात है। गांधीजी के एक जर्मन मित्र श्री कैलनबैक उनकी रक्षा के लिए उनके पीछे-पीछे चला करते थे। एक दिन अपने दफ़्तर में बाहर जाने के लिए बापूजी ने खूंटी पर से अपना कोट उठाया। बगल की खूंटी पर कैलनबैक का कोट टंगा था। उसकी जेब में रिवाल्वर-सा कुछ दीख पड़ा। गांधीजी ने जेब में देखा तो वह सचमुच ही रिवाल्वर था। उन्होंने कैलनबैक को बुलाया और पूछा, "जेब में यह रिवाल्वर क्यों रखते हो?" कुछ भिभकते हुए कैलनबैक ने कहा, "कुछ नहीं, योंही रखा है।"

गांधीजी ने मुस्कराकर पूछा, "रिस्किन ग्रीर टाल्स्टाय के ग्रंथों में कहीं ऐसा भी लिखा है कि बेमतलब ही जेब में रिवाल्वर रखा जाय?"

इस व्यंग्य से कैलन कैक की भिभक श्रीर भी बढ़ गई। बोले, "मुभे पता लगा था कि कुछ गुंडे श्राप पर हमला करने वाले थे।"

"ग्रौर ग्राप उनसे मेरी रक्षा करना चाहते हैं?" गांधीजी ने गंभीरता से कहा।

"जी।"

कैलनबैग का उत्तर सुनकर गांधीजी खिलखिलाकर हंस पड़े। बोले, ''चलो, श्रव तो में पूरा निश्चित हो गया। मेरी रक्षा का सारा बोक्त परमेश्वर से श्रापने ले लिया। जबतक श्राप मौजूद हैं मुक्ते श्रपने को सुरक्षित मानना चाहिए।''

कैलनबैक इस व्यंग्य को सुन कर चुप खड़े थे। कुछ रुक कर गांधीजी ने फिर कहा, "क्या सोचते हो? भगवान पर श्रद्धा रखने का यह लक्षण नहीं है। सर्वशक्तिमान प्रभु सबकी रक्षा के लिए सर्वत्र है। इस रिवाल्वर से मेरी रक्षा करने की चेष्टा छोड दो।"

"भूल हो गई। भ्रब मैं श्रापकी रक्षा की चिंता नहीं करूंगा," कैलनबैंक ने नम्रता से कहा। भ्रौर उन्होंने रिवाल्वर को वहां से भ्रलग कर दिया।

इस घटना के बाद बापूजी के प्रति इतना वैमनस्य बढ़ गया कि स्वयं बापू को भी प्राणघातक हमला होने की ग्राशंका जान पड़ी। उन्होंने मगन काका के नाम लिखे निम्न पत्र में इसका उल्लेख भी किया है:

जोह न्सबर्ग २१-४-१६०८

चि. मगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। मेरे लिए चिंता करने की ग्रावश्यकता नहीं है। में मानता हूं कि मुक्ते अपनी बिल चढ़ानी ही पड़गी। स्मट्स ग्राखिर तक घोखा दे सकेगा, ऐसा में नहीं मानता। लोग अधीर हो उठे हैं। वे मेरे जीवन पर प्रहार करने को तुले बैठे हैं। उनको मौका मिल जाय, ग्रौर यदि ऐसा हो तो संतोष मानना। जिस बात को में कल्पनामय सममता हूं उस बात के लिए जिंदगी की बिल चढ़ानी पड़े तो उससे ग्रधिक मुखदमृत्यु ग्रौर कौन-सी हो सकती है!

---मोहनदास के ग्राशीर्वाद

इस पत्र के कुछ ही दिन बाद जोहान्सबर्ग के राजमार्ग पर मीर श्रालम नामक पठान ने लोहे की सलाख से बापूजी पर घातक प्रहार किया था। यह दुर्घटना सर्वविदित हैं, लेकिन मीर श्रालम के प्रति गांधीजी ने जो व्यवहार किया, उससे न केवल वह श्रपनी करतूत के लिए लिज्जित ही हुश्रा, प्रत्युत उन्हें श्रपना मार्ग-दर्शक मानने लगा।

प्रपने हाथ की दसों ग्रंगुलियों की छाप न देने के कारण जब उसे देश-निकाला मिला तो बंबई पहुंचने पर उसने ग्रपनी टूटी-फूटी ग्रंग्रेजी में बापू के नाम एक पत्र भेजा, जिसका सार यहां देता हूं:

"में बंबई पहुंच गया हूं। ग्राप कुशलतापूर्वक होंगे। ट्रांसवाल के सारे समाचार मेंने गुजराती ग्रखबार में निकलवा दिये हैं। पंजाब पहुंचने पर वहां के ग्रखबारों में भी निकलवाऊंगा।... लाहौर में ग्रंजुमन इस्लाम की बैठक में में हाजिर रहूंगा श्रीर ट्रांसवाल की सारी खबर सुनाऊंगा। लाहौर जाकर लाला लाजपतराय से मिलूंगा और उनकी राय लूंगा।...सीमा-प्रांत पहुंचने पर सब मित्रों से चर्चा करूंगा और जो बन पड़गा, करूंगा।... ग्रफगानिस्तान में भी सबको वहां की स्थित का परिचय दूंगा। श्री काछ-लिया, उमरजी सेठ, दाऊद मोहम्मद, रुस्तमजी पारसी और सोसाइटी के सब भाइयों से मेरा सलाम कहिएगा और मेरा पत्र मीटिंग में रिखएगा।"...

इससे प्रकट होता है कि एक जानी दुश्मन भी गांधीजी के आत्मबल का लोहा मान गया और उनका अन्यायी बन गया।

यही नहीं कि गांधीजी प्रवासियों को ही इन गुणों के लिए तैयार कर रहे थे, बल्कि इन भावों के पत्र भारत के नोजवानों को भी लिखते रहते थे। मगनकाका से छोटे नारायणदासकाका उन दिनों बंबई में नौकरी करते थे। बापू पत्रों द्वारा श्रपने श्रादशों का प्रचार किस प्रकार करते थे, इसका पता

निम्न दो पत्रों से चलता है:

लन्दन ७-**द-१**६०**६** 

चि. नारायणदास,

तुम्हारा पत्र पढ़कर मुभे बहुत ग्रानन्द हुगा। यह मैं जानता हूं कि हिन्दुस्तान के कुछ विद्वान लोग लड़ाई (दक्षिण ग्रफीका में की जाने वाली सत्याग्रह की लड़ाई) का रहस्य समभते नहीं हैं। यह इस बात का सूचक हैं कि हमारे मूल पूर्वजों ने ग्रात्मबल का जो ज्ञान प्राप्त किया था वह श्रब दब गया है। उसे फिर से प्रकाश में लाने के लिए धैर्य की ग्रावश्यकता होगी। समय तो जायगा, पर ज्यों-ज्यों समभदारी पैदा होगी त्यों-त्यों ग्रात्मबल की कसौटी चमक उठेगी। मैं जिस ग्रात्मबल के बारे में लिख रहा हूं वह मंदिर ग्रादि में जाने के बाह्योपचार में निहित नहीं है। कभी-कभी तो ऐसे बाह्योपचार उस बल के विरोधी साबित होते हैं। यदि तुम 'इंडियन ग्रोपीनियन' सावधानी से पढ़ते होगे तो यह कथन कुछ ग्रंश में तुम्हारी समभ में ग्राया ही होगा। वहां बैठे-बैठे भी तुम इस बल का प्रयोग कर सकते हो। सत्य ग्रौर ग्रभय का विकास उसका प्रथम पाठ है।

—मोहनदास के म्राशीर्वाद

जोहान्सबर्ग, फागुन बिदी ४, संवत् १६६६ (सन् १६१० का प्रारंभ)

चि. नारायणदास,

तुम्हारा पत्र मिला। वहां रहकर भी तुम यहां के उद्देशों में सहायक बन सकते हो। मैं देख रहा हूं कि वहां पर भी हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए तुम्हें अपना चारित्र्य सुदृढ़ करना चाहिए। तुमने हमारे धर्म के मूल तत्वों को जान लिया है? यदि तुम कहो कि मैं तो सारी गीता मुखपाठ कर चुका हूं, उसका अर्थ भी मुभे आता है, धर्म का मतलब जानता हूं, तो फिर इस प्रश्न को स्थान हो कहां रहता हे? लेकिन मूलतत्व जानने से मेरा मतलब है उसके अनुसार आचरण करना।

"दैवी सम्पत्ति में प्रथम गुण स्रभय है"—यह श्लोक तुमको याद होगा। तुमने स्रभयदान को थोड़े स्रंश में भी पा लिया है? जो करना उचित समभो, उसे करने के लिए निडरतापूर्वक देह पड़ने तक भी प्रयत्न करोगे? जब तक इस स्रंश तक स्रभय पद को प्राप्त न कर लो, तबतक उसका सेवन करते हुए उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना। इतना करोगे तो तुम बहुत कुछ कर सकोगे। इस सम्बन्ध में प्रह्लाद, सुधन्वा स्रादि के दृष्टांतों को

तुम्हें याद करना चाहिए। ये सब दन्तकथाएं हैं, ऐसा मत मानना। हिंद के पुत्र ऐसे काम करने वाले हो गए हैं। इसीलिए उन श्राख्यानों को श्राज हम कठस्थ करते हैं। श्राज भी प्रह्लाद श्रौर सुधन्वा, हरिश्चन्द्र श्रौर श्रवण भारत में नहीं हैं, ऐसा मत समभना। जब हम उस योग्य बनेगे तब उनसे हमारी भेंट हो जायगी। वे बम्बई की श्रष्टालिकाश्रों में कभी नहीं श्रायगे। पत्थर की जमीन में गेहूं की पैदावार की श्राशा करना व्यर्थ है। बम्बई में रहना हो तो यह बात मन के साथ दृढ़ कर लेनी चाहिए कि बम्बई नरक की खान हं। वहां रहने में कोई सार नहीं है।

—मोहनदास के श्राशीर्वाद

इसके अलावा, आश्रमवासी बच्चों को निर्भयता की शिक्षा देने एवं अभ्यास कराने का वर्णन भी रोचक हैं। जब में मुश्किल से सात-आठ बरस का था, तब उस सूने जंगल में रात के समय घर के बड़े लोग मुक्ते अकेला छोड़-कर चले जाते थे और बापूजी के घर से पहर भर रात बीते लौटते थे। इस बीच में अंधेरे घर में निर्भय होकर सोया रहता। इसी प्रकार मुक्ते सर्वथा निडर बनाने के लिए मगनकाका ने भी विशेष यत्न किये। वह मुक्ते गहरे अंधेरे में करीब आधा फर्लांग की दूरी पर देवदासकाका के यहां सदेश देने भेज देते और जब में निडरतापूर्वक संदेश देकर लौट आता तो मेरी पीठ थपथपाते।

धीरे-धीरे यह कम रात में ढाई मील की दूरी तक जाने का हो गया श्रीर इस प्रकार बचपन में ही निर्भयता के संस्कार मुक्तमें पनप गए।

इन्हीं दिनों की एक अन्य घटना है, जिसके कारण मेरे बाल-हृदय पर पिताजी के साहस का गहरा प्रभाव पड़ा था। एक दिन रात को दो-ढाई बजे वह डरबन से प्राय: १६ मील की लंबी यात्रा करके बीहड़ और सुनसान जंगल से होकर साइकल द्वारा पहाड़ी के ऊबड़-खाबड़ रास्ते से घर आये थे। बापूजी ने उनको आधी रात में डरबन से फीनिक्स जाने की आज्ञा दी थी। अगले दिन सबेरे ३०-४० अतिथियों को लेकर बापूजी फीनिक्स पहुंचने वाले थे। पिताजी के फीनिक्स पहुंचने पर बापूजी के आदिशानुसार मेहमानों के लिए तत्काल रसोई करने का काम कस्तूरबा मेरी माताजी और दूसरों ने शुरू कर दिया।

दिन निकलते ही बायूजी भ्रपने मेहमानों के साथ फीनिक्स भ्रा पहुंचे भौर समय पर सब को भोजन मिल गया।

#### : २६ :

# दुराग्रह की इद

फीनिक्स के जिस वातावरण में मेरा बचपन बीता उसमें भूठ बोलने का संस्कार ग्रहण करने की बात थी ही नहीं। वहां जो लोग थे उनका व्यवहार सरल था। कोई किसी से छल-कपट नहीं करता था। माता, पिता, काका ग्रादि घर के बड़े, ग्रपने-ग्रपने नित्य के जीवन में सदाचारी ग्रौर धर्मभी ह थे। फिर बापूजी का प्रभाव सारे फीनिक्स पर ग्रौर हमारे घरवालों पर इतना ग्रधिक था कि प्रतिदिन सत्यनिष्ठा ग्रौर जीवन की पिवत्रता को बढ़ाने का ग्राग्रह प्रत्येक व्यक्ति के मन में गहरी जड़ पकड़ता जा रहा था।

ऐसे पुनीत वातावरण में सच को छोड़कर भूठ को पकड़ने की मेरी वृत्ति न जाने कैसे पनप रही थी। छोटी-छोटी बातों में में भूठ बोल देता भ्रीर घर में बड़ों के लिए यह बड़ी समस्या बन गई थी कि मुभ से भूठ बोलना कैसे छुड़ाया जाय?

एक बार भूठ बोलकर मैंने मगनकाका के प्रकोप को ग्रत्यंत बढ़ा दिया। घटना यों हुई: फीनिक्स में हुनारा रसोईघर छोटा था, परन्तु वह बहुत स्वच्छ रहता था। स्रन्न-भंडार, बरतन मलने स्रौर हाथ-मुंह धोने की व्यवस्था इत्यादि भी उसी चौकोर कमरे में थी। एक दिन दोपहर के समय मेरी माताजी ग्रौर काकी फीनिक्सवासी ग्रन्य परिवारों में मिलने-जुलने के लिए गई हुई थीं ग्रौर घर में में ग्रकेला इधर-उधर उलट-पुलट कर रहा था। तभी घूमते-घामते देवदासकाका, रामदासकाका ग्रादि दो-तीन लड़कों की मंडली हमारे यहां ग्रा पहुंची। इन सबको चमत्कृत करने के लिए न जाने क्यों एकाएक मुभ्ते एक नई बात सूभी। मैने उनसे कहा, "चलो, एक खेल करें।" में आगे बढ़ा और सब मेरे पीछे-पीछे रसोईघर में आये। रसोईघर में घुस कर में एक मेज पर चढ़ गया और काफी ऊंचाई पर ग्रपना हाथ पहुंचा कर मैंने टांड़ से लाल दवाई की एक बड़ी-सी पुड़िया निकाली। पुड़िया लेकर में मेज से उतरा ग्रौर रसोईघर के कोने में रखे हुए पानी के पीपे के पास गया। उसमें हाथ-मुंह घोने का पानी रहता था ऋौर उसमें पीतल की टोंटी लगी हुई थी। पीपे का ढाकन उठाकर मैंने अपने पास की लाल दवा-परमेंगनेट पोटाश—की पुड़िया से ग्राघी दवा पानी में डाल दी। करीब तीन-चार बड़ी चम्मच के बराबर दवा उस दो-चार बाल्टी पानी में डालकर मेंने उसे कड़छल से हिला दिया। उसके बाद टोंटी खोल दी। लाल पानी

की जलघारा उसमें से बह चली। उसमें श्रपने हाथ भिगोने के लिए मैंने सबको श्रामंत्रित किया। सभी लड़के बड़ी प्रसन्नता से देर तक यह तमाशा देखते रहे। श्राधे से ज्यादा पीपा खाली हो गया तब नल बंद करके श्रौर रसोई बन्द करके हम लोग बगीचों में खेलने को चल दिए।

मगनकाका रोज के नियम के श्रंन्सार, काम से लौटने पर रसोईघर के उस पीपे के पास, हाथ-मुंह घोने के लिए श्राये। उनको वहां देखकर में सहम गया श्रौर उनकी निगाह बचाकर दूसरे कमरे में चला गया। मिनट-दो-मिनट ही बीते होंगे कि मगनकाका की श्रावाज सुनाई दी, "किसने यह पानी बिगाड़ा है?" मेरी काकी श्रौर मेरी माता दोनों श्रपने-श्रपने काम में लगी थीं। पीपे के पानी के लाल होने की बात का उन्हें पता भी नहीं था।

मगनकाका ने मुक्ते बुलाकर पीपे का वह पानी दिखाया और पूछा, "यह किसने बिगाड़ा है?"

"मुक्ते पता नहीं," मैंने साहस के साथ जवाब दिया।

"पता तो तुभे होना चाहिए; घर में तेरे अलावा और कौन हैं जो ऐसा करता?" काका ने कहा।

"हम सब यहीं खेलते थे। पर इसका मुभ्रे पता नहीं।"

"तो क्या श्रपने-श्राप यह पानी रंग गया? तुममें से ही किसी ने इसमें रंग डाला होगा।"

"मुभ्रे पता नहों।"

काका ने और बहुत से सवाल किये, पर में अपनी बात पर डटा रहा।

तब उन्होंने डांट-डपट की, मेरे कान ऐंठे और चपतें लगाईं। परन्तु मैं अपने निश्चित उत्तर से जरा भी नहीं हटा। मैंने सोचा कि मार तो हर हालत में पड़ेगी ही। अपने मुंह अपने-आपको भूठा क्यों स्वीकार करूं? भूठ दोहराता रहूगा तो वह सच मान लिया जायगा।

इधर मेरी जिद का जोर बढ़ता गया, उधर मगनकाका का चित्त मुफ्ते सुधारने के लिए जोर पकड़ता गया। भूठ बोलने की मेरी यह बुराई कैसे मिटाई जाय, इस चिंता ने उनके हृदय को दुखी बना दिया। थप्पड़ों से जब में बाज नहीं श्राया तब वह मुफ्ते घर से बाहर ले गए श्रीर बगीचे में बनी एक टट्टी में बंद कर दिया। में डरा नहीं श्रीर न सच बोलने की श्रवल ही मुफ्तम श्राई। थोड़ी देर बाद काका ने मुफ्ते बाहर निकाला श्रीर सच कहलवाने के लिए बड़ी मीठी श्रावाज से उलट-पुलट कर प्रश्न किये। परन्तु में उनकी सारी बातें पी गया। फिर सजा मिली, पर में श्रपनी बात पर श्रिडग बना रहा। काका बहुत दुखी हुए। काका-भतीजे के बीच का यह इन्द्र कोई डेढ़-दो घंटे चलता रहा। तब मेरी माताजी ग्राईं ग्रीर ग्रांखों में ग्रांसू भरकर बोलीं, "बालक को कहीं ऐसी सजा दी जाती हैं!" इतना कहकर वह मुफ्ते हाथ पकड़कर लेगई।

श्रपने दुराग्रह में मैं उस समय भले ही श्रपनी बात पर श्रड़ा रहा, पर मैं श्राज श्रनुभव करता हूं कि वह मेरी भयंकर भूल थी श्रौर मगनकाका ने जो किया वह बिल्कुल ठीक था। सत्य-पालन पर बिना इतना श्राग्रह रखे श्राश्रम की नींव पक्की नहीं हो सकती थी। मैंने भूठ बोला श्रौर मगनकाका श्रादि को इतना दुखी किया, इसका श्राज भी मुभे पछतावा है।

यह मगनकाका की महानता थी कि उस दिन के बाद उन्होंने कभी मेरे शरीर को हाथ नहीं लगाया। शायद उन्होंने यह भी निश्चय कर लिया कि ग्रागे किसी भी बालक को न पीटा जाय।

इस प्रसंग के बाद मेरे मन को भी कुछ नया प्रकाश मिला। मेरे मन में यह भावना पैदा हुई कि घरवालों को कितना श्रधिक दुखी कर रहा हं। उस दिन से पहले मेरे मन में भावना थी कि मैं सबकी डांट-फटकार के ही योग्य हूं श्रीर सबका अप्रिय हूं, परन्तु श्रब यह बात ध्यान में श्राई कि घर में मेरा स्थान कम नहीं हैं। माता के वात्सल्य ने श्रीर मगनकाका की क्षमा ने मेरे कठोर मन को पिघला दिया।

#### : २७:

### स्त्रदेशी की उपासना

बापू ने जब सर्वोदय के सिद्धांत लोगों के सामने रखे तब श्रम श्रौर त्याग को उन्होंने बहुत महत्व दिया। परन्तु घर में या संस्था में स्वदेशी यानी भारत की बनी चीज बरतने की बात पर उन्होंने घ्यान नहीं दिया था। यही नहीं, श्रंग्रेजी वेशभूषा के बारे में वह काफी सावधान थे। श्रागे चलकर जब उन्होंने स्वावलम्बन श्रौर सादगी पर घ्यान दिया तो स्वदेशी का मार्ग खुल जाना स्वाभाविक था।

श्राश्रम के नित्य के जीवन में स्वदेशी का पालन विधिवत रूप से श्रहमदाबाद में श्राश्रम की स्थापना होने पर शुरू हुग्रा। लेकिन जिस प्रकार किसी वृक्ष के भूमि की सतह के ऊपर फलने-फूलने से पहले उसकी तैयारी होती है, उसी प्रकार स्वदेशी के लिए ग्रभी से तैयारी हो रही थी।

एक दिन हमारे घर में कुछ नया सामान श्राया। पिताजी, मगनकाका मिणलालकाका श्रीर दो-एक श्रन्य फीनिक्सवासी उस नये सामान को उलट-पुलट कर बड़े ध्यान से देखते रहे। मुभे कुछ ऐसा स्मरण है कि उस सामान में कपड़े के दो-चार थान श्रीर श्रगरबत्ती, श्रादि छोटी-मोटी चीजें थीं। एक-एक चीज देखने के साथ-साथ उस पर चर्चा भी होती।

इसी बातचीत के सिलिसिले में प्रथम बार मैंने बंगाल श्रौर पंजाब का नाम सुना। यह भी सुना की बंगाल में स्वदेशी कपड़े ही पहनने का प्रचार श्रिषक है। श्रब स्वदेशी माल खरीदने की चर्चा हमारे घर में होने लगी। मुख्यतः मणिलालकाका श्रौर मगनलालकाका ने उन स्वदेशी वस्तुश्रों की विशेष प्रशंसा की श्रौर दक्षिण श्रफीका में रहते हुए भी श्रपने भारत देश का बना माल भविष्य में खरीदने का उत्साह प्रदिश्ति किया।

कपड़े के जो थान आये थे उनमें खाकी जीन और मद्रासी कपड़े को अधिक पसन्द किया गया। इन दोनों कपड़ों का रंग फीका और मटमैला था। विलायत के बने जो कपड़े हम घर में बरतते थे उनकी तुलना में इन कपड़ों का रंग और चमक बहुत घटिया थी। फिर भी अपने देश की बनी इन स्वदेशी चीजों का मेरे चित्त पर गहरा प्रभाव पड़ा।

फीनिक्स के वातावरण में उस समय अपने देश के प्रति श्रद्धा-भिक्ति की लहर जोरों पर थीं। जहां तक मुफ्ते याद है. बापूजी और हरिलाल-काका तब ट्रासवाल में जेल काट रहे थे। हरिलालकाका की पत्नी, जिनको में अपने मातृपक्ष की अत्यधिक निकटता के सम्बन्ध के कारण गुलाब मौसी कहता था, उन्होंने तथा मेरी माता ने मिलकर एक छोटा-सा गीत लिखा। उसका भाव था: देश-हित के लिए दौड़ो। तन-मन-धन को अर्पण कर जेल-महल में जाकर आनन्द करो। पू० कस्तूरबा और फीनिक्स की अन्य माताएं दोपहर बाद इकट्ठी वैठकर इस गीत को बड़े मधुर और गद्गद कंठ से गाती थीं। में बड़ी श्रद्धा से उसे सुनता था और खेल-कूद के समय उसे गुनगुनाया करता था। इस भजन के सरल शब्दों का मेरे मन पर जैसा गम्भीर प्रभाव पड़ा, वैसा ही गम्भीर प्रभाव पिताजी और काका की उस एक ही दिन की स्वदेशी वस्तुओं के सम्बन्ध की बातचीत का भी पड़ा। स्वदेशी के प्रति अपनेपन की भावना तभी से मेरे मन पर गहरी अंकित हो गई और तब बढ़िया-से-बढ़िया और चमकीला विलायती माल भी मेरे लिए इतना चित्ताकर्यक नहीं रह गया, जितना पहले था।

एक बात हमारे घर में अच्छी थी और वह यह कि जो कुछ नया परि-वर्तन घर में करने का विचार ग्रपनाया जाता था उसमें दो रायें क्वचित ही होती थीं। पिताजी स्रौर काका दोनों ही नये परिवर्तन को लाने में सहयोग से काम करते थे और मेरी माताजी व काकी भी नई बात को ग्रपनाने में पूरा मन लगाती थीं। इन सबमें मगनकाका सबसे आगे रहते थे और उनका सुफाव सब स्वीकार कर लेते थे। 'स्वदेशी' की छोर मुड़ते ही घर के लिए खरीदी जाने वाली चीजों पर मगनकाका ने कडी छानबीन शरू कर दी। कपडे का रंगढंग बदल दिया गया। मेरे लिए गहरे नीले रंग का मखमल का बना हुमा चमकीला 'सेलर्स सूट' (नाविक के पहनने के नमुने का कोट-पतलून) सिलवा दिया था, वह ग्रलग कर दिया गया। खाकी कपड़े का जो स्वदेशी थान आया था, उसके मेरे लिए कोट और नेकर घर में ही बनवाये गए। उस कपड़े को काटकर सीने के लिए कई दिन तक संघ्या के समय स्वयं मगनकाका, मेरी माताजी श्रीर काकी का सम्मिलित प्रयत्न चलता रहा। तीनों ने एक-दूसरे को सीना-काटना सिखाया भौर एक ग्रच्छी-खासी कपड़े की जोड़ मेरे लिए तैयार हो गई। सेलर्स सूट मुभे बहुत प्रिय था, परन्तु जब घर का बना हुआ यह सादा कोट-नेकर तैयार हो गया तब उसे पहनकर मुक्ते ऐसा लगने लगा कि स्रब में छोटे लड़के से बड़ा ग्रादमी बन गया हूं। कुछ दिन बाद जब हम लोग डरबन गये तब वहां के जान-पहचान वाले गुजराती मित्र और व्यापारियों ने मगन-काका के कौशल और साहस की बड़ी प्रशंसा की । वैसे डरबन नगर में जहां बच्चा-बच्चा भी इंग्लैंड के बने श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ सूट-बूट में बनठनकर घर से बाहर कदम रखता था, मेरी घर की सिली हुई खाकी व मोटी खुरदरी पोशाक कुछ विचित्र-सी दीख पड़ती थी परन्तु स्वदेश-प्रेम, स्वदेशी की धुन भौर श्रपने पुरुषार्थ से श्रपनी चीज तैयार करने की निष्ठा को देखकर सभी भारतीय मित्रों में फीनिक्स के इस काम का स्वागत ही हुआ।

छोटे नाप के मेरे कपड़े बनाने में सफलता मिल जाने पर मगनकाका ने बड़ी कमीजें ग्रौर कोट-पतलून बनाने का प्रयोग किया। बाजार से तैयार सिलेसिलाये कपड़े लाना प्रायः बन्द ही हो गया। कपड़ों के सम्बन्ध में ग्राग्रह रखा गया कि वह ग्रहमदाबादी मिल का ही हो। यहां तक कि इंग्लैंड की बनी नेकटाई पहनना भी मगनकाका ने त्याग दिया। विलायती नेकटाई के बदले रंगीन धाग से मेरी काकी द्वारा जालीदार नेकटाई तैयार करवाई ग्रौर जबतक सूट-बूट रहा, डरबन जाते समय वही नेकटाई लगाते रहे।

कपड़ों की तरह ग्रीर भी चीओं के प्रयोग के सम्बन्ध में देसी ही

खरीदने भ्रौर बरतने का प्रयास बढ़ता गया। उसके बदले घर में ही मगन-काका ने बढ़ई के भ्रौजार बनाये भ्रौर छोटी ग्रलमारी, मेज, चौकी भ्रादि चीजे भ्रपने हाथ से बनाने लगे।

### : २८:

# प्रतिज्ञा का बल

प्रतिज्ञा-पालन के सम्बन्ध में बापूजी बहुत ही कट्टर थे। जिस प्रकार भरत की प्रार्थना, विनती, तर्क ग्रादि सबकुछ रामचन्द्र के सामने व्यर्थ सिद्ध हुए उसी प्रकार प्रतिज्ञा-पालन के सम्बन्ध में बापूजी के ग्रागे उनके साथी-सम्बन्धी ग्रीर ग्रन्यायियों की सारी दलीलों ग्रीर ग्रपनी कमजोरी की स्वीकृतियां बिल्कुल बेकार साबित होती थी। ग्रपने निकट का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कोई भी वयों न हो, प्रतिज्ञा की मर्यादा का उल्लंघन करने की कोशिश करता तो बापूजी ग्रत्यन्त दुखी होते।

बापूजी शुरू से ही अपनी संस्थाओं के कर्मचारियों को छोटी-मोटी प्रतिज्ञाएं लेने के लिए लगातार प्रोत्साहन दिया करते थे और फिर प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए उन्हें विवश कर देते थे। 'साटा जीवन भ्रौर ऊंचे विचार' के ध्येय को अमल में लाने की निष्ठा से, जिन व्यक्तियों ने फीनिक्स में बसने का, बापूजी का आमंत्रण स्वीकार किया था, उनमें से सभी लोग बहुत दिनों तक फीनिक्स में नहीं टिक पाये।

जिन व्यक्तियों ने बापूजी के साथ रहकर प्रतिज्ञाएं लेने तथा उनका पालन करने का स्रभ्यास डाला, वे ही लोग धीरे-धीरे बापूजी के स्राश्रम-वासी बन गए। बापूजी का विश्वास था कि "जो मनुष्य व्रतबद्ध नहीं रहता वह किसी भरोसे का नहीं होता।" श्रपने सहकारियों श्रौर विद्या-िश्यों को बापूजी इसी पैमाने से नापते थे।

वास्तव में बापूजी के पास संस्था-संचालन के लिए प्रतिज्ञा-पालन ही सबसे बड़ी निधि थी। वर्षा ऋतु के बादलों की तरह जब भावनाश्रों का जोर बढ़ जाता है तब किसी भी संस्था की स्थापना सहज में हो जाती है, परन्तु थोड़ा समय बीत जाने पर लोगों का जोश ठंडा पड़ जाता है। एक ग्रोर कार्य-भार बढ़ता जाता है, दूसरी ग्रोर कार्यकर्ताग्रों का ग्रापस में मेलजोल

घटने लगता है श्रीर तीसरी श्रोर श्राधिक कि नाइयां बढ़ जाती हैं। फीनिक्स की संस्था के संचालन में भी बापूजी को इन कि नाइयों का सामना कम नहीं करना पड़ा। इस पर एक विशेष कि नाई बापूजी के लिए यह थी कि फीनिक्स से तीन-चार सौ मील दूर ट्रान्सवाल में राजनैतिक संघर्ष में उन्हें श्रपना श्रिषकतर समय लगाना पड़ रहा था। इस मुसीबत में भी बापूजी ने फीनिक्स के घ्येय की श्रोर संस्था की प्रगति को शिथिल नहीं होने दिया। एक बार जिस ऊंचे विचार को श्रपना लिया उस विचार पर प्रतिज्ञापूर्वक डटे रहने की बापूजी की निष्ठा ने 'फीनिक्स' के विकास के मुल-स्रोत का काम दिया।

श्रपने नित्य जीवन में छोटी और बड़ी बातों पर प्रतिज्ञा-बद्ध रहने की बापूजी की लीक पर चलने का सफल प्रयत्न करने वालों में उस समय श्री कैलनबैंक श्रीर मगनकाका मुख्य थे। इन दोनों ने बापूजी का विश्वास श्रिष्ठिक सम्पादन किया था। श्री कैलनबैंक ट्रान्सवाल में श्रहींनश बापूजी के साथ रहते थे श्रीर बापूजी के प्रत्येक काम को पूरा करने में सहयोग देते थे। मगनकाका फीनिक्स में रहकर श्रपनी सूफ-बूक से बापूजी के निर्देश का भरसक पालन करते थे। इसलिए दोनों को कमशः बापू के हनुमान श्रीर लक्ष्मण का उपनाम विनोद में दिया जाता था। मगनकाका के नाम बापूजी का लिखा हुआ एक पुराना पत्र नीचे दिया जाता है। उस पर चैत्र सुदी सप्तमी की तिथि है, पर वर्ष नहीं है। संदर्भ से वह सन् १६०६ में लिखा प्रतीत होता है।

चैत्र सुदी ७

चि. मगनलाल,

तुम्हारे हिसाब से श्राज सप्तमी होनी चाहिए। छगनलाल के पत्र पर पड़ी हुई तिथि से मालूम होता है कि तुम्हारी व मेरी तिथि एक ही है। साथ वाले दोनों पत्र कल लिखे गए थे। तुम्हारा पत्र ग्राज मिला। ठीक किया जो तुमने लिखा। मेरे पत्रों के मिलने के बाद भी तुम ऐसा ही पत्र लिखते। तुम लक्ष्मण तो हो ही, लेकिन ऐसा सुदृढ़ पत्र लिखकर तुमने भरत का काम किया है। जैसे-जैसे में विचार करता हूं, मुफे...की इस दीनता को देखकर रोने का जी होता है। एक बार...ने मुफे निराश किया था, में रोया था।...ने चोरी करके मुफे घोखा दिया तब रोया था। ग्राज फिर मेरी ऐसी स्थिति...ने की है। उनके ऊपर मेरी इतनी श्रद्धा ग्रीर प्यार है कि उन्होंने जो प्रनुचित किया वह खुद मैंने किया हो, ऐसा मुफे महसूस हो रहा है। सवेरे भजन करने के बदले मन उसी विचार में उलफ गया।...को फीनिक्स छोड़ना था तो ठीक तरह से छोड़ा जा सकता था। इस समय तो वह साधारण नीति में भी चूक गए हैं। हद हो गई है।

इससे समभना चाहिए कि ग्रभी श्रौर कितनी साधना करना बाकी हैं। इससे यह भी सूचित होता है कि मनुष्य को प्रतिज्ञा लेने की ग्रावश्यकता है। जो करना हो उसके लिए मन को दे डालने का नाम है प्रतिज्ञा। मन को मुक्त रखने से सैंकड़ों विघ्न ग्राते हैं। प्रतिज्ञा प्रगति की कुजी हैं। "मुभ से बन पड़ेगा तबतक में मांस नहीं खाऊंगा," ऐसा दिरद्र बचन मुभे मांस खिलाकर छोड़ेगा। "देह के गिरने पर भी में मांस नहीं खाऊंगा," ऐसा द्र वचन मुभे बचायगा ग्रौर ऊंचे ले जायगा। जिन तीन प्रतिज्ञाग्रों को विलायत जाते समय मेंने लिया था उन्हीने मुभे बचाया है।...ने ऐसी सुदृढ़ प्रतिज्ञा नहीं ली हैं। फीनिक्स में रहने के बारे में यद्यपि...ने मुभे जताया तो यह कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली है, किन्तु उन्होंने ग्रपने मन से प्रतिज्ञा नहीं ली दीखती, ग्रन्यथा ग्राज उनकी यह हालत न होती।

यदि चाहो तो इस पत्र को ग्रौर साथ के दूसरे दोनों पत्रों को भी . . . के पास भेज सकते हो।

---मोहनदास के श्राशीर्वाद

#### : 38 :

### सेवा सर्वोपरि

'स्वदेशी' की उपासना शुरू होने के कुछ महीने बाद पिताजी के साथ हमारे स्वदेश आने की बातचीत चली, परन्तु मि. वेस्ट के बीमार पड़ जाने के कारण आट-नौ महीने हमें रुक जाना पड़ा। पिताजी और मि. वेस्ट दोनों 'इन्डियन-ओपीनियन' के संयुक्त व्यवस्थापक थे और दोनों एक साथ छुट्टी पर नहीं जा सकते थे। फिर मि. वेस्ट की बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि उनकी तीमारदारी के लिए हर घर से बारी-बारी एक फीनिक्स वासी को उनके बिस्तर के पास उपस्थित रहना आवश्यक था। फीनिक्स में डाक्टर-वैद्य की सुविधा नहीं थी, परन्तु बीमार की परिचर्या और शुश्रूषा में प्रमाद न हो, इसकी सावधानी बापूजी पूरे आग्रह से रखवाते थे। बापूजी ने मणिलालकाका के नाम जो दो पत्र लिखे हैं, उनसे इस संबंध में उनकी सज़गता का अच्छा परिचय मिलता है।

30-3-08

चि. मणिलाल,

परोपकार करना, दूसरों की सेवा करना श्रौर ऐसा करने में श्रपने को रत्ती-भर भी बड़ा न मानना यही सच्ची शिक्षा है। यह बात श्रपनी श्रायु के बढ़ने के साथ तुम श्रनुभव करोगे। बीमार श्रादमी की सेवा करने के बराबर दूसरा उत्तम मार्ग क्या हो सकता है? धर्म का बहुत-सा श्रंश इस मार्ग में श्रा जाता है।

मि. वेस्ट को मुर्गी का शोरवा आदि हमने दिया, उसका विचार निष्पक्ष बुद्धि से करना आवश्यक हैं। बा को ऐसा शोरवा दिये बिना यदि उसके शरीर का अन्त हो जाता तो वह मुक्ते मंजूर था। परन्तु बा की स्वीकृति के बिना उसे में कदापि नहीं देने देता। देखों, देह को आत्मा से बढ़कर प्यारा नहीं होने देना चाहिए। देह से आत्मा को जो अलग पहचानता है वह देह की हिंसक रक्षा नहीं करेगा। यह सब अति कठिन बात हैं, किन्तु जिसके संस्कार अत्यंत पवित्र हैं वह उसे सहज बुद्धि से समभता है और इसका आचरण करता है। देह में रहकर ही आत्मा भला या बुरा कर सकती है, यह घारणा बहुत ही गलत हैं। इस घारणा से संसार में घोर पाप हुए हैं और हो रहे हैं। देह तो दमन करने के लिए हमें मिली है।

---बापू के ग्राशीर्वाद १२-१०-०६

चि. मणिलाल,

तुम मि. वेस्ट श्रौर दूसरों की सेवा करते हो यह तुम्हारी सर्वोत्तम पढ़ाई है। जो श्रादमी श्रपने कर्त्तव्य का पालन करता है वह निरन्तर पढ़ता ही है। तुम जैसा लिख रहे हो, श्रध्ययन को तुम्हें छुट्टी देनी पड़ रही है, यह सही नहीं है। तीमारदारी करने में तुम श्रध्ययन ही कर रहे हो।

श्रक्षरज्ञान को छोड़ना पड़ रहा है, यह सही बात है, पर सेवा का श्रवसर बार-बार नहीं मिलता। श्रक्षरज्ञान बाद में लिया जा सकता है। मन में यह विश्वास रखो कि जब तुम्हारा मन स्वच्छ है तो बीमार की सेवा के कारण तुम बीमार नहीं पड़ोगे। यदि बीमार हो भी गए तो में चिन्तित नहीं होऊंगा। श्रपना रहन-सहन सुधारना, यही श्रध्ययन है, दूसरा सब मिथ्याहै। बापू के श्राशीर्वाद

इन पत्रों से प्रकट होता है कि ट्रान्सवाल में ग्रत्यधिक व्यस्त होते हुए भी फीनिक्स की छोटी-मोटी बातों से बापूजी पूरे जानकार रहते थे। ग्रपने लिए, भ्रपने पुत्र के लिए भ्रौर मगनकाका-जैसे भ्रपने परिवार के युवकों के जीवन में त्याग श्रौर सेवा का श्राग्रह बढ़ाते जाते थे। स्वयं अहिंसा के कट्टर उपासक थे, फिर भी बीमार भ्रंग्रेज मित्र को मांसाहार पहुंचाने की व्यवस्था करने की महान उदारता बापूजी के हृदय में थी।

मि. वेस्ट की बीमारी साधारण नहीं थी। मेरा ख्याल है कि गम्भीर प्रकार के 'टाइफाइड' के रोग से वह पीड़ित थे। सोलह-सत्रह वर्ष की म्रायु के ग्रपने होनहार पुत्र को उनकी सेवा में लगाए रखने का महान साहस बापूजी-जैसे ग्रसाधारण पिता ही कर सकते हैं। यह भी बापूजी की छत्रछाया का प्रताप था कि पूरा भारतवासी परिवार एक ग्रंग्रेज साथी की पूरी ग्रात्मीयता से परिचर्या करे।

जबतक मि. वेस्ट प्रपनी लम्बी बीमारी से उठे नहीं तबतक तो पिताजी का फीनिक्स से बाहर निकलना शक्य नहीं रहा। बाद में फीनिक्स से
चलने की तैयारी हो ही रही थी कि ग्रकस्मात् मेरा छोटा भाई जल गया।
एक दिन मध्याह्न के समय हम सब भोजन करने के लिए रसोईघर के साथ
बाले बरामदे में बैठे थे। रसोईघर के सभी बरतन फर्श पर कायदे से रखकर
पिताजी ने हम बच्चों को ग्रपनी-ग्रपनी थाली पर ग्रधं गोलाकार ढंग से
बिठाया ग्रौर परोसने लगे। रोटी मिल जाने पर 'दाल-दाल' कहता हुग्रा
कृष्णदास दाल की पतीली पर लपका ग्रौर ग्रपने-ग्राप ढक्कन खोलने लगा।
तीन वर्ष का बच्चा तो वह था ही। ढक्कन खोलने के भटके से वह जमीन
पर गिर पड़ा ग्रौर पतीली भी उलट गई। गरम-गरम दाल उसके कपड़े
पर गिरी। पिताजी ने बड़ी शीझता से कृष्णदास को उठा लिया ग्रौर
उसका कपड़ा उतार दिया, परन्तु कपड़ा उतारने में कृष्णदास के कथा,
गाल, कान श्रादि ब्री तरह से भूलस गए।

हाथ-के-हाथ घर में जो बना इलाज किया गया। जल जाने का विशेष उपाय वहां कोई नहीं जानता था। मगनकाका डरबन गये और दवाई ले आये। उन्होंने बताया कि चूना और तैल का मिश्रण है। जलने की जगह पर इस तेल की पट्टी बांधी गई। इतनी भारी पीड़ा रोये-कराहे बिना चुपचाप कृष्णदास सहता रहा। चार-पांच दिन तक घर में सब बहुत चिन्तित रहे। बाहर बड़ी तेज हवा चल रही थी और कृष्णदास के जलने के घावों को हवा से बचाना बहुत आवश्यक था। प्रायः सात-आठ दिन तक सुबह से शाम तक मुभे उसकी खाट के पास रहना पड़ा। उसकी पीड़ा को देखकर क्षणभर भी वहां से हटने की इच्छा मुभे नहीं होती थी। खेल-कूद सब भूल गया। बीमार की सेवा का यह प्रथम अनुभव मुभे सदा याद रहेगा।

एक बार श्राश्रम की प्रार्थना में प्रवचन करते हुए बापूजी ने कहा था, "जब हम किसी बीमार की सेवा करें तब हमारे मन में इस प्रकार की भावना पैदा होनी चाहिए कि ईश्वर करे उस रोगी की सारी पीड़ा मुक्के मिल जाय श्रीर उसकी वेदना दूर हो जाय।" बापू का यह श्रादर्श वचन बताता है कि दूसरों के सुख-दुःख को उन्होंने कितना श्रात्मसात् कर लिया था।

#### : ३0 :

### फीनिक्स आश्रम की समस्याएं

राजनैतिक संघर्ष में ग्रत्यधिक व्यस्त होने पर भी बापू का घ्यान बराबर फीनिक्स ग्राश्रम की ग्रोर बना रहता था। वहां की समस्याग्रों के बारे में वह बराबर सोचते ग्रौर ग्रावश्यक ग्रादेश देते रहते थे।

यहां में उनके दो-तीन पत्रों के कुछ श्रंश एक पुराने पत्र-संग्रह से दे रहा हूं। इन पत्रों पर तिथि या हस्ताक्षर नहीं हैं, फिर भी उन्हें पढ़ने से प्रतीत होता है कि बापू ने उन्हें फीनिक्स संस्था के संचालन के संबंध में लिखा था। मेरा श्रनुमान है कि ये पत्र मगनकाका के नाम ही लिखे गए होंगे:

#### \_ 9 \_

श्रपने प्रति श्रसंतोष या मर्म वचनों के कारण यदि तुम हटना चाहो तो इसमें भेद-बुद्धि समभी जायगी श्रौर उन लोगों के लिए एवं तुम्हारे लिए मेरा जो कर्त्तंच्य होगा उसमें मुभे बाधा श्रावेगी।....तुम हटने का रास्ता लो, इसमें उनका श्रकल्याण ही होगा। हम महाप्रयास में पड़े हैं। तत्त्वज्ञान की खोज कर रहे हैं।

#### \_ ? \_

तुम जरा-सा विचार करो तो देख सकोगे कि कौन किसको निकाले, यह सवाल पैदा होता ही नहीं है। जब फीनिक्स की स्थिति कमजोर पड़ेगी तब निकालने-रखने की बात नहीं रहेगी। लेकिन जिसे खरा रंग लगा होगा वहीं रहेगा। उस समय तो यह प्रश्न श्रायगा कि कौन रुकेगा। श्राज हम वेतन नहीं दे रहे हैं, लेकिन खाना-भर दे रहे हैं। इसमें कमी करके कष्ट उठाकर सूखी रोटी खाकर कौन रहेगा, यही सवाल है।... फीनिक्स भी फीनिक्स में ही रहेगा, यह बात कहां है ? जहां फीनिक्स का हेतु है, वहीं फीनिक्स है।...हम सारी तैयारी हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं।...

मेरी आत्मा तुम समर्थ मानते हो वैसी ही तुम्हारी है। हमारी आत्मा के बीच कोई भेद नहीं है, किंतु तुम्हारे अंदर जिस मात्रा में अनात्मपन, भीरुता, संशय, अनिश्चय आदि हों, उन्हें निकाल दो तो हम दोनों एक समान ही हैं। अंतर इतना ही है कि महाप्रयास से मैंने बहुत सारे मोठ बीन डाले हैं, उतने ही और उससे अधिक दृढ़ताभूवैंक तुम साहस करोगे तो बीन सकोगे।

- 3 -

विपद के लिए धैर्य के समान श्रौर कोई उपाय नहीं है। सत्याग्रह श्रादि का जो साधन ट्रांसवाल में है वही देश में होना चाहिए, इसमें मुफे कोई शंका नहीं है। परन्तु...का पत्र बताता है कि तैयार तो फीनिक्स-जैसे स्थल में ही हो सकेंगे। स्मशान में सोते हुए भी निडर रहना, यह कर्तव्य हैं; परंतु स्मशान में सोने का प्रारंभ करने वाला मनुष्य, वहां पर लेटते ही मरा-मरा-सा हो जाय, यह संभव है। इस प्रकार मेरे श्रौर तुम्हारे लिए तो फिलहाल हिंदुस्तान स्मशान-रूप है। वहां पर बिस्तर लगाकर हम लोग मीराबाई के भजन 'बोल मा, बोल मा, बोल मा रे, राधाकृष्ण बिना बीजुं बोल मा'... (बोल मत, बोल मत, राधाकृष्ण के सिवा श्रौर कुछ मत बोल) इत्यादि गा सकें, ऐसी तैयारियां यहां पर करनी उचित हैं—करनी पड़ रही हैं।... किसी भी प्रकार से किसी भी समय प्राप्त होने वाली मौत को दिल से बधाई देने का बल मुक में श्रायेगा, ऐसा श्राभास मुक्त होता रहता है। ऐसा सभी को हो, यह चाहता हूं।

बालक होने के कारण मुफं उन समस्याओं का ठीक-ठीक पता नहीं, जो फीनिक्स संस्था के ग्रंतरंग में बड़ों को चितित कर रही थीं। लेकिन बापूजी के इन पत्रों से थोड़ा-सा ग्राभास मिलता है कि स्वेच्छा से स्वीकृत की गई गरीबी को निभाने के लिए फीनिक्सवासियों को ग्रपने मन से बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था। मेरे स्मृति-पट पर फीनिक्स के उस समय के वातावरण का यह चित्र ग्रंकित है कि महीनों तक फीनिक्स के मुख्य कार्यकर्ता ग्रापस में कम बोलते थे। प्रेस में सब लोग ग्रपने-ग्रपने स्थान पर गुमसुम कार्य किया करते थे। वहां से छुट्टी पाकर ग्रपने खेतों में व्यस्त रहते थे ग्रौर रिववार के दिन बापूजी के मकान पर संध्या समय सभा करके भजन-कीर्तन ग्रादि करते

१ बापू का आशय गुणों में मिश्रित दोषों को दूर करना है।

थे, परंतु बातचीत उस समय भी बहुत ही कम होती थी। फीनिक्स के शुरू-शुरू के दिनों में जो आपसी वार्ता-विनोद और खेल-कूद होते थे, वह अब नहीं थे। मि. पोलक को तो बापूजी ने अपने सहयोग के लिए फीनिक्स से जोहान्सबर्ग बुला लिया था। इस पर ट्रांसवाल में सत्याग्रह का संघर्ष कठिन-से-कठिनतर होता जा रहा था। स्वयं बापूजी और अन्य सत्याग्रही लगातार जेल का कब्ट उठा रहे थे। इस कारण भी फीनिक्स के वातावरण में हंसी-खुशी का कम हो जाना स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त यह बात भी स्वा-भाविक थी कि संस्था में घन के अभाव के कारण नई-नई मुसीबतें पैदा हों तो कार्यकर्ता आं के बीच मानसिक तनाव और छोटे-मोटे मतभेद बढ़ जायं।

श्रनेक बार संध्या के समय प्रेस के काम से लौटने के बाद हमारे घर के आंगन में पिताजी श्रौर मगनकाका दस-पन्द्रह मिनट तक अत्यंत चितित होकर फीनिक्स के अपने अन्य साधियों के संबंध में, विचार-विनिमय करते थे। श्रीर पिताजी श्रिधिक उदास होकर तथा मगनकाका श्रिधिक कठोर मौन धारण कर घर के बगीचे में परिश्रम करते रहते थे। यह दृश्य मुफ्ते स्पष्ट याद है।

ऐसे समय में बापूजी को भी फीनिक्स की याद कितनी ऋधिक चितित रखती थी, यह प्रिटोरिया जेल से मि. पोलक के नाम भेजे एक पत्र से मालूम हो जाता है:

> प्रिटोरिया जेल २६ म्रप्रैल, १६०६

प्रिय श्री पोलक,

श्राधिक समस्या के बारे में में भारी उलक्षत महसूस करता हूं। फीनिक्स के ऊपर ऋण-भार बना रहे, इस बात से मुक्ते बहुत कष्ट पहुंचता है। मेरे घर के जो कुछ चन्द गहने श्रादि हैं और इंग्लंड से कानून की जो नई किताबें में लाया हूं तथा मेरी किताबों में जो ला रिपोर्ट हैं, उनको बेचकर फीनिक्स का कर्ज श्रदा कर देना। इस कर्ज को पूरा करने के लिए श्रावश्यक हो तो एनसाइक्लोपीडिया तथा हमारे दफ़्तर की बड़ी तिजोरी भी बेच देना। कानून की पुस्तकें शायद प्लेफर्ड, वेल्सन श्रथवा गाडफ खरीद लेंगे। यदि उनमें से कोई न ले तो इन चीजों की सूची बनाकर मित्रों में घुमाना। तिजोरी के तो १४ पींड श्राने ही चाहिए।

मणिलाल का लम्बा पत्र मुभे मिला है। भ्रच्छा लिखा है। कोडिस का भाषण कैंसा हुआ भ्रौर कहां किया गया, मुभे लिखना। बंबई से लौटने में ठक्कर कुछ किताबें व टाइप लाये क्या? में देख रहा हूं कि ठक्कर भ्रपनी पत्नी के साथ छगनलाल के यहां रह रहे हैं। छगनलाल तो बोलेंगे नहीं, पर इससे दोनों को नुकसान है। मित्र की स्थिति विकट हो जाती है। हद से ज्यादा बोभ छगनलाल को नहीं उठाना चाहिए। उनकी मां ने मुभसे कहा था कि छगनलाल की ग्रादत हरे-भरे पेड़ के नीचे सूखने की है। यह सही हैं। फीनिक्स के दूसरे परिवारवालों को भी, जिनके यहां ज्यादा बच्चे हैं, ग्रातिथि का बोभ ग्रपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, बल्कि पुरुषों को चाहिए कि वे ग्रपनी पत्नी का बोभ हल्का करें।

में चाहता हूं कि सब फीनिक्सवासी टाल्सटाय की जीवनी श्रौर उनके प्रायिक्ति-पत्र श्रवक्य पढ़ें। दो दिन में पढ़ें जा सकेंगे। गुजरातियों को चाहिए कि वे कि राजचन्द की उन दोनों पुस्तकों को पढ़ लें जो मेरे संग्रह में वहां पड़ी हैं। संघ्या की प्रार्थना के समय प्रतिदिन दस मिनट उसे पढ़ा जा सकता है। राजचन्द के बारे में जितना श्रधिक मनन करता हूं मेरी राय दृढ़ होती जा रही हैं कि श्रपने समय के वह सर्वश्रेष्ठ भारतीय थे। उस पुस्तक को पढ़ने से मुभे बड़ी शान्ति मिली हैं। बार-बार पढ़ने योग्य पुस्तक है। श्रंग्रेजी साहित्य में इसकी तुलना में श्रा सके ऐसी विचारों की शुद्धि से पूर्ण पुस्तक टाल्स्टाय की पुस्तक के श्रतिरिक्त मुभे नहीं दीखती। कि राजचन्द श्रौर टाल्स्टाय दोनों ने जैसा उपदेश दिया है वैसा श्रपने जीवन में भी श्राचरण किया है। उसमें गहरा श्रनुभव है।

मणिलाल को अपने अध्ययन के बारे में कुछ असंतोष है। इसको में समक्त सकता हूं, वह रहेगा। हम सब भिन्न-भिन्न अनुभव ले रहे हैं। इस अनुभव में प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों की बिल दी जा रही हैं। उनको चाहिए कि वे जो-कुछ सिखाया जा रहा है वह भली-भांति सीख लें। मुक्ते उम्मीद तो है कि उसकी परीक्षा में स्वयं ले सकूं, ऐसा दिन मुक्ते मिल जायगा। मेरी अपेक्षा है कि में स्वयं उसे पढ़ाऊंगा। वह रेखागणित में कच्चा है यह में जानता हूं। इस समय परिश्रम करने और नियमित जीवन बिताने की वह आदत डाले। इससे उसे काफी लाभ होगा। बाग-काम में भी वह समय देता है यह अच्छा है। फिर उसे निश्चित होकर आनन्द से अपने काम में एकाग्र होना चाहिए।

फीनिक्स में सभी लड़के माणिकम् से तिमल सीखना शुरू कर दें। मगनलाल से कहना कि जिस प्रकार उसने ग्रंग्रेजी काव्य याद कर लिये उसी प्रकार तिमल भी याद कर ले।

हरिलाल की पत्नी वियोग के कारण चिंता में रहती है या प्रसन्न रहती है ? बा घर का काम ग्रब कुछ कर सकती है ? . . . स्कूल का मकान कहां

तक पहुंचा? सभी छात्रों के खर्च में कुछ बढ़ती करने की स्रावश्यकता है। उनके माता-पिता से मिलकर छगनलाल उन्हें समक्षाएं।

स्वामी शंकरानंद के रुक जाने से मुभे खुशीं हुई। हिंदू और मुसलमान कौमों के बीच जो सद्भाव है, उसको ग्रधिक पुष्ट करने की कोशिश वे करेंगे ऐसी मुभे ग्राशा है।....वेस्ट से कहना कि प्रत्येक रिवबार को सबको एकत्र करके प्रार्थना करने का जो प्रारंभ किया है उसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं। श्रीमती वेस्ट की बीमारी के समय प्रार्थना-स्थल बदल देना ग्रिधिक उपयुक्त होगा। पर प्रार्थना बन्द रहनी ही नहीं चाहिए। मेरे पत्र की फीनिक्स से संबंधित बातों को वेस्ट के पास लिख भेजना। मेने जो उत्तर मांगे हैं, छगनलाल ब्यौरे से लिख भेजें। मैं उम्मीद रखता हूं कि सात मई तक छगनलाल का पत्र मुभे मिल जायगा। ——मो० क० गाँधी

जेल में बैठे-बैठे सत्याग्रह हांदोलन की गति-विधि के बारे में बापूजी जितने उत्सुक रहते थे, उससे कहीं ग्रधिक फीनिक्स संस्था की प्रगति ग्रौर फीनिक्स में काम करने वालों की विचार-शुद्धि तथा जीवन-शुद्धि के लिए वह उत्सुक रहते थे। क्योंकि ग्रपने ग्रौर ग्रपने साथियों का जीवन ऊंचा उठता रहे तो सत्य की लड़ाई में सफलता देर-सवेर मिल ही जायगी, इसमें बापूजी को लेशमात्र भी शंका नहीं थी।

### : ३१ :

## हमारी स्वदेश वापसी

दो-एक महीने बाद जब कृष्णदास बिल्कुल ठीक हो गया तो हम लोग फीनिक्स से हिन्दुस्तान आने के लिए चले। छः वर्ष समुद्रपार रहने के बाद पिताजी राजकोट लौट रहे थे। मुक्ते भी अपने दादा और दादीजी के दर्शनों की बड़ी उत्सुकता थी। मगनकाका ने अपने पुत्र केश को भी हमारे साथ भेजने का निश्चय किया। फीनिक्स से जब हम चले तब हमारी संख्या बाल-बच्चों सहित छः थी। माताजी, पिताजी, केश, कृष्ण, मेरी छोटी बहन नर्मदा और में। फीनिक्स के घर में रुकने वालों में तीन जने थे—मगनकाका, काकी और केश, की छोटी बहन राघा। भारत की यात्रा पूरी करके डेढ़ नर्ष बाद जब हम फीनिक्स लौटे तब मेरी बहन नर्मदा नहीं रही थी।

डरबन से हमारे स्टीमर को पोरबन्दर पहुंचने में ४१ दिन लगे। आजकल बम्बई से डरबन पहुंचने में १४ या १६ दिन लगते हैं। पिताजी ने मेल स्टीमर छोड़कर साधारण स्टीमर पसन्द किया। इससे लाभ यह हुआ कि उस छोटी आयु में ही में अफीका के पूर्वी किनारे के महत्वपूर्ण बंदरगाहों का अवलोकन कर सका। डरबन से हम 'केजर' नाम के स्टीमर में चले, जो जर्मन कम्पनी का था। उसका भोंपू ब्रिटिश स्टीमरों की तरह काला और मनहस नहीं था। बहुत सुंदर लाल-पीले रंग के पट्टे उस पर थे। वह बहुत बड़ा और इतना पुराना था कि उसको हिन्द महासागर पार करने की इजाजत नहीं थी।

जंजीबार के बाद 'सोमाली' नाम के एक नए ग्रौर छोटे जर्मन स्टीमर में हम लोग हिन्द महासागर पार करके भारत पहुंचे। लौटते समय भी हम उसी स्टीमर में गये, क्योंकि हमारा टिकट वापसी था, जिसकी मियाद डेढ़ साल की थी।

जब पोरबंदर पहुंचे तो बंदरगाह पर स्वागत के लिए म्राई हुई भीड़ के बीच मेरी माता ने मुक्ते नारायणदासकाका का परिचय दिया। नारायणदास काका सबसे पहले हमें बापूजी के बड़े भाई के यहां ले गए। उनका पूरा नाम था लक्ष्मीदास करमचंद गांधी। मोहनदासकाका के सगे बड़े भाई कोई बहुत बड़े म्रादमी होंगे, इस कल्पना से में उनके घर पहुचा। गुजरात-सौराष्ट्र में बैठने के लिए जैसे भूले होते हैं वैसे भूले पर वह बैठे थे। हम सबने उनके चरण छुए। उनका भाल-प्रदेश बहुत विशाल था। पूरे घर में बड़ी गम्भीरता फैली हुई थी। वह विनोद, बातों की वह भरमार, जो फीनिक्स में बापूजी के म्राने पर रहती थीं, उनके यहां मैंने नहीं देखा। थोड़ी देर पिताजी से उनकी कुछ बातें हुई ग्रौर हम उनके घर से लौटकर राजकोट के लिए चल पड़े।

राजकोट में दादाजी और दादीजी हमारी प्रतीक्षा में थे। हमारे स्टीमर को सवा महीने से अधिक बीत गया, इससे वह चितित हो रहे थे। जब हम पहुंचे, दोनों बुआ और दादीजी दौड़कर स्वागत के लिए आई। घर के प्रवेश-द्वार पर ही जोशीजी महाराज पिताजी की जन्मकुंडली फैलाये हिसाब लगाने बैठे थे कि हमारी यात्रा में कोई विध्न तो नहीं आ उपस्थित हुआ? जोशीजी का गणित पूरा होने से पहले ही हम लोग पहुंच गए।

राजकोट बहुंचकर मुक्किल से आठ-दस दिन पिताजी घर रह पाये। उनको मि. पोलक के साथ सारे भारत के प्रवास में जाना जरूरी हो गया; क्योंकि दक्षिण स्रफीका में सत्याग्रह के श्रान्दोलन में एक नया स्रघ्याय शुरू हो गया था। दक्षिण ग्रफीका के सत्याग्रह के इतिहास में उस समय की राजनीतिक परिस्थिति के संबंध में बापू ने लिखा है:

"दोनों स्रोर कुछ शिथिलता स्राई थी। सरकार ने देख लिया था कि जेलखाने भरने से चुस्त सत्याग्रही हारने वाला नहीं हैं।....हिन्दी लोग भी उग्र मुकाबला करने को तैयार नहीं थे। कड़ा मुकाबला किया जा सके इतनी संख्या में सत्याग्रही रहे ही नहों थे। कुछ कायर बन गए थे, कुछ बिल्कुल पराजित मनोवृत्ति के हो गए थे और चुस्त बने रहने वाले सत्याग्रहियों को मूर्ख समभते थे। इधर मूर्ख लोग अपनेको समभदार मानते थे और ईश्वर पर, सत्याग्रह के संघर्ष पर तथा अपने साधन की सत्यता पर पूर्ण विश्वास रखकर जमे हुए थे। उन्हें भरोसा था कि अन्त में विजय सत्य की ही होगी।"

घनघोर ग्रंधेरे में भी बापूजी का दमकता हुन्ना श्रद्धाबल ऐसा था कि निराशा उन्हें छू तक नहीं सकती थी। जल्दी ही ऐसा समय ग्राया कि जेल के बाहर निकलकर राज्यकर्ताग्रों से चर्चा करने के लिए जाने का उनकी ग्रवसर मिला। पिछले प्रकरण में मि. पोलक के नाम प्रिटोरिया जेल से लिखा हुम्रा बापूजी का जो पत्र दिया गया है उसमें लिखने की तारीख २६ अप्रेल तन् १६०६ की है। तीन महीने की सजा काटकर बापूजी मई के मध्य में रिहा हुए श्रीर तुरन्त ही फिर से सत्याग्रह करके वह जेल गये तथा २४ मई को उनको तीसरी बार तीन महीने की सजा मिली। इसके तीन सप्ताह बाद ही, १६ जून १६०६ को ट्रान्सवाल की भारतीय जनता उठ खड़ी हुई। जोहान्सबर्ग में ग्रामसभा की गई श्रौर बापूजी को तथा श्री पोलक को कमशः इंग्लैंड श्रौर भारत में प्रतिनिधि-मण्डल है जाने के लिए नेता चुना गया। इधर बापूजी ने ऋपना मन जेल-महल में कथ्टों की उपासन करने में लगाया था और अपनी संस्था के विकास करने तथा रचनात्मक कार्य में अपना सबकुछ होम देने का संकल्प किया था। लेकिन जनता ने उन्हें राजकीय समभौते के लिए प्रयत्न करने को विवश कर दिया। बापू-जी ब्रिटिश पार्लामेंट के सदस्यों के पास दक्षिण ग्रफीका के भारतीयों की बात रखने के लिए ता. २३ जून को केपटाऊन से रवाना हुए श्रीर १० जुलाई १६०६ को लंदन पहुंचे।

इधर भारत में श्री पोलक ग्रकेले ही ग्राये, क्योंकि उनके साथ भेजने के लिए ट्रांसवाल के भारतीयों ने जिन प्रतिनिधियों को चुना था उन सभी को वहां की सरकार ने जेलों में डाल दिया था।

यहां ग्राकर श्री पोलक ने बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद ग्रादि

कई शहरों में जाकर भारत के उस समय के राजकीय नेताओं को श्रीर श्रखबार वालों को ट्रान्सवालके सत्याग्रह की जानकारी दी। पिताजी ने भी उन के साथ दो-एक मास तक देश-भर में प्रवास किया श्रीर उनके काम में यथाशक्ति सहयोग दिया।

इस प्रवास से राजकोट लौटने के बाद तुरन्त पिताजी को बापूजी की सूचना मिली कि वह बैरिस्टरी पढ़ने के लिए विलायत जायं।

#### : ३२ :

## बैरिस्टरी किस लिए ?

भारतीय प्रवासियों पर दक्षिण ग्रफीका में कानून के बल पर श्रौर सरकारी श्रफसरों की जोर-जबरदस्ती से जो अशोभनीय श्रन्याय दिन-प्रति-दिन होते रहते थे, उनका निवारण करने में बापूजी अपनी बैरिस्टरी की विद्या का भरपूर प्रयोग कर रहे थे। ट्रान्सवाल के जोहान्सबर्ग नगर में वकालत का काम करने के लिए बापूजी ने अपना कार्यालय खोल रखा था। उसमें बापूजी के साथ काम करने वाले श्रनेक सहायक थे, जिनमें मि. रिच, मि. पोलक-जैसे विद्वान श्रप्रेज भी थे। श्रदालत में श्रपना मुकदमा लड़ने के लिए भोले श्रौर प्रायः श्रनपढ़ भारतवासियों को सद्बुद्धि वाले निःस्वार्थ श्रौर चतुर वकील की सहायता दक्षिण श्रफीका में हर समय मिलती रहना जरूरी थी। श्रगर भारतीय श्रौर एशियाई लोगों के पक्ष में काम करने वाला कोई भी समर्थ वकील या बैरिस्टर न होता तो दक्षिण श्रफीका से भारतीय व एशियाई लोगों की जड़ बड़ी जल्दी उखाड़ दी जाती।

दक्षिण श्रफीका में जो सत्याग्रह-ग्रान्दोलन चलाया जा रहा था उस ग्रान्दोलन की नींव में ग्रसहयोग का उद्देश्य नहीं था। ग्रंग्रेजी सरकार ग्रौर ग्रंग्रेजी ग्रदालतें न्याय के पथ पर चलने की निष्ठा रखती हैं, यह भरोसा तब बापूजी के मन में था। इस कारण जब एक ग्रोर वर्ण-विद्वेष वाले कानून का भंग करके वीर सत्याग्रही जेल जा रहे थे तब दूसरी ग्रोर ट्रान्सवाल के हिन्दी व्यापारियों ग्रादि के छोटे-मोटे मुकदमों की पैरवी करने का काम बापूजी के वकालत के कार्यालय द्वारा चलाया जा रहा था। बापूजी वकालत का यह सारा काम कर्त्तव्यबुद्धि से तथा निश्चित ग्रीर स्वल्प मेहनताने से करते

थे। जब सत्याग्रह, जेल-यात्रा, फीनिक्स की संस्था ग्रादि का काम बढ़ता गया ग्रीर बापूजी के पास समय कम रहने लगा तब वकालत के काम का सिलिसला कायम रखने के लिए ग्रीर व्यक्तियों को तैयार करना बापूजी ने ग्रावश्यक समभा। फिर बापूजी का इरादा ट्रान्सवाल ग्रीर दिक्षण ग्रफीका के काम से जल्दी-से-जल्दी छुट्टी पाकर भारत लौटने का था। इसलिए भी ग्रपने पीछे काम संभाल सकें, ऐसे दो-चार नवयुबकों को बैरिस्टरी सिखाने की बात बापूजी ने ग्रपने मन में पक्की की। इस दृष्टि से एक तो मि. पोलक से सोलिसिटर का ग्रम्यास-कम पूरा करने के लिए बापूजी ने ग्राग्रह किया। दूसरे श्री सोराबजी शाहपुरजी ग्रडाजिनया को, जो होनहार पारसी युवक थे, बैरिस्टर बनने के लिए बापूजी ने लदन भेजा। वह बैरिस्टर होकर दिक्षण ग्रफीका लौट ग्राये ग्रीर सेवा का काम भी उन्होंने ग्रादर्श रूप से शुरू कर दिया। परन्तु ऐसे भले ग्रीर श्रेष्ट व्यक्ति का बुलावा ईश्वर के दरबार से बड़ी जल्दी ग्रा गया ग्रीर दिक्षण ग्रफीका की भारतीय जनता शोकमन्न होकर उनका स्मरण ही करती रह गई।

बापूजी ने लन्दन जाकर बैरिस्टर हो ग्राने के लिए मेरे पिताजी से भी कहा। मेरे पिताजी भारत में मैट्रिक पास थे ग्रौर फीनिक्स में 'इन्डियन ग्रोपीनियन' के संपादन का काम वर्षों तक करने से उनके ग्रंग्रेजी-ज्ञान में काफी वृद्धि हुई थी। इसलिए लन्दन में पढ़ना उनके लिए ग्रासान था। परन्तु सामान्य बृद्धि के व्यक्ति को बापू का यह तरीका समक्त में ग्राना कठिन था। ग्रपन ही पुत्र, हरिलाल गांधी ग्रौर मणिलाल गांधी स्कूल-कालेज में पढ़ने के लिए ग्रौर यूनिर्वासटी में जाकर बैरिस्टरी-जैसी उच्च-शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्याकुल थे। तब बापूजी उस शिक्षा को निरर्थक एवं हानिप्रद बताकर उन्हें ऐसा करने से रोकते थे। लेकिन उन्हीं दिनों में सोराबजी, मेरे पिताजी ग्रादि को विलायत पढ़ने के लिए भेजने की सारी व्यवस्था बापूजी ने स्वयं की।

बापूजी के स्वभाव की यह मौलिक विशेषता थी। रेलवे-मोटर आदि यंत्रों के चक्कर में न पड़ने के लिए बापूजी सबसे बारम्बार आग्रह करते थे, परन्तु देश-सेवा का काम पूरा करने के लिए उन साधनों का वह उपयोग भी कर लेते थे। इसी प्रकार प्रचलित यूनिविसिटियों की शिक्षा के विरुद्ध होते हुए भी बापूजी ने दक्षिण अफ्रीका का सेवा-कार्य पूरा करने के इरादे से मेरे पिताजी को विलायत भेजा। उनकी लंदन की पढ़ाई का सर्च बापूजी के परमित्र डा. प्राणजीवन मेहता ने दिया।

बैरिस्टरी की परीक्षा देकर पिताजी के लौटने में जब कुछ महीने बाकी

रहे तब राजकोट में हमारे घर के वातावरण में उत्साह बढ़ गया। मेरे छोटे चाचा जमनादास गांधी, जो उस समय हाई स्कूल में पढ़ते थे. बैरिस्टर के बड़प्पन की नई-नई बातें घर में सुनाते थे। जब बैरिस्टर बनकर पिताजी लौटेंगे तब घर में यह शोभा नहीं देगा, वह नहीं जंचेगा, श्रादि। बैरिस्टर के बेटे को इस तरह कपड़ा पहनना होगा, इस प्रकार शान से बातचीत करनी होगी, इत्यादि बातें सुन-सुनकर मुफे भी श्राभास होने लगा कि चार-छ: महीनों के बाद सचमुच में भी बड़ा हो जाऊंगा श्रौर राजकोट की पाठशाला के लडके मेरी श्रोर श्राश्चर्यचिकत होकर देखेंगे।

परंतु अंग्रेजों-जैसा साहब बनने की इस घुन का कुप्रभाव मुभ-जैसे कोमल बुद्धि वाले पर बढ़े, इससे पहले ही ईश्वर ने हमारी रक्षा की। पिताजी को अकस्मात् इंग्लंड से लौटना पड़ा। वहां की कड़ी सर्दी से वह बीमार पड़ गए। वहां के डाक्टरों ने उन्हें तीन-चार सप्ताह आराम के लिए इटली भेजा। परंतु वहां से लंदन लौटने पर दुवारा उनकी बीमारी बढ़ गई। इसलिए डाक्टरों ने उन्हें बिना परीक्षा दिये ही तुरन्त स्वदेश लौट जाने के लिए विवश किया।

इंग्लैंड से पिताजी लौटकर राजकोट श्रागए। उसके श्राठ-दस दिन बाद बापूजी का तार श्राया। उसी समय फीनिक्स के लिए प्रस्थान की तैयारी शुरू हो गई।

#### : ३३ :

# फिर फीनिक्सः बापू के प्रेरक पत्र

कई नगरों की भांकी देखते हुए हम बम्बई पहुंचे। शीघ्र ही स्टीमर पर जाने की व्यवस्था हो गई श्रौर दुबारा ग्रपने जाने-पहचाने 'सोमाली' स्टीमर में पहुंचकर मेरा जी खिल उठा। समुद्र-यात्रा की जो तैयारियां की गई उनमें बबूल के दातुनों की एक बड़ी गड़डी, बिस्कुट के डिब्बे, चावल व श्रालू की बोरी श्रौर मेरे लिए बम्बई के बनियों की-सी काली गोल टोपी श्रीद चीजें थीं।

'सोमाली' जर्मन स्टीमर के लिए हम लोगों का वापसी टिकट दूसरे दरजे का था, परन्तु हमारे-जैसे बड़े परिवार के लिए भ्रावश्यक बड़े कमरे की दूसरे दरजे में कमी थी, इसलिए इस बार हमारी यात्रा पहले दरजे में हुई। जमनादासकाका के लिए, जो हमारे साथ जा रहे थे, टिकट तीसरे दरजे का लिया गया, क्योंकि वह नया लिया जाना था, इसलिए खर्च में बचत की जा सकी। उन्होंने ग्रारामकुर्सी साथ में ले ली थी ग्रौर उसी पर खुले डेक में उन्होंने सारी यात्रा तय की। मुक्ते पहले दरजे के उन सजे-राजाये कमरों के मुकाबले खुले समुद्र की लहरों को देखने ग्रौर यात्रियों की चहल-पहल में ग्रधिक ग्रानन्द ग्राता था। पिताजी के बदले छोटे काका के पास ही में ग्रधिक समय बिताता था। छोटे काका रामायण ग्रौर दूसरी पुस्तकें पढ़ने में दिन विताते थे। में नाविकों की दिनचर्या देखने ग्रौर स्टीमर की मशीनों की गतिविधि जांचने में उलका रहता था। प्रायः तीन सप्ताह वाद एक दिन बाह्म मुहूर्त्त में हमारे जहाज ने डरबन के बन्दरगाह में प्रवेश किया। बिल्कुल तट पर लगने से पहले सूर्योदय होने की प्रतीक्षा की गई। जब हम पहुंचे तब मगनलालकाका ग्रौर काकी को हमने एक दूसरे बड़े जहाज पर देखा। वे खड़े हए मुस्करा रहे थे।

मगनकाका को प्रसन्न देखकर मुभे तसल्ली हुई, क्योंकि मुभे डर था कि उनसे मैंने जो चिट्ठी लिखनेका वादा किया था, वह पूरा न होने की वजह से वह नाराज होंगे। किन्तु उन्होंने एक शब्द भी मुभे नहीं कहा। में उतावला हो रहा था कि फीनिक्स की सारी बातें उनसे यहीं पूछ लूं। किन्तुदो-चार मिनट के बाद ही कुछ अंग्रेज अफसर हमारे बीच आ धमके और मगनकाका व पिताजी उनसे बातचीत में उलभ गए। अगर हम लोग गोरी चमड़ी के होते तो आध घंटे में ही स्टीमर से उतरकर शहर में पहुंच सकते थे, पर हम तो थे हिन्दुस्तानी। हम-जैसों के लिए डरबन के दरवाजों में सरलता से घुसने की गुंजाइश नहीं थी।

गोरे अफसर श्रीर पिताजी के बीच बहुत देर तक बातचीत हुई। इसके बाद उसने जमनादासकाका को अंग्रेजी में बड़ा कागज भरकर कुछ लिखनवाया। उसे यकीन हो गया कि जमनादासकाका पड़े-लिखे व्यक्ति हैं। पिताजी के पास अपना, मेरी माताजी का श्रीर सभी बच्चों का वापसी टिकट था श्रीर नेटाल में प्रवेश पाने का परिमट भी था। इसलिए श्रन्य भारतीयों के मुकाबले चुंगी के श्रिधकारी के चंगुल से हमारा छुटकारा जल्दी हो गया श्रीर दक्षिण अफ्रीका की धरती पर हम उसी दिन मध्याह्न से पहले पर रख सके। लेकिन कुछ लोगों का स्टीमर से नीचे उतारना मुक्किल हो गया। उनकी सहायता के लिए पिताजी को बहुत देर तक अफसर के साथ बातचीत करनी पड़ी। दो श्रादमी तो बहुत ही परेशान हो गए। वे पिताजी के पास गिड़गिड़ा रहे थे। उनके लिए पिताजी ने भरसक कोशिश की,

परन्तु वह ग्रधिकारी रत्ती-भर भी नहीं पसीजा। उसे शायद यह शक हो गया था कि उनके पास ग्रपने नहीं, किसी ग्रौर के परमिट हैं। इसलिए उनकी कानूनी जांच करने पर वह तुल गया।

चुंगी से पार होने के बाद हम सीघे रुस्तमजी सेठ के घर पहुंचे, जो हम सब फीनिक्सवासियों के कुटुम्बीजन-से थे। वहां कुछ देर ठहरकर हम लोग स्टेशन पर गये और फीनिक्स के लिए रवाना हो गए। घंटे-भर का रेल का सफर और ढाई मील की पैदल यात्रा पूरी करने तक सारे मार्ग में मगनकाका से मैंने बहुत-सी बाते सुनीं। हमारी अनुपस्थिति में फीनिक्स में कई परिवर्त्तन हो चुके थे। बापूजी ने ट्रांसवाल में अपनी दिनचर्या में भोजन में कठिन प्रयोग शुरू किये थे।यह सब सुनकर मैं चिकत रह गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं किसी नई दुनिया में पहुंच गया हूं।

हम लोग जब फीनिक्स पहुंचे, रात हो गई थी। दूसरे दिन सवेरे में फीनिक्स में चक्कर काटने को निकल पड़ा। हमारे घर का चौड़ा बगीचा बहुत सुन्दर हो गया था। संतरे, केले, लुकाट, नीबू, सबकुछ फलने लगे थे। एक सुन्दर नया मकान पुस्तकालय के लिए बन गया था। किन्तु हमारे घर के पड़ोस में जो दूसरे मकान थे, वे सुनसान हो गए थे। बापूजी का बड़ा घर भी सुना पड़ा था श्रौर हमारी कोडिस-शाला उजड़ गई थी। साथ ही, जब मुके पता चला कि महीनों तक बापूजी के फीनिक्स आने की संभावना नही है श्रौर देवदासकाका भी बापूजी के पास ही रहने वाले हैं तो में उदास हो गया।

किसी दिन बापूजी का पत्र, किसी दिन बापूजी द्वारा सूचित की गई पुस्तक, किसी दिन टाल्स्टाय की कहानियां श्रोर उनके उपदेश श्रादि पर चर्चा होती थी। मेरी समभ में कुछ श्रिक नहीं श्रा पाता था, परन्तु मगन काका की एक बात मेरी समभ में श्रा गई। वह यह कि "जो पसीना न बहावे, उसे भोजन करने का श्रिषकार नहीं हैं; हाथ में कुदाल या कुल्हाड़ी के निशान न पड़े हों उसको भोजनालय में प्रवेश मिलना ही नहीं चाहिए।" उन चर्चाश्रों से दूसरी बात मेरी समभ में यह श्राई कि साहब बन कर रहना श्रच्छा नहीं। बापूजी बड़प्पन छोड़कर मजूर-किसान का जीवन श्रपनाने का जो श्राग्रह करते हैं वह ठीक हैं। सूट-बूट की शान के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए।

में बता चुका हूं कि जब मेरे पिताजी लन्दन बैरिस्टरी पढ़ने के लिए गये थे तब राजकोट में अपने छोटे काका की प्रेरणा से अंग्रेज साहबों का-सा जीवन प्राप्त करने के लिए में कैसे दिवास्वप्न देखने लगा था और बैरिस्टर का बेटा बनकर राजकोट के स्कूल के लड़कों के बीच ऊंचा सिर रखकर घूमने-फिरने की कैसी उम्मीद रखता था। फीनिक्स लौटने के कुछ ही दिन बाद जमनादासकाका मगनकाका के प्रभाव में था गए थीर साहब बनने की उमंग छोड़कर बापूजी की बात को समभने थीर करने की साकांक्षा हमारे दिल में पैदा हुई। में यह नहीं कह सकता कि जमनादासकाका के मन में क्या-क्या बातें उठती थीं, परन्तु अपने बारे में बता सकता हूं कि जब मैंने मगनकाका के मुंह से सुना कि बापूजी ने बूट थीर मोजे पहनना छोड़ दिया है तब उनके इस त्याग का मुभ पर गहरा प्रभाव पड़ा। तब-तक में यह समभता था कि हमारे घर में जिस प्रकार पिता, काका थ्रादि उसी प्रकार हमारे घर के, हमारे परिवार के, बड़े थीर श्रेष्ठ व्यक्ति बापूजी हैं। परन्तु अब मेरे छोटे-से दिमाग में यह भावना पैदा हुई कि बापूजी हमारे घर के बड़े हैं। मामूली श्रादमी की तरह बान और शोभा के पीछे वह पड़नेवाले नहीं हैं। श्रच्छी-से-श्रच्छी बात को खोजकर वह सबको सिखाने वाले तथा सबसे श्रच्छ पुरुष हैं।

यह सही है कि उस समय अपने मन के इन भावों को मैं इस प्रकार की भाषा में व्यक्त नहीं कर पाता था, परन्तु इसमें कोई शक नहीं कि बापूजी की महानता ने उस समय मेरे हृदय में गहराई तक अपना स्थान जमा लिया।

प्रचानक एक दिन जमनादासकाका फीनिक्स से जोहान्सबर्ग चले गए।
मुफे बाद में पता चला कि बापूजी ने उनको प्रपने पास टाल्स्टाय फर्म
पर बुलाया है। इससे फीनिक्स में मेरा प्रकेलापन श्रौर भी बढ़ गया।
स्वदेश से लौटने के बाद दूसरे बाल-िमशों के श्रभाव में जमनादासकाका
के साथ दिन बिताकर में श्रपना मन बहलाता था। डेढ़-दो महीने के बाद
वह साथ भी मुफसे छिन गया श्रौर मेरी कठिनाई बढ़ गई। जब जमना
दासकाका फीनिक्स से जा रहे थे तब मैंने भी उनके साथ जाने की मांग
की, परून्तु ट्रांसवाल जाने के लिए मेरे नाम का परिमट बनवाने की दिक्कत
सामने श्राई श्रौर इससे भी ज्यादा बाधा देनेवाली बात यह हुई कि मैं
श्रभी बच्चा था। बापूजी के पास श्रनेक छोटे-छोटे लड़के इकट्ठे हुए थे।
उनके बीच मुफे श्रकेला भेजने के लिए मेरे पिताजी सहमत नहीं थे। इस
प्रकार राजकोट से फीनिक्स तक की यात्रा के बाद भी बापूजी से मैं दूरका-दूर ही रहा।

यदि बापूजी जोहान्सवर्ग ही रहते तो शायद उनके पास जाने का मेरा इतना मन न होता, परन्तु भ्रव तो उन्होंने जोहान्सवर्ग से इक्कीस मील दूर लोली स्टेशन पर फीनिक्स से भी बढ़िया भ्राश्रम खोला था। वहां उनके पास रामदासकाका, देवदासकाका भ्रौर मणिलालकाका थे भ्रौर फीनिक्स से हिन्दुस्तान भ्राने के पहले के मेरे कई बाल-मित्र वहां थे। उस नए भ्राश्रम को न देख सकने के कारण उन दिनों मेरा मन बहुत बेर्चैन रहने लगा। यहां बापू के कुछ पत्रों को देना अप्रासंगिक न होगा जो उन्होंने उन दिनों मगन-काका को लिखे थे श्रौर जिनके द्वारा जीवन का सही मार्ग अपनाने की उन्होंने प्रेरणा दी थी।

चि. मगनलाल,

सत्य का सेवन करने के लिए बहुत कब्ट उठाना पड़ता है। सत्य का सेवन करने वालों को शारीरिक दुःख न उठाना पड़ा हो, ऐसा उदाहरण मुश्किल से मिल पायगा। विश्वास बैठे तो शारीरिक दुःख ही सुख है। जो भी हो, यह विचार अपनाने-जैसा है। 'सत्य की जय' इस वाक्य का काफी अनर्थ किया गया है; परन्तु उससे हमें अछूता रहना आवश्यक है।

--मोहनदास के ग्राशीर्वाद

बापूजी के इस संक्षिप्त पत्र के संदर्भ का पता नहीं चलता। सत्य की दुहाई देकर कौन-से अनर्थ किये जाते हैं, इसका स्पष्टीकरण बापूजी के इस पत्र से नहीं मिलता। परन्तु पत्र की घ्विन से उसका सार निकाला जा सकता है कि सत्य के पुजारी को इहलोक में ऋदि-सिद्धि, सुख-चैन आदि प्राप्त करने में विजय मिलती है, यह कल्पना जड़-मूल से गलत है और ऐसी लालसा से हमें सर्वथा अछूता रहना चाहिए।

हमें भ्रपना रास्ता सोच-सम्भकर निश्चित करना चाहिए। इसी को

लक्ष्य में रखकर एक दूसरे पत्र में बापूजी ने लिखा:

माघ सुदी १०

#### चि. नारायणदास,

यह ऐसा विकट समय ग्रा गया है कि कुछ प्रश्नों में ग्रौर कुछ लोगों के लिए ग्रपन बुजुर्गों की ग्राज्ञा का पालन करने के विषय में विचार करने की ग्रावश्यकता रहती हैं। मुफे तो लगता है कि माता-पिता का प्रेम इतना गूढ़ होता है कि बहुत सबल कारण न हो तो उनके दिल को चोट पहुंचानी उचित नहीं। परन्तु ग्रन्य बुजुर्गों के बारे में मन ऐसा स्वीकार नहीं करता। नीति के प्रश्न में जहां पर हमें थोड़ा-सा भी संशय हो वहां पर भी कम दरजे के बुजुर्गों की बात का उल्लंघन किया जा सकता है—करना कर्त्तव्य हो सकता है। जहां पर नीति के बारे में संशय ही न हो वहां पर माता-पिता की ग्राज्ञा का भी उल्लंघन किया जा सकता है—करना यह कर्तव्य होता है। यदि मुभे मेरे पिता चोरी करने के लिए कहें तो मुभे वह नहीं करनी चाहिए। मेरा विचार ब्रह्मचर्य के पालन का हो ग्रौर माता-पिता दूसरे प्रकार की ग्राज्ञा है तो उनकी ग्राज्ञा का विनयपूर्वक मुभे उल्लंघन करना चाहिए। जबतक

मणिलाल श्रीर रामदास सयाने श्रीर दक्ष न हों तब तक उनकी सगाई करनी ही नहीं, यह मैं श्रपना धर्म समभता हूं। यदि मेरे माता-पिता जीवित होते श्रीर उनका विचार मेरे विचार से विपरीत होता तो मैं विनयपूर्वक उनका विरोध करता श्रीर में मानता हूं कि बे मेरी बात स्वीकार कर लेते।

इतना लिखना काफी है। अधिक शंका उठे तो लिखना। तुम सद्वृति-वाले हो और मेरी बात का अनर्थ नहीं करोग ऐसा समभकर मेंने यह लिखा है। पाखंडी व्यक्ति मेरे कथन को उद्दंडता बतायगा अथवा मेरे वचन पर मूढ़ विश्वास रखकर उसका अनर्थ करेगा और गलत बात में बुजुर्गों की आज्ञा का उल्लंघन करेगा।...शायद यह भी अर्थ निकालेगा कि बुजुर्गों को मंजूर न हो तो भी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए मद्य-मांस का सेवन करना कर्त्तंव्य है।

---मोहनदास के ग्राशीर्वाद

उस समय स्वतंत्र विचार करने के लिए बापूजी कितने आग्रही थे इसका पता नीचे के पत्र से चलता है:

शनिवार, रात को ६ बजे

चि. मगनलाल,

एक के बाद दूसरी पुस्तक पढ़ते-पढ़ते अन्त में तुम अन्तर-विचार कर सकोगे। प्रत्येक पुस्तक में कुछ-न-कुछ त्रुटि होती है, होनी ही चाहिए। लिखने वाले के चारित्र्य की छाप उसके लेख में अनिवार्य रूप से पड़ेगी ही। इसलिए मनुष्य-मात्र के लिखने में त्रुटि का होना अवश्यम्भावी है। मूंग में से जिस प्रकार हम करडु (न सीजने वाले मूंग) अलग कर देते हैं, इसी प्रकार पढ़ाई में भी करना। जब इस प्रकार अन्तर-विचार की आदत हो जायगी तब ऐसा विवेक शक्य होगा।

—मोहनदास के श्राशीर्वाद रविवार

चि. मगनलाल,

श्रात्मा के श्रतिरिक्त सबकुछ क्षणभंगुर है, इस विचार को हर समय दोहराते रहना श्रावश्यक है। यही नहीं, उससे संबंधित कार्य में सतत संलग्न रहना चाहिए। ज्यों-ज्यों विचार करता हूं, सत्य श्रीर ब्रह्मचर्य की महिमा की कल्पना से मन प्रफुल्लित हो जाता है। ब्रह्मचर्य का श्रीर श्रन्य सभी नीतिमत्ता का समावेश सत्य के श्रन्दर हो जाता है। फिर भी ब्रह्मचर्य का महत्व इतना भारी है कि उसका श्रासन सत्य की बराबरी का समभना चाहिए, यह विचार मुभे श्राया करता है। मुभे दृढ़ विक्वास है कि इन

दोनों के द्वारा किसी भी प्रकार की बाधा को दूर किया जा सकता है। वास्तविक बाधा तो हमारा ग्रपना मनोविकार ही है। यदि बाह्य संबंधों पर सुख का लेशमात्र भी ग्राधार हम न रखें तो लोग क्या कहते हैं, यह न सोचकर हमें क्या करना चाहिए, यही हम सोचेंगे।

—मोहनदास के आशीर्वाद
"इस समय तो यह बात है। मैंने जो बताया है उसके विरुद्ध यदि
सारी दुनिया हो तो भी मुफ्ते निराशा होने वाली नहीं है। यह कोई घमंड
से भरा वचन नहीं है, परन्तु सत्य वचन है। हिन्दुस्तान के लिए करने का
हमारा मनोरथ है यह बात नहीं, अपितु स्वयं अच्छे बनें यह मनोरथ हैं।
यही मनोरथ होना चाहिए। बाकी सब गलत हैं। जिसने आत्मा को जाना
नहीं उसने कुछ नहीं जाना।...रावण के उत्साह का अनुकरण करके हम
आत्मा की स्रोर मुझें।"

—मोहनदास के ग्राशीर्वाद

### : 38:

# स्मट्स सरकार की क्रूरता: बापू की दढ़ता

सन् १६०६-१० के वर्ष में जब दक्षिण ग्रफीका के चार प्रान्त मिलकर एक यूनियन कायम हुग्रा ग्रौर गोरों का संगठन मजबूत हुग्रा तब सत्या-ग्रहियों का कांटा ग्रपने मार्ग से हटाने के लिए स्मट्स-सरकार तुल गई। सरकारी कानून से ग्रौर जहां ग्रावश्यक प्रतीत हो वहां कानून को ताक पर रखकर भी उसने ग्रन्याय करने पर ग्रपनी ताकत लगा दी। ट्रान्सवाल में कड़ाके की ठंड पड़ती थी। रात-भर पाला गिरता था। ऐसी हालत में भी सत्याग्रही कै दियों को बहुत हलके केवल दो कम्बल ग्रोढ़ने-बिछाने को मिलते थे। प्रातःकाल से ही जब हाथ-पैर की ग्रंगुलियां सुन्न हो गई हों, उनसे पत्थर तोड़ने का ग्रौर तालाब खोदने का काम लिया जाता था। खाने के लिए निःसत्व ग्रौर रही भोजन दिया जाता था ग्रौर जेल के दारोगा का व्यवहार ग्रपमानजनक रहता था। जेल के ऐसे बेहद कष्टों के होते हुए भी जब वीर सत्याग्रही प्रसन्न-वदन जेल काटते थे ग्रौर एक बार जेल से छूटते ही दुबारा कानून भंग कर जेल में जा बैठते थे तब ट्रान्सवाल की सरकार ग्रापे से बाहर हो गई। जेल के लिखत-ग्रलिखत नियमों के द्वारा

जो उत्पीड़न हो रहा था उससे उसको तसल्ली नहीं हुई तो उसने सत्या-ग्रहियों को देश-निकाला देने का तरीका ग्रपनाया। एक स्टीमर में प्रायः पचहत्तर सत्याग्रहियों को जबरदस्ती समुद्रपार भारत में भेज दिया। सत्या-ग्रहियों को यह यात्रा कैंदी की हालत में कराई गई। स्टीमर में कपड़े-लत्ते ग्रीर खाने-पीने की भारी दुर्व्यवस्था रही। कई के परिवार, जमीन ग्रीर चल-श्रचल सम्पत्ति दक्षिण ग्रफीका में छूट गई ग्रीर स्टीमर में जो दुःख उन्हें भोगना पड़ा, उसके फलस्वरूप नारायणस्वामी नामक एक तरुण को यात्रा में ही ग्रपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। इधर ट्रान्सवाल में जेल के कष्ट से उत्पीड़ित होकर एक दूसरे तरुण नागापन के प्राण-पखेरू उड़ गए। दोनों ही सत्याग्रह के इतिहास में प्रथम शहीद बन गए।

'इन्डियन स्रोपीनियन' के २६ जून १९०६ के स्रंकों में बापूजी ने ट्रान्स-वाल के रहने वाले हिन्दियों के नाम एक स्रपील निकाली:

"जो शिष्टमंडल विलायत जा रहा है उसके साथ में भी जा रहा हूं। हम चार थे। उनमें से दो प्रतिनिधि तो गिरफ्तार हो गए हैं और इस समय जेल में विराजमान हैं। दूसरे भी हिन्दवासी, जो बहुत बार श्राहत हुए हैं, उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया है। ऐसे श्रवसर पर विलायत जाना मुक्ते बिल्कुल सुहाता नहीं है। फिर भी यूरोपवासी मित्रों में सभी का मत है कि मुक्ते विलायत जाना चाहिए। इसलिए मि. हाजी हबीब के साथ में जा रहा हूं। लेकिन जो मांग हम लोग कर रहे हैं और जिसके न मिलने के सबब सैकड़ों हिन्दी जेल जा चुके हैं वह मांग विलायत जाने से प्राप्त हो जायगी ही, ऐसा निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

"ऐसा भी हो सकता है कि लार्ड कू डेप्यूटेशन से मिलने से ही इन्कार कर दें और कहें कि जो लोग कानून के खिलाफ हो रहे हैं वह उनसे नहीं मिल सकते। शिष्टमंडल भेजनेवालों को यह समक्ष लेना ग्रावश्यक है कि इस समय जब कि दक्षिण ग्रफीका के सभी हाकिम लोग विलायत में एकत्र हो रहे हैं तब शिष्टमंडल भेजकर हम लोग केवल एक प्रयोग-मात्र कर रहे हैं, ताकि बाद में जाकर पछताना न पड़े। शिष्टमंडल के संबंध में ग्राशा का महल खड़ा करना व्यर्थ है।

"जड़ी-बूटी-अक्सीर दवाई-तो केवल जेल ही है। चन्द हिन्दी भी बार-बार जेल जाते रहेंगे तो अंत में हमारी मांग पूरी होगी ही। ऐसा एक भी हिन्दी अंत तक लड़ता रहेगा तो भी मांग पूरी होगी। यह लड़ाई 'सच-भूठ' की है। सच हिन्दी कौम के पक्ष में है।

"कौम में फूट डालने वाले हिन्दी मौजूद हैं। सरकार के पास हिन्दी

जासूस हैं। उन लोगों के मारफत कौम को गलत रास्ते पर्ले जाने की पैरवी होती रहती है।

"शिष्टमंडल जब विलायत में होगा तब इस प्रकार की पैरवियां श्रीर भी ग्रधिक की जायंगी। प्रत्येक हिन्दवासी का कर्त्तव्य है कि वह इन सब प्रयासों का विरोध करे। जो लोग जेल नहीं जा सकते वे अपने-अपने घर में स्वस्थता से बैठे रहें। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के कागज पर हस्ताक्षर लेने ब्राये तो पूरी-पूरी जांच-पड़ताल करने से पहले उस कागज पर ग्रपने हस्ताक्षर हरगिज न दिए जायं, यह ग्रावश्यक है। शिष्टमंडल को सहायता देने के लिए स्थान-स्थान पर सभाएँ करने की ग्रावश्यकता है। ये सभाएं केवल ट्रान्सवाल में ही नहीं, सारे दक्षिण ग्रफीका में की जानी चाहिए। यह भी याद रखा जाय कि यह शिष्टमंडल सत्याग्रहियों के वास्ते नहीं जा रहा है। सत्याग्रहियों का भरोसा तो सत्य के ऊपर ही है। सत्य का पालन करना, यही उनकी विजय है। किन्तु जो इस मार्ग पर ग्रंत तक टिक नहीं पाये हैं, उनके मन की भावनात्रों को संतोष दिलाने के लिए तथा सम्भव हो तो सत्याग्रहियों पर पड़ने वाले बोभ को कुछ हल्का करने के लिए यह शिष्टमंडल जा रहा है। प्रथित् सत्याग्रहियों को तो शिष्टमंडल पर जरा भी ग्राकांक्षा की दृष्टि नहीं रखनी हैं। जब उनके सत्य का बल ट्रान्सवाल की सरकार के ग्रसत्य के बल से ग्रधिक हो जायगा तब ग्रपने-ग्राप सत्या-ग्रहियों के दुःख दूर हो जायंगे, यह बात याद रखकर सत्याग्रही को जेल जाने का अवसर ढुंढते ही रहना है।"

——मोहनदास करमचन्द गान्धी

भय ग्रीर संकट के ऐसे तांडव के कारण कई सत्याग्रहियों का ग्रागे बढ़ने का उत्साह ठण्डा पड़ गया। पहले ही उनकी संख्या थोड़ी थी। वह ग्रीर भी सीमित हो गई। देशनिकाला ग्रीर संपत्ति का छीना जाना बहुत लोग बर्दाश्त नहीं कर पाये। परन्तु जो कुछ सत्याग्रही ग्रागे बढ़े वे कुन्दन-जैसे निखरे हुए साबित हुए। उनका जोश दुगना हो गया। ग्रन्यायी के ग्रन्याय को उन्होंने बढ़-बढ़कर ग्रपने सिर पर ग्रोढ़ लिया। नतीजा यह हुग्रा कि संसार में दक्षिण ग्रफीका की सरकार के ग्रन्याय के विरुद्ध ग्रावाज उठने लगी। ट्रान्सवाल के भारतीयों के प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में इंग्लैंड में जो ग्रावाज उठाई उस पर भले-भले ग्रंग्रेजों ने घ्यान दिया ग्रीर भारत में मि. पोलक की सहायता माननीय गोखले ने ग्रपनी सारी शक्ति लगाकर की। भारत-सेवक-समिति ने भारत का लोकमत जगाने का काम उठा लिया। गोखले ने देश में जगह-जगह सभाग्रों में मि. पोलक के व्याख्यानों की व्यवस्था की तथा उस समय कलकत्ते में जो केंद्रीय धारा-सभा थी उसमें कानून बनवाकर ग्रीर

ग्रिधिक गिरमिटियों का दक्षिण ग्रफीका भेजा जाना रोक दिया।

सन् १६१० की फरवरी की पच्चीस तारीख को गोखले द्वारा रखा गया यह कानून भारत की घारा सभा ने स्वीकार कर लिया। इससे पहले उस समय के महान दाता सर रतन ताता ने पच्चीस हजार रुपए की रकम दक्षिण श्रफीका भेजकर सत्याग्रहियों को सहायता पहुंचाई। लोकमत के प्रचंड विरोध के फलस्वरूप सत्याग्रहियों को दक्षिण श्रफीका से देशनिकाला देने की प्रवृत्ति पर रोक लग गई तथा भारत भेजे गए पचहत्तर सत्याग्रहियों के जत्थे को दक्षिण श्रफीका ब्ला लिया गया।

मि. पोलक को भारत में जो सफलता मिली उसकी तुलना में बापूजी को इंग्लैंड जाने में कुछ भी सफलता नहीं मिली, ऐसा कहा जा सकता है। वहां तो ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश मंत्री लार्ड कू ने उनको धमकी दी और दक्षिण ग्रफीका के भारतीय शिष्टमंडल में फूट डालने का भी प्रयास किया। परन्तु बापूजी की निष्ठा ग्रौर सद्वृत्ति के सामने कुटिल राजनीति का बस नहीं चला। बापूजी को इंग्लैंड से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। लंदन में होने वाली बातचीत के दौरान में भारतीयों के लिए दक्षिण ग्रफीका के मन्धाताग्रों ने तो यह चुनौती दे दी थी कि "दक्षिण ग्रफीका के कानून में गोरे-काले का भेद बना ही रहेगा ग्रौर यदि भारतीय लोग ज्यादा विरोध करेंगे तो उन्हें ग्रौर भी परेशानियां उठानी पड़ेंगी।" उस चुनौती को दृढ़ता ग्रौर शान्तिपूर्वक बापूजी ने सुन लिया था। सत्याग्रह का संघर्ष बहुत दिन तक चलाने की ग्रावश्यकता उनको प्रतीत हो रही थी। इस संबंध में 'दक्षिण ग्रफीका के सत्याग्रह का इतिहास' में बापूजी ने लिखा है:

"इस बार इंग्लैंड से लौटने वाला हमारा डेपुटेशन कोई अच्छी खबर नहीं ला सका। लार्ड एम्पटील की कही हुई बातों का असर भारतीय लोगों पर क्या होगा, इसकी मुभे चिन्ता नहीं थी। अन्त तक मेरे साथ कन्धे-से-कन्धा भिड़ाकर कौन-कौन जूभनेवाले हैं, यह में जानता था। सत्याग्रह के बारे में मेरे विचार और भी परिपक्व हुए थे। उसकी व्यापकता और अलौकिकता को मेंने अधिक समभ लिया था। इसलिए में शान्त था। विलायत से लौटते समय मैंने स्टीमर में ही 'हिन्द स्वराज' लिखी थी। उसका हेतु केवल सत्याग्रह की भावना बताने का था। वह पुस्तक मेरी अद्धा का मानदंड हैं। इसलिए मेरे सामने यह प्रश्न ही नहीं था कि अब आगे की लड़ाई में मेरे साथ संख्या की दृष्टि में कितने सत्याग्रही होंगे।

"किन्तु पैसे के लिए मुक्ते चिंता थी। बहुत लम्बे समय तक सत्याग्रह का युद्ध चलाना श्रावश्यक दीखता था श्रीर हमारे पास पैसे नहीं थे, यह भारी दुःख प्रतीत हो रहा था। उस समय में श्राज की तरह स्पष्ट रूप से नहीं समभता था कि पैसे के बिना ऐसी लड़ाई लड़ी जा सकती है, श्रीर पैसे के कारण कई बार लड़ाई दूषित हो जाती है। परन्तु में श्रास्तिक हूं। ईश्वर ने मेरा उस समय भी साथ दिया। मेरी भीड़ को उसने सम्हाला। एक श्रोर दक्षिण श्रफीका की भूमि पर कदम रखते ही मुभे लोगों को हमारे शिष्टमंडल की श्रसफलता की खबर देनी थी तो दूसरी श्रोर प्रभृ ने पैसे की कठिनाई से मुभे मुक्त किया। केपटाऊन उतरते ही इंग्लैंड से तार श्राया कि सर रतन ताता ने पच्चीस हजार रूपए दिये हैं। उस समय के लिए इतनी रकम पर्याप्त थी। हमारा काम चल गया।"

बापूजी ने इंग्लैंड से चलते समय लार्ड एम्पटील को जो उत्तर दिया था उसे भी यहां देना ग्रप्रासंगिक न होगा:

"में जिनकी श्रोर से बोल रहा हूं वे लोग गरीब हैं श्रौर संख्या में थोड़े हैं। लेकिन वे सब ऐसे हैं, कि श्रपनी मौत को हथेली पर लिए हुए हैं। उनकी लड़ाई व्यवहार श्रौर सिद्धांत दोनों के लिए हैं। यदि दो में से एक को छोड़ना पड़ेगा तो वे व्यवहार को छोड़कर सिद्धांत के लिए जूफेंगे। जनरल बोथा की शिक्त श्रौर सता का हमें श्रनुमान है, परन्तु श्रपनी प्रतिका को उसकी तुलना में हम श्रिषक वजनदार मानते हैं। इसलिए प्रतिका के पालने के श्रतिरिक्त हम लोग बरबाद हो जाने के लिए तत्पर हैं। हम श्रपने धैर्य को बनाए रखेंगे। हमारा विश्वास है कि श्रपने निश्चय पर हम अपने धैर्य को बनाए रखेंगे। हमारा विश्वास है कि श्रपने निश्चय पर हम अटे रहेंगे तो जिस ईश्वर के नाम से हमने प्रतिक्रा ली है वह उस प्रतिक्रा को पार लगायगा। हां, जो थोड़े से लोग हैं वे प्रतिक्रा का पालन करेंगे ही शौर श्राशा बनाए रखेंगे कि कष्टसहन करने की हमारी शिक्त श्रन्त में जाकर उनके हृदय को भेदेगी श्रौर वे 'एशियाटिक एक्ट' (एशिया वालों पर श्रर्थात् काली-पीली चमड़ी वालों पर रोक-थाम लगाने के लिए बनाया गया कान्त) हटा देंगे।"

इस प्रकार संघर्ष की तुमुल रणभेरी को सुनकर और सुनाकर जब बापूजी लंदन से दक्षिण अफीका लौटे तब समुद्र-यात्रा में उनको थोड़ा समय मिल गया। ट्रान्सवाल पहुंचकर तो उन्हें घघकते हुए दावानल में दुबारा जूभना ही था। पर यात्रा में मिलने वाले इस थोड़े से समय का उपयोग भी उन्होंने अपनी थकावट दूर करने में नहीं किया, न उन्होंने अपने मन का बोभ हलका करने के लिए समुद्र-यात्रा के आमोद-प्रमोद का लाभ लिया। उन्होंने अपनी सारी शक्ति जनता के लिए साहित्य-सृजन में लगा दी। बापूजी के स्वभाव की यह विशेषता थी कि जब चारों और घना अन्धकार छा जाता था और उनके साथी तथा दूसरे लोग निपट निराशा के सागर में डूबने लगते थे तब बापूजी श्रपने चित्त को स्वस्थ रखकर श्रपने हृदय के गह्नर में बहुत ही गहराई तक चले जाते थे श्रौर श्रपने परिशुद्ध श्रौर संस्कारी हृदय में से बहुत ऊंचे प्रकार के श्राशा-मोती बीन लाते थे तथा इस प्रकार श्रसस्य भग्न-हृदय लोगों में श्राशा का संचार करके उन्हें प्रसन्नवदन बना देते थे।

ऐसा एक उच्च से उच्चतर मोती, या चिन्तामिण की तुलना में आ सके, ऐसा श्रेष्ठ रत्न बापूजी ने उस समुद्र यात्रा के समय अपने हृदय-तल से लाकर संसार के चरणों में घर दिया। बापूजी ने उस पुस्तक का नाम 'हिन्द-स्वराज्य' रखा। इसके बाद बरसों तक बापूजी के मौलिक साहित्य का प्रवाह चालू रहा, फिर भी 'हिन्द-स्वराज्य' का स्थान बापूजी की अनेक कृतियों में चोटी का रहा है। उसमें बापूजी ने अपने सारे जीवन की रूपरेखा अंकित कर दी है। सत्याग्रह के सिद्धांत का मूल रहस्य उसमें स्पष्ट कर दिया गया है और बता दिया है कि एक मजदूर और सुसंस्कारी व्यक्ति अकेला हो और साधनहीन हो, तो भी वह उन मनुष्यों का मुकाबला सफलता-पूर्वंक कर सकता है जो संख्या में कई गुने अधिक हों या लोभी, स्वार्थी और सैकड़ों हथियारों से सुसज्जित हों। उसमें यह भी प्रतिपादित किया गया है कि उच्च-से-उच्च बल और सादे-से-सादे जीवन को छोड़कर सच्ची विजय के लिए और कोई शक्ति संसार में नहीं है।

'हिन्द-स्वराज्य' लिखने के साथ-साथ लेखक ने ग्रपना जीवन उसी राह पर ढालने के लिए कैसा पक्का संकल्प कर लिया था, इसका प्रमाण हमें उनके उस समय के पत्रों से मिलता है:

> यूनियन केसल लाईन आर. एम. एस. 'किल्डोनन केसल' २४–११–०६

चि. मगनलाल,

हम कब मिल सकेंगे, पता नहीं। इसलिए सब बातों का उत्तर यहीं से लिख रहा हूं। इस बार स्टीमर में मैंने जो काम किया है उसकी कोई हद नहीं है। मि. वेस्ट आदि को जो मैंने पत्र और लेख भेजे हैं उसके द्वारा तुम्हें उस श्रम का पता चलेगा। मुभे बहुत कुछ कहना है, पर यह तो तभी हो सकता है जब हम मिल सकें। इस समय तो आवश्यक बात ही लिखूंगा।

चि. संतोक की स्थिति के बारे में पढ़कर सन्तोष हुआ।

फीनिक्स का नाम सिवा फीनिक्स के श्रौर कुछ न रखना ही उचित है। मैं चाहता हूं कि मेरा नाम भुला दिया जाय श्रौर यह चाहता हूं कि मेरा काम रहे। जब नाम भुला दिया जायगा तभी काम रहेगा। नाम श्रादि रखने- करने की भंभट में फंसने का समय नहीं हैं। हम प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में नाम के पीछे क्यों पड़ें ? श्रौर जब नाम की बात आ जायगी तब हमें मध्यम शब्द खोजना पड़ेगा। ऐसा शब्द, जिसमें हिन्दू-मुसलमान का प्रश्न उठे ही नहीं। 'फीनिक्स' शब्द अनायास ही मिल गया हैं; और वह उत्तम हैं। पहले तो वह अग्रेजी शब्द हैं, इसलिए जिनके प्रदेश में हम रह रहे हैं, उनका भी आदर होता हैं, फिर वह तटस्थ शब्द हैं। उसका ग्रर्थ तो यह हैं कि फीनिक्स पक्षी अपनी राख में से ही फिर से पैदा होता हैं अर्थात् वह मरता नहीं हैं, ऐसी यह कथा हैं। सार यह कि फीनिक्स की भांति हम लोग भी राख हो जायंगे तो भी हम मरने वाले नहीं हैं, ऐसा हमारा विश्वास हैं। इसलिए फिलहाल तो फीनिक्स नाम ही पर्याप्त हैं। भविष्य में फिर देख लिया जायगा। इस समय तो हमारी राह और हमारी शवल फीनिक्स के जैसी ही हैं।

भाई ठक्कर को जो पत्र लिखा है वह पढ़ना।

–मोहनदास के स्राशीर्वाद यूनियन केसल लाइन २७–११–०६

चि. मगनलाल,

पैसे की स्थिति के बारे में मि. मेकीनमार का २त्र पढ़ने के बाद ग्रौर मि. वेस्ट को पत्र लिखने के बाद मन में जो विचार उमड़ रहे हैं वे तुमको लिखना चाहता हूं। यह पत्र पुरुषोत्तमदास को पढ़ने के लिए देना।

फीनिक्स की कसौटी श्रव होने वाली है। जोहान्सवर्ग से श्रव पैसे नहीं मिलेंगे। हमारी प्रतिज्ञा है कि जबतक फीनिक्स में एक भी व्यक्ति मौजूद रहेगा तबतक कुछ नहीं तो श्रवबार का एक पृष्ट ही प्रकाशित करेंगे श्रीर लोगों में पहुंचायेंगे। वहां पर कुछ भी खटपट मत होने देना। कोई कुछ बोले, बर्दाश्त कर लेना। डरबन का श्राफिस बन्द करना पड़े तो हर्ज नहीं। यह याद रखना कि सदैव मुख्य बात को पकड़ना। इसके लिए श्रीर जो कुछ गौण करना पड़े, छोड़ना पड़े, छोड़ देना। मूल बात तो यही है कि चाहे कुछ भी हो, फीनिक्स छोड़ना नहीं है श्रीर श्रवबार श्रवश्य प्रकाशित करना है। इस बात को कायम रखने की खातिर यदि कुछ खोना पड़े तो भले। श्रवबार को मूर्ति बनाकर हम उसकी पूजा करना नहीं चाहते, किन्तु हम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहते है। श्रवबार में जय नहीं है, जय प्रतिज्ञा में हैं। ट्रान्सवाल का कानून हटाने में कोई विशेषता नहीं है। प्रतिज्ञा के पालन में सर्वस्व है। ऐसा करने पर श्रात्मा का विकास होता है श्रीर हमारी सारी प्रवृत्ति का भेद यही है, वही होना चाहिए। तुम यह सूचित करो कि वेस्ट डरबन जाय, पर श्राफिस रहे। श्रयवा चाहो तो मणिलाल को भेजना।

में तुम दो ही व्यक्तियों को बतला रहा हूं कि यदि मणिलाल की इच्छा होगी, श्रौर वा की इजाजत होगी तो श्रव मणिलाल को सत्याग्रह-युद्ध में बिल चढ़ाना है। ऐसा करने पर उसका श्रिस्थर चित्त शान्त होगा। उसने मेरे पास ऐसी मांग भी की है। यदि ऐसा हो ही नहीं पायगा तो वह उरबन चला जाय, यही ठीक हैं, श्रौर तुम फीनिक्स रह सकोगे। यदि श्रावश्यक हो तभी ऐसा करना। मन में यह निश्चय कर लेना कि श्रौर कही से पैसे नभी मिलें तो तुम व्याकुल या विचलित न होश्रोगे। यदि पैसे नहीं श्रायंगे तो श्रौर प्रकार से श्रामदनी करके भी तुम फीनिक्स का काम पूरा करोगे। यदि श्रौर कोई फीनिक्स में न रहे तो भी तुम फीनिक्स में मरते दम तक रहोगे ऐसा उद्देश्य घोषित करना। तुम्हारा शौर्य श्रौर लोग भी श्रपनायंगे, बशतें कि उसमें श्रविनय न हो; पर यह श्रात्म-स्थिरता का शौर्य हो। ऐसा शौर्य सच्चा होना चाहिए, दिखावे का नहीं। वह मुख का शौर्य (वाचिवीर्य) नहीं होना चाहिए। ऐसे ठोस शौर्य की प्रतिघ्विन उठे बिना हरिंगज न रहेगी, यह निश्चयपूर्वक समभना।

ग्रीर जो परिवर्त्तन ग्रावश्यक हो करना। कुछ परिवर्त्तन यदि ग्रनुचित जंचे तो भी उसे होने देना। हानि-लाभ के पचड़े में पड़कर ग्रपने ग्राग्रह को घरे रहना व्यर्थ है। ग्रज्ञानवश हम यह मानते हैं कि ग्रपने परिश्रम से हम रोटी पाते हैं। जिसने दांत दिये हैं वह दाना देता ही है, यह बात यदि ठीक समक्ष में ग्राजाय तो उत्तम है।

---मोहनदास के ग्राशीर्वाद

मगनकाका के नाम बापूजी ने जो गहरी बातें लिखी हैं उन्हों के साथ-साथ रामदासकाका के लिए भी एक छोटा-सा पत्र लिखा है। इससे पता चलेगा कि श्रपने घर के जीवन में परिवर्त्तन करने के लिए बापूजी कितने तत्पर हो गए थे।

> किल्डोनन केसल, बुधवार,

चि. रामदास,

तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाया हूं, इसलिए बापू पर गुस्सा मत करना। मुभे कोई वस्तु पसन्द ही नहीं ग्राई। यूरोप की वस्तु पसन्द न ग्राये, उसमें में क्या करता? मुभे तो हिन्दुस्तान का सबकुछ पसन्द है। यूरोप के लोग ठीक हैं, उनका रहन-सहन ठीक नहीं है।

—बापू के ग्राशीर्वाद

#### : ३५ :

## वापूजी का अदुभुत अनुष्टान

हर तो यह था कि दक्षिण अफ्रीका पहुंचते ही बापूजी की गिरफ्तारी हो जायगी। 'किलडोनन केसल' स्टीमर से बापूजी ने जो पत्र लिखे उनमें बापू ने स्वयं यह संभावना प्रदर्शित की थी। मणिलालकाका को निम्न पत्र उन्होंने लिखा था:

किलडोनन केसल ता. २४-११-०६

चि. मणिलाल,

ग्रब रात के है। बजे हैं। केपटाऊन तक ग्रब पांच दिन की मंजिल बाकी है। दाहिने हाथ से लिखते-लिखते में थक गया हूं इसलिए तुम्हें यह पत्र ग्रब बायें हाथ से लिख रहा हूं। मुफे सीधा ही जेल जाना होगा, यह संभव है इसलिए यह पत्र लिख रहा हूं।

मेरे जेल जाने पर तुम प्रसन्न ही होग्रोगे यह मैं मान लेता हूं, क्योंकि तुम समभदार हो। इस लड़ाई का भेद यह है कि जेल जाकर हम लोग खुश हों श्रीर खुश रहें।

फीनिक्स के बारे में तुमने प्रश्न किया, यह ठीक किया। हम आत्मा को किस प्रकार खोज सकें, श्रीर किस प्रकार देश-सेवा कर सकें, इसका पहले विचार करना होगा। इसके बाद ही फीनिक्स क्या है, यह समभाया जा सकेंगा। श्रात्मा को खोजने के लिए सबसे पहले नीति को दृढ़ बनाना चाहिए। नीति का श्रयं है सत्य, ब्रह्मचर्य श्रादि गुणों का संपादन करना। ऐसा करने पर श्रपने-श्राप देशसेवा हो जायगी।

ऐसा करने में फीनिक्स बहुत सहायक है। मैं समकता हूं कि शहरों में, जहां पर मनुष्य बहुत ही गिचपिच रहते हैं, जहां बहुत सारा लालच मौजूद रहता है, वहां पर नीति प्राप्त होना बड़ा किठन है। ज्ञानी पुरुषों ने फीनिक्स-जैसा एकांत स्थल दरशाया है। सही पाठशाला अनुभव है। जो अनुभव तुमने फीनिक्स में पाया वह और जगह नहीं दिया जा सकता।

—बापू के ग्राशीर्वाद

जनता की घारणा भौर बापूजी की श्राशंका के विपरीत इस बार स्मट्स सरकार ने सत्याग्रहियों के प्रति श्रपनी नीति बदल दी।

उस समय सत्याग्रह-ग्रान्दोलन की परिस्थिति बहुत नाजुक हो गई थी। १२ जुलाई १६०८ से--ग्रथीत् ट्रान्सवाल में रहने के अनुमति-पत्रों की हजारों की संख्या में होली जला देने के दिन से-जेल जाने का जो तांता बंघा था उसे ग्रब डेढ वर्ष बीत चुका था। जो सत्याग्रही जेल की सजा पूरी करके छूटता था वह मुश्किल से दो-तीन सप्ताह का विराम लेकर दुबारा जेल चला जाता था। ट्रान्सवाल में भारतीयों की कुल ग्राबादी का प्रायः एक-तिहाई हिस्सा जेल या देशनिकाले की सजा भुगत चुका था। ट्रान्सवाल में रहने वाले ग्राठ हजार भारतीयों में से दो हजार तो तंग ग्राकर ट्रान्सवाल छोड़ गए थे। दूसरी घोर स्मट्स सरकार के न्यायालयों द्वारा सत्याग्रहियों को दी गई सजाग्रों का कमांक ढाई हजार के ऊपर पहुंच चुका था। दक्षिण अफीका के अन्य प्रांतों के कुछ सत्याग्रही ट्रान्सवाल में अपने भारतीय बन्धुओं की सहायता के लिए जाते थे सही, परन्तु नव्वे या पचानवे प्रतिशत सत्या-प्रही ट्रान्सवाल के ही थे। बार-बार जेल जाते रहने के बाद उनका उत्साह ठंडा हो जाना स्वाभाविक ही था। वे किसी ग्राघ्यात्मिक साधना के लिए नहीं, अपना पेट पालने के लिए दक्षिण अफ्रीका आये थे और साग-सब्जी की फेरी या दूसरे छोटे-मोटे रोजगार करके ग्रपना श्रौर परिवार का गुजारा करते थे। ऐसी हालत में यह स्वाभाविक ही था कि जेल जाने वालों की संख्या इतने लंबे समय के बाद कुछ हजार से घटकर कुछ सौ तक ही सीमित हो जाती। स्मट्स-सरकार राजनीति में कच्ची नहीं थी। उसने अनुमान लगाया कि कानून भंग करके जेल जाने वालों की बाढ़ जिस प्रकार कम हो गई है उसी प्रकार बचे-खुचे मुट्ठी-भर सत्याग्रही भी जेल की यातनाग्रों से थक जायंगे ग्रीर सत्याग्रह की यह जिद ग्रपने-ग्राप बिल्कुल ठंडी पड़ जायगी। इसलिए बापूजीको गिरफ्तार करके नया बवंडर खड़ा करने से स्मट्स सरकार बचती रही। बापूजी लंदन से लौटने के बाद ग्रनेक बार बिना ग्रनुमति-पत्र के ट्रान्सवाल गये ग्रौर उन्होंने स्मट्स की सरकार को पत्र लिखकर सूचित भी किया कि गरीब फेरी वालों को जब जेल में ठूस दिया जाता है तब मेरे-जैसे अगुवा को, जो आपके कानून की दृष्टि से अधिक अपराधी है, जेल न भेजना ग्रन्याय है। फिर भी स्मट्स-सरकार ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया।

बापूजी का बल, प्रतिष्ठा श्रीर प्रभाव बढ़ने न देने की दृष्टि से जब सरकार ने उनको गिरफ्तार नहीं किया तब उन्होंने स्वयं कारावास के कठिन-से-कठिन जीवन को श्रपनाया। श्रपने वचन पर जेल जाने वाले साथियों का साथ देने के लिए बापूजी ने टाल्स्टाय-वाड़ी में महान अनुष्ठान शुरू कर दिया।

इंग्लैंड से लौटकर बापूजी ने भपना गृहस्थाश्रम पूर्ण रूप से समेट लिया।

देश-सेवा का काम करने के साथ-साथ प्रवतक जो वकालत चल रही थी वह सदा के लिए बंद कर दी। उस समय जब वकालत का सिलसिला चालू रहता था तब बापूजी की मासिक ग्रामदनी ग्रीसत ग्राठ-दस हजार रुपय थी। बापूजी ने इस ग्राय का मोह बिल्कुल छोड़ दिया। यह बात नहीं कि उन्होंने बंक में कोई रकम जमा कर ली. थी ग्रीर उसके सूद से उनके ग्रीर उनके परिवार का पेट पालने की गुंजाइश हो गई थी; यह भी नहीं कि 'इंडियन-ग्रोपीनियन' ग्रखबार के लेखक के नाते उनको कुछ मेहनताना मिलता था ग्रथवा सत्याग्रह के संचालन के लिए प्राप्त चंदे से ही खर्च निकालने की कोई व्यवस्था हो गई थी। बापूजी ने ग्रपने को ग्रीर ग्रपने बच्चों को केवल समाज के भरोसे छोड़ दिया था। उन्हें विश्वास था कि जब तक समाज की सेवा का काम ग्रपनी शक्ति से किया जायगा, तबतक सेवक की रोटी की व्यवस्था कर देने की सद्बुद्ध भगवान समाज को देगा ही, ग्रीर उनके विश्वास के ग्रनुसार एक-न-एक मित्र उनका निजी खर्च बिना किसी शोहरत के उठाता रहा।

जब बापूजी ने देखा कि जेल जाने वाले सत्याग्रहियों के बाल-बच्चों की परविरा का सवाल किन्त होता जा रहा है तब उन्होंने उन सारे परिवार वालों को किसी एक जगह एकत्र करने का विचार किया। भ्रलगभ्रलग रहने में मकानों का किराया ही इतना चुकाना पड़ता था, जिससे पच्चीस-तीस परिवारों की गुजर हो सकती थी।

फीनिक्स से जोहान्सवर्ग ३०० मील से भी ग्रधिक दूर था ग्रौर वह प्रांत भी दूसरा था। इसलिए ट्रांसवाल में ही कहीं शहर से बाहर जगह ढूंढ़ना ग्रावश्यक था। मि. कैलनबैंक ने लोली स्टेशन के पास ११०० एकड़ जमीन खरीदी। ४ जून १६१० को वह खरीदी गई ग्रौर दो दिन बाद ही कई लोगों के साथ बापूजी वहां रहने के लिए पहुंच गए। इस प्रकार 'हिन्द-स्वराज्य' लिखने के ७ महीने पूरे होने से पहले ही बापूजी ने उस पुस्तक के ग्रादर्श पर एक बड़ी मंजिल तय की।

उस समय बापूजी की आयु चालीस साल की थी। एक बैरिस्टर के लिए कमाई करने का यह मध्याह्न समभना चाहिए। फिर जोहान्सबर्ग जैसी सुवर्णनगरी में बापूजी का काम तो जमा-जमाया था। बीच बाजार में उनका आफिस था, गोरे सोलिसिटर, गोरे स्टेनोग्राफर, गोरे क्लर्क आदि का पूरा समाज था। प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी। बापूजी चाहते तो खूब कमाते और खूब दान भी देते। परन्तु दाता कहलाने का भी उनको मोह नहीं रहा था। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति को मुसीबत के समय बापूजी ने तीस पौंड उधार दे दिये। उसे बड़ी जरूरत थी। बापूजी के पास कुछ रकम तो जमा रहती नहीं थी, उनकी कमाई का प्रायः सारा

धन हाथ-के-हाथ फीनिक्स ग्राक्षम ग्रौर वहां का साप्ताहिक पत्र चलाने में खर्च हो जाता था। इसलिए उन्होंने ग्रपने पास घरोहर रखे हुए चंदे के पैसे से उस व्यक्ति को सहायता दे दी। लेकिन देने के बाद रात को उन्हें नींद नहीं ग्राई। इस प्रसंग की चर्चा करते हुए बापूजी ने फीनिक्स के ग्राक्षम-वासी मित्र रावजी भाई से कहा था: "सोने गया तो नींद नहीं ग्राई। दिल में ग्राया कि मुफसे ऐसा पाप क्यों हुग्रा? उस भाई के साथ मोहब्बत रखने के लिए चंदे का पैसा देने का मुफ क्या ग्रधिकार था? यदि वे पैसे जल्दी नहीं मिले, ग्रौर ऐसी दशा में ग्रकस्मात् मेरी मृत्यु हो जाय तो में उस ऋण को कैसे ग्रदा करूंगा? इन विचारों से मेरे हृदय की वेदना बेहद बढ़ गई। ईश्वर का स्मरण किया ग्रौर हृदय में दृढ़ संकल्प किया कि भविष्य में ग्राम चंदे का उपयोग कदापि किसी व्यक्ति के काम के लिए नहीं करूंगा। उस रकम को शीघ्र-से-शीघ्र जमा कर देने का निश्चय किया, तब कहीं नींद ज्ञाई।"

दूसरे दिन सबेरे अपने दफ्तर में जाते ही बापूजी को एक तार मिला, जिसमें नब्बे भारतवासियों पर ट्रांसवाल की सरहद में गैरकानूनी ढंग से दाखिल होने के इल्जाम में मुकदमा चलाने की बात थी। उसी क्षण बापूजी ट्रेन में सवार होकर उस गाव में पहुंच गए। सारे किस्से की पक्की तरह जांच कर ली और वह मुकदमा अपने हाथ में लेने से पहले ही अपने नियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति से वकालत के शुल्क की तीन-तीन गिन्नियां प्राप्त कीं, साथ ही एक गिन्नी चंदे के रूप में भी मांग ली और मैजिस्ट्रेट के सामने बहुस करके उन भारतीयों को निरपराध साबित किया।

बापूजी के लिए एक ही दिन में हजार-दो हजार रुपथे कमा लेना बायें हाथ का खेल था, फिर भी उन्होंने धन का ढेर लगाने में अपनी सामर्थ्य की वृद्धि नहीं देखी। जीवन की शुद्धि और महात्मा टाल्स्टाय की तरह किसान का श्रमपूर्ण और सादा जीवन अपनाने में अपनी सामर्थ्य और शक्ति का अखंड स्रोत उनकी दृष्टि में आया।

जब बापूजी जोहान्सवर्ग को छोड़कर टाल्स्टाय-वाड़ी के चौड़ मैदान में जाकर बसे, तब वहां रात को सिर छिपाने के लिए एक छप्पर तक नहीं थी। लोटा-भर पानी के लिए ग्राघ मील से कम नहीं चलना पड़ता था। बाजार इक्कीस मील दूर जोहान्सवर्ग में था ग्रौर नित्य की ग्रावश्यकताग्रों के लिए इतनी दूर से ग्रन्न ग्रादि सामान ढोकर लाना पड़ता था।

परन्तु बापूजी का व्यक्तित्व इतना शीतल, मधुर श्रौर उत्साहप्रद था कि उनके साथ श्रनेक व्यक्ति टाल्स्टाय फार्म में रहने के लिए लालायित हो उठे। तामिल, श्रांध्रवासी, गुजराती, बिहारी श्रौर हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सभी प्रकार के लोगों का वहां पर समाज जुड़ गया। जेल जाने वाले सत्याग्रहियों के परिवारों की महिलाएं—बच्चे तो थं ही—ग्रौर हट्ट-कट्टे नौजवान तथा ढलती ग्रायु वाले भी वहां जाकर बापूजी के पास ग्रपना जीवन बितान मे ग्रपना सौभाग्य समभते थे। उस समय टाल्स्टाय-वाड़ी का संक्षिप्त नाम 'फार्म' प्रचलित हो गया था। दो वर्ष तक बापू इस फार्म पर रहे ग्रौर इसके संस्कार ग्रौर चारित्र्य का विकास ग्रौर सगठन करने में ग्रपनी सारी शिवत लगा दी। इतने थोड़े समय में 'फार्म' की ख्याति सारे दक्षिण ग्रफ्रीका में फेल गई। फीनिक्स का प्रभाव वहां के सत्याग्रहियों पर कम नहीं था, परन्तु 'फार्म' के सामने फीनिक्सवासियों के लिए ग्रौर कई भारतवासियों के लिए भी फार्म ग्रथवा लोली के नाम का उच्चारण स्वर्ग या ग्रमरपुरी के नाम-जैसा कर्णप्रिय, सुखद ग्रौर उत्साहवर्द्धक बन गया था। लोली वह रेलवे स्टेशन था जहां से टाल्स्टाय फार्म मील-भर दूर था। फीनिक्सवासियों के तो प्राण मानो फार्म में ही वसे हुए थे। पग-पग पर फार्म की चर्चा होती रहती थी।

एक दिन मैंने सुना कि बापूजी ने चाय का परित्याग कर दिया है शौर चाय की जगह गेहूं को भूनकर उसका चूरा प्रयोग में ला रहे हैं। एक बात श्रौर सुनी कि सबेरे से लेकर दोपहर तक बापूजी श्रौर श्री कंलनबेंक हब्शी मजदूरों के साथ खेतों में मजदूरी करते हैं, वहां की सख्त जमीन में फल के पौध लगाने के लिए दो-दो फुट गहरे खोदने का काम चल रहा हैं। जिसे खोदने में हब्शी तक थक जाते हैं उसको बापूजी उनकी-जैसी फुर्ती से खोदकर तैयार कर देते हैं। दूसरी श्रोर उनके श्राहार-प्रयोग चल रहे हैं, इस कारण उनके शरीर में कमजोरी श्रा गई हैं। कभी-कभी तो चक्कर खाकर गिर पडने की नौबत श्रा जाती हैं। फिर भी वह श्रपना काम छोडते नहीं है। इतना ही नहीं, बापूजी हब्शी-मजदूर के जितना ही काम करने का श्राग्रह रखते हैं। कैलनबैंक इस काम में बापूजी से भी बढ़ जाते हैं। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता हैं।

जमनादासकाका जब फार्म पर पहुचे तो उनके नियमित पत्र फीनिक्स आने लगे। उन पत्रों में विशेषतः अलोने भोजन और बिना चीनी के पेय की बात रहती थीं। दूसरे कई लोग भी अलोना भोजन करते थे और चीनी छोड़ देते थे। किस-किसने अलोना आरंभ किया, किसने उसे कायम रखा, कौन थक गए, अलोना करने वाले क्या खाते हैं, बापू स्वयं क्या लेते हैं, इन चर्चाओं से जमनादासकाका के पत्र भरे रहते थे। उन पत्रों के कारण, भोजन के समय हमारे घर में इस बात की बहस रहती थी कि अपनी रसोई में क्या-क्या परिवर्तन किया जाय। फलतः थोड़े ही महीनों में हमारे घर की रसोई

में काफी परिवर्तन हो गया। कभी-कभी मगनकाका, जिनको बहुत तेज मिर्च-मसाले के बिना खाना भाता ही नहीं था, नमक बिल्कुल छोड़ देते थे। हमारे भोजन की सादगी श्रौर सात्विकता दिनोंदिन बढ़ती जाती थी।

जमनादासकाका के पत्र में एक बार खबर ग्राई कि यहां ग्राजकल लकड़ी चीरने का काम चल रहा है। बापूजी ग्रौर श्री कैलनबैंक के साथ फार्म के दूसरे जवान लोग भी ग्रपनी कुल्हा डियां लेकर मध्याह्न तक लकड़ी चीरते हैं। सभी लोग मुलायम ग्रौर ग्रासानी से फटने वाली लकड़ियां चुनकर चीरते हें ग्रौर गठीली लकड़ियां छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी गांठ वाली लकड़ियों को चीरने का काम बापूजी ने स्वयं ग्रपने ऊपर ले रखा है। उन्हें चीरते-चीरते वह पसीने से तर-बतर हो जाते हैं। दूसरे लोग बीच-बीच में कुल्हाड़ी छोड़कर ग्राराम के लिए इधर-उधर हो जाते हैं; परन्तु ऐसी कड़ी गांठों को चीरते हुए भी बापूजी की कुल्हाड़ी ग्रविरल रूप से चलती रहती है।

फार्म से जो खबर स्राती थी उसको तत्काल स्रमल में लाने का मगन-काका स्राग्रह रखते थे। उपर वाली चिट्ठी पढ़ने के बाद हमारे यहां भी स्रपने हाथ से लकड़ी चीरने का काम शुरू हो गया। फीनिक्स के स्रास-पास 'वाटलस' विलायती बबूल के बन लगाए जाते थे। उसी ईधन का हमारे यहां प्रयोग होता था। चीरने में वह लकड़ी बबूल से भी सख्त थी; सवेरे नहाने से पहले बारी-बारी से पिताजी स्रौर मगनकाका उन लकड़ियों को चीरते थे। मुक्ते यह गिनने में स्नानन्द स्नाता था कि किसकी कितनी चोट के बाद टुकड़ा स्रलग होता था।

## : ३६ :

# बापूजी की तेजस्विता

पहली बार जब बापूजी का दर्शन हुआ तब में सात वर्ष का बालक था। तब वह संसार की दृष्टि में अलौकिक नहीं बने थे। मेरे लिए वह घर के साधारण बुजुर्ग से अधिक नहीं थे। उन दिनों के प्रसंग बहुत स्पष्ट नहीं हैं। उसके बाद दस वर्ष की आयु में दुबारा बापू को देखने का प्रसंग्रही

मगनकाका एक दिन फीनिक्स में दोपहर को समाचार लाये कि बापूजी डरबन भ्रा गए हैं, रात को फीनिक्स भ्रायंगे भ्रौर कल हमारे घर पर ही भोजन करेंगे। साथ-ही-साथ उनके भोजन में क्या-क्या किस मात्रा में होना चाहिए इसकी चर्चा भी उन्होंने मेरी माताजी से कर ली। होली-दिवाली के पर्व के समय जिस प्रकार घर में रसोई की धूम मचती है वैसी ही धूम हमारे घर में शुरू हो गई। किसी भी चीज में नमक न डालकर अने के प्रकार के व्यंजन तैयार करने में माताजी और चाचीजी व्यस्त हो गई। में भी सारा समय उनकी मदद में लगा रहा। मेंने मूंगफली छीली, चीनी पीसी, बादाम तोड़े और जो कुछ माताजी ने बताया किया। तैयार होने वाली चीजें ठीक बनी है या नहीं यह चलकर बताने का लाभ भी मैंने पाया।

दूसरे दिन सवेरे उठते ही में बापूजी के घर पहुंचा। रात को वह ग्रा गए थे। ग्रब में इतना छोटा नहीं रह गया था कि पहले की तरह उनके कंधे पर चढ़ जाता। बापूजी फीनिक्स में एक दिन रुकने वाले थे। इसलिए काम में वह इतने व्यस्त रहे कि मुफसे खेलने, बात करने की उनको फुरसत ही नहीं थी। फिर भी में बहुत देर तक उनकी ग्रंगुली पकड़े-पकड़े उनके साथ घूमता रहा।

फीनिक्स के छापेखाने के मुख्य कार्यकर्ताभ्रों के साथ बातचीत करने में बापूजी का सवेरे का सारा समय बीता। सारे समय उनके मुख के भावों को देखते रहने में मुभे थकावट नहीं आई। फीनिक्स के बड़े-बड़े आदमी भी बापूजी के सामने बहुत छोटे मालूम दे रहे थे। बापूजी के मुख से प्रत्येक शब्द बहुत गम्भीरता से निकलता था और सुनने वाले उनके एक-एक वाक्य से श्रिषक चिंतन में श्रौर गहरे विचार में गोता लगाते प्रतीत होते थे। मध्याह्न के समय प्रायः एक बजे बापूजी हमारे घर पर भोजन के लिए ग्राये। घर में दो बडी-बड़ी मेजें थीं। उनको जोड़कर उनपर लम्बी सफेद चादर बिछा दी गई थी। दोनों सिरों पर श्रीर बाजुश्रों पर दस-बारह कुर्सियां थोड़े-थोड़े अन्तर पर रख दी गई थीं। मेज पर खीर, तश्तरियां और चपातियां रखी गई थीं। फिर केले, कटे हुए टमाटर, टमाटर का साग, संतरे, मोसम्बी, नीब, मूंगफली के दाने, मूंगफली का पाक, मुंगफली को पीसकर बनाया हुआ मनखन (नट-बटर) और अन्य कई बस्तुए करीने से सजाकर रख दी गई थीं। म्राठ-दस म्रादिमयों के साथ बापूजी म्राये। एक तरफ की बीज की कुर्सी पर वह स्वयं बैठे श्रौर मेज की सारी चीजें जांचकर श्रपने दोनों ग्रोर बैठे हुए व्यक्तियों की थाली में परोसने लगे। भोजन शुरू हम्रा। खीर, रोटी ग्रौर तरकारी का भोजन समाप्त हो चुकने के बाद फलों की बारी म्राई । तक्तरी से उठा-उठाकर केले, नारंगी मादि भ्रपन पासवालों को भौर दूर बैठे हुओं को भी पहुंचाने के बाद बापूजी ने स्त्रयं रोटी-साग, फल ग्रादि पांच-छः चीजें लीं। उनके सामने की कुर्सी पर बैठ-बैठे में यह सब देखता

रहा। प्रायः डेढ़ घंटे तक बापूजी के भोजन का क्रम चलता रहा। भोजन के साथ-साथ बापूजी ने भ्रपने काम के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें कीं। उन्होंने वह डेढ़ घंटा बेकार नहीं जाने दिया।

भोजन के बाद बापूजी सीधे प्रेस में चले गए श्रौर फिर काम में लग गए।

संघ्या के समय रिववार न होन पर भी बापूजी के घर पर बैठक हुई। उन दिनों बैठकें रिववार के मध्याह्न में तीन से पांच बजे तक के समय में हुआ करती थीं और अंग्रेजी तथ गुजराती भजन गाकर समाप्त हो जाती थीं। बापूजी के होने के कारण उस दिन रात में देर तक बैठक चलती रही। में तो जल्दी ही सो गया था। बापूजी कब सोये, इसका पता मुक्ते नहीं चला।

श्रगले दिन सबेरे बापूजी ने डरबन के लिए प्रस्थान किया। मेरे पिताजी भी उनके साथ गये। मुफे भी डरबन तक उनके साथ जाने का मौका मिला। डरबन पहुचकर हम लोग सीधे 'पोटं' (बन्दरगाह) पर गये। मि. पोलक उसी दिन हिन्दुस्तान से लौटने वाले थे, इसलिए उनके स्वागत के लिए श्रनेक हिन्दू, मुसलमान, पारसी श्रादि बड़े-बड़े लोग वहां इकट्ठे हुए थे। स्टीमर को बन्दरगाह में प्रवेश मिल गया था, परन्तु अभी किनारे लगने में थोड़ी देर थी। बापूजी रुस्तमजी सेठ, दाऊद सेठ, उमर सेठ श्रादि डरबन के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। किनारे जिस जगह स्टीमर लगने वाला था, वहां से करीब बीस कदम की दूरी पर एक बड़ा गोदाम था। उसकी छाया में वे सब लोग खड़े थे। उन लोगों से अलग होकर में श्रपने पिताजी के साथ स्टीमर लगने का स्थान देखने के लिए पहुंचा।

धीरे-धीरे स्टीमर श्राकर किनारे लग गया। उतरने के लिए सीढ़ी जमीन पर लगा दी गई। उस सीढ़ी से एक श्रोर कुछ पांच-सात कदम पर, में श्रीर पिताजी खड़े थे। स्टीमर के ऊपर के डेक पर श्री पोलक खड़े थे। उनके साथ पिताजी ने कुशल-मंगल की बातें शुरू कीं। मेरा घ्यान उस श्रोर था, जहां स्टीमर को जमीन में गड़े खम्भों से मोटे-मोटे रस्सों द्वारा बांधा जा रहा था। इसी बीच कोई बीस-पच्चीस बरस का एक श्रंग्रेज जवान, जो बन्दरगाह का कोई कर्मचारी होगा, वहां श्राया श्रीर हमारे तथा स्टीमर के बीच जो संकरी जगह थी उसमें से होकर दूसरी तरफ निकल गया। जाते-जाते उद्दंडता के साथ उसने मेरे पिताजी से कहा, "चलो, हटो यहां से।" उसको निकलने के लिए जगह चाहिए, यह समम्कर पिताजी जहां खड़े थे वहां से एक कदम पीछे की श्रोर हट गए श्रीर पोलक साहब से बातें करते

रहे। मिनट-भर भी तो नहीं बीता होगा कि वह गोरा जवान फिर वहां श्राया श्रीर बोला, "चलो, ह-ट जांग्रो।" पिताजी हटे नहीं श्रीर वहीं खड़े-खड़े पोलक साहब से बातें करते रहे। यह देखकर उस ग्रफसर का मिजाज गरम हो गया और वह गरजकर पिताजी से बोला, "अबे सुनता क्यों नहीं? इस सीढ़ी के पास से हटने के लिए तुभसे कह रहा हूं। हट क्यों नहीं जाता ? हटो इधर से।" कहकर वह पिताजी को धक्का देने के लिए श्रागे बढ़ा। पिताजी उसको कुछ उतर दें या वहां से हट इससे पहले बापूजी श्रीर दूसरे श्रीर लोगों का ध्यान उस श्रीर गया। वह युवक जिस तेजी से चिल्लाकर बोला था उसमे दुगनी ऊची आवाज में बापूजी ने डांट लगाई-He shan't move an inch ग्रथित वह एक इच भी नहीं हटेगा। तीन ही शब्द की यह गर्जना इतनी तीखी थी कि स्राकाश गुंज उठा। वह श्रंग्रेज इस अचानक हमले से चौंक उठा श्रौर पिताजी की श्रोर से मुड़कर बापूजी के पास पहुचा। गुस्से में भरा वह बोला, ''क्यों नहीं हटेगा? उसे हटना ही पड़ेगा। जहाज पर कुछ गड़बड़ी करनी है क्या ?'' बापूजी का पुण्य-प्रकोप प्रज्वलित हो उठा। वह गरजकर बोले, ''नहों--नहीं, वह एक इच भी नहीं हटेगा। तुम क्या करना चाहते हो?" भगड़ा आगे बढ़े, इससे पहले ही कुछ वड़े अग्रेज अफसर वहां पर जमा हो गए और उस अफसर को समभाते हुए कहने लगे, "यह तो गांधी है, मामूली कुली नहीं है। इससे तुम क्यों भगड़ रहे हो ? यह ग्रौर इसके साथी ऐसे नह है जो स्टीमर पर कुछ गड़बड़ी करें।" यह कह वे उस ग्राइमी को बापूजी के पास से ग्रलग ले गए। यह देख बापूजी के श्रासपास हिन्दियों की जो भीड़ इकट्ठी हो गई थी, उसने तथा स्टीमर पर के सभी हिन्दी-यात्रियों ने एक-स्वर में "शरेम शरम" (Shame, Shame) के नारे लगाये। वह बेचारा खिसिया गया और सब भारतीयों ने ग्रपने स्वाभिमान का गौरव महसूस किया।

मि० पोलक म्रादि से बातचीत कर शाम के समय बापूजी डरबन से सीधे जोहान्सबर्ग लौट गए।

मेरी इच्छा बापूजी के साथ टाल्स्टाय-वाड़ी जाने की थी पर वह पूरी नहीं हुई। बापूजी जाते समय मुक्तसे कहते गए कि तुम टाल्स्टाय-वाड़ी नहीं जा सके, पर देवदास को तुम्हारे पास फीनिक्स मे रहने को भेजूंगा। वह श्रीर तुम साथ-साथ फीनिक्स में रहोगे तो ज्यादा मजा रहेगा।

#### : ३७:

### देवदासकाका

जैसा कि बापूजी ने मुभे आश्वासन दिया था उन्होंने अपन छोटे पुत्र देवदासकाका को टाल्स्टाय फार्म से फीनिक्स भेज दिया। बात यह थी कि जेल जानेवाले सत्याप्रहियों की छावनी के रूप में तथा आदर्श श्रिमिक का जीवन अपनाने के प्रयोग-क्षेत्र के रूप में टाल्स्टाय-फार्म श्रेष्ठ स्थान था; परन्तु विद्या-प्राप्ति के लिए वहां संतोपप्रद व्यवस्था नहीं थी। जीवन की बुनियाद को अधिक ठोभ बनाने के लिए और ज्ञान तथा संस्कार दोनों का गहरा अनुशीलन करने के लिए बापूजी के विचार में फीनिक्स का स्थान अधिक महत्वपूर्ण था। इसी वजह से उन्होंने देवदासकाका को फीनिक्स भेजा और उनकी पढ़ाई का उत्तरदायित्व मगनकाका तथा पिताजी को सौंपा।

निश्चित दिन ट्रेन से देवदासकाका ही उतरे। कार्यवश बापूजी डरबन में रुक गए थे। दो मिनट तक तो मैं देवदासकाका को पहचान भी नहीं सका। उनका ऊंचा-पतला शरीर, मामूली कोट-पतलून श्रौर छोटे-छोटे बाल देखकर मुश्किल से में निश्चय कर पाया कि सचमुच यही देवदासकाका हैं।

स्टेशन से ढाई मील का पैदल रास्ता पूरा होने तक में बड़े गौर से देवदासकाका का अवलोकन करता रहा। वह क्या व कैसे बोलते हैं, क्या देखते हैं, उनकी आवाज में कैसा परिवर्तन हुआ है, ये सब मेरे लिए जानने की वात थीं। तीन बरस पहले जब हम एक साथ खेलते-कूदते थें, हम लोगों को कंघे और ब्रश से अपने बाल संवारने में करीब आधा घंटा लग जाता था। फार्म से लौटकर आनेवाले देवदासकाका में इतना परिवर्तन होगा, इस बात की मुफ्ते कल्पना तक न थीं। कुछ दूर तक हम सब चुपचाप चलते रहे। फिर देवदासकाका ने मौन भंग किया और उन्होंने श्रीवीरजीभाई से पूछा, "आप मुफ्ते कितने दिन में कम्पोज करना सिखा देंगे?" वीरजी फीनिक्स प्रेस के गुजराती विभाग के फोरमेन थे और देवदासकाका को लेने फीनिक्स स्टेशन आये थे। घर पहुंचने तक इसी सिलिसले में बात होती रही। उस सारी बात का सार मैंने यह निकाला कि छापेखाने में कम्पोज करने का काम सीखने के लिए बापूजी ने उनको तीन महीने के लिए फीनिक्स भेजा है। इसके बाद उनको फिर फार्म लौटना है और फीनिक्स में भी फार्म के नियमों का पालन करना है।

दूसरे दिन बापूजी कुछ घंटे के लिए फीनिक्स ग्राये। उन्होंने देवदास-

काका की पढ़ाई के बारे में मेरे पिताजी श्रौर मगनकाका से बातचीत की। श्रलोने श्राहार का श्रारम्भ कर देने के लिए बापूजी ने देवदासकाका को कहा। मगनकाका श्रादि ने उनसे श्रनुरोध किया कि श्रलोने-व्रत की कड़ाई कम कर दी जाय, परन्तु बापूजी श्रपनी बात पर श्रिडिंग रहे। केवल रिववार के दिन नमकीन पदार्थ खाने का श्रपवाद छोड़कर शेष दिन श्रलोने का श्राग्रह रखने के लिए उन्होंने देवदासकाका को समकाया श्रौर यह बात उनके मन पर जमादी।

दूसरी बात देवदासकाका के लिए बापूजी ने यह तय की कि प्रति दिन दुपहरी में दो से चार बजे तक कुदाल लेकर खेत में खोदने के लिए जाना चाहिए। ये दो बातें निश्चित करने के बाद बापूजी फिर जोहान्स-बर्ग लौट गए।

इस बार जब बापूजी आये थे तब उनके नियमों में एक कठोर नियम और बढ़ गया था। नमक की तरह चीनी का भी उन्होंने परित्याग कर दिया था। चीनी छोड़ देने के कारण उनके भोजन के लिए रसोईघर में पहले के समान कई चीजें तैयार करने की सुविधा मेरी माताजी को नहीं मिली।

देवदासकाका के आने पर मेरा व्यक्तित्व मानो उनमें समा गया। में उन्हीं के साथ-साथ रहने लगा। पढ़ने-लिखने, खेलने, खाने या और कोई काम करने का विचार में उनके बिना नहीं कर पाता था। वह मेरे लिए 'बड़े विद्यार्थी' (मानीटर) तो थे ही, साथ-साथ पूर्णतया मेरे नेता भी बन गए। उनका कपड़े पहनने, बटन लगाने, दौड़ने, कुदाल पकड़ने और नाक साफ करने तक का ढंग अपनाने के लिए में सत्त प्रयत्न करता था। उनके कार्यक्रम के साथ-साथ मेरा कार्यक्रम भी अपने-आप निश्चित हो गया।

सवेरे उठकर नहाने-धोने के बाद भोजन के समय तक हम दोनों गुजराती, गणित, सुलेखन ग्रौर ग्रंग्रेजी का ग्रध्ययन करते थे। पिताजी हमें पढ़ाते थे। देवदासकाका के श्रलोने-त्रत में मैंने उनका साथ दिया। जब वह छापेखाने में कम्पोजिंग सीखने जाते, मैं घर में बैठकर पढ़ता था। फिर दो बजे से चार बजे तक मगनकाका के साथ हम लोग खोदने का काम करते थे ग्रौर संध्या के समय खेल-कूदकर सो जाते थे।

श्रायु में देवदासकाका मुभसे श्रधिक बड़े नहीं थे, परन्तु वह श्रपने को बालक महसूस करते हों, ऐसा मालूम नहीं पड़ता था। बड़ों के साथ बड़ों की तरह बरतते थे। वैसे, सभी के प्रति विनय रखते थे, लेकिन मगनकाका का श्रादर वह विशेष रूप से करते थे। बगीचे में दोपहर के समय जब मगन- काका हम दोनों को ग्रपने साथ खोदने के लिए ले जाते थे, तब मैं उनका भय मानकर उनके इशारे पर जिस प्रकार काम करता था उसी प्रकार देवदास-काका भी। उनको ग्रपना बड़ा समभकर नम्रतापूर्वक उनकी सूचना का पालन करता था। मगनकाका के साथ शायद ही वह बहस करते थे। एक भ्रोर देवदासकाका, श्रौर दूसरी श्रोर में श्रौर बीच में मगनकाका, इस प्रकार हमारी कुदाली सतत श्रागे-ही-श्रागे बढ़ती जाती थी।

हम दोनों चाहे कितने ही थक जायं, तबतक श्रपना हाथ नहीं रोकते थे जबतक मगनकाका खुद विश्राम न लें। मगनकाका विश्राम लेते भी थे तो मुक्किल से दो-तीन मिनट रुककर फिर से कुदाल चलाने लगते थे। सम्भव है कि यहां जो वर्णन कर रहा हूं वह फीका मालूम देता हो, परन्तु खोदने में हमें जो ग्रानन्द ग्रीर रस ग्राता था वह अवर्णनीय था। इतना कठिन परिश्रम होते हुए भी पता नहीं चलता था कि दो घंटे कब बीत गए । मुक्ते कोई दिन ऐसा याद नहीं ग्राता, जब हमारे मन में ग्राया हो कि इस परिश्रम से कैसे बचें। पसीने के मोती ज्यों-ज्यों बढ़ते जाते थे ग्रौर हाथ के फफोले ज्यों-ज्यों कडे पडते जाते थे, त्यों-त्यों हमारा स्नानन्द बढ़ता था। वैसे, मगनकाका का गुस्सा बड़ा तेज था, लेकिन काम के इन घंटों में कभी उन्होंने गुस्सा किया हो, ऐसा मुभे याद नहीं है। लगभग सारा काम मौन रहक्र होता था। बीच-बीच में थोड़ा-सा मधुर विनोद और हेंसी श्रादि करके मगनकारा हमारा उत्साह बढ़ाते थे। जैसे मेरा श्रपनापन देवदासकाका के पास खो जाता था, उसी प्रकार मगनकाका के पास हम दोनों का व्यक्तित्व खो जाता था। मगनकाका का संकल्प, उनका परिश्रम उनके हाथ की सुघड़ता, उनका उत्साह ग्रौर एक के बाद एक तालबढ़ पड़ने वाली उनकी कुदाल की चोटों का प्रवाह हमें ग्रपने में समा लेता था। उस समय हमें इस बात का जरा भी ग्राभास नहीं था कि हमारा कुदाल चलाने का यह वर्ग कितना महत्वपूर्ण है और मगनकाका की महत्ता का भान तो था ही नहीं। वास्तव में इस सारी किया ने बड़े भारी रसायन का काम किया-एसा रसायन कि जिसके फलस्वरूप वर्ष-सवा-वर्ष बाद ही हम-श्राघे श्रादमी से प्रायः पूरे श्रादमी बन गए।

रिववार का दिन हमारे लिए मौज का दिन होता था। उस दिन काम की ग्रौर पढ़ने की छुट्टी के साथ-साथ ग्रलोने की भी छट्टी रहती थी। इस-लिए हमारा उत्साह बेहद बढ़ जाता था। घर में उस दिन मसालेदार गर्म-गर्म भोजन मिलता था श्रौर मानो छः दिन का नमक एक ही दिन में खा लेने के लिए हम नमकीन चीजों पर हाथ घोकर टूट पड़ते थे। भोजन करके दूर तक घूमने जाते थे, दौड़ते थे, पतंग उड़ाते थे ग्रौर बागबानी भी करते थ। इस प्रकार तीन महीने तक हमारा यह कार्यक्रम चलता रहा। इतने समय में मानो एक युग बीत गया हो, ऐसा मुभ्ते जान पड़ा। सूनापन और निरुत्साह अदृश्य हो गया और नई-नई बातें सीखने और जानने की उत्सुकता से जीवन रसमय बन गया।

तीन महीने समाप्त होने पर देवदासकाका के साथ मुफ्ते फार्म जाने को मिलेगा या नहीं, इस चिन्ता में मैं था; लेकिन जब इस बात का भरोसा हो गया कि तीन महीने समाप्त होते ही देवदासकाका चले जानेवाले नहीं हैं, तब मुफ्ते शांति हुई। तबतक टाल्स्टाय-वाड़ी से पूज्य बा फीनिवस स्रा गई थीं। बापूजी का घर खुल गया था। मैं स्रपने घर स्रीर देवदासकाका स्रपने घर भोजन, शयन स्रादि करने लगे थे। किर भी हमारा सहवास जरा भी शिथिल नहीं हुस्रा। हमारी पड़ाई स्रीर विकास का कम साथ-ही-साथ सतत स्रागे बढ़ता जाता था।

### : ३८ :

### गोखलेजी का स्मरगीय प्रवास

एक दिन सवेरे नित्य से कोई दो घंटे पहले मगनकाका प्रेस से घर लौट ग्राये। उस समय पूज्य वा भी हमारे घर पर ही थीं। कोई खास बात न हो तो प्रेस के समय में मगनकाका घर नहीं ग्राया करते थे। में उनके पीछे हो लिया। वह सीघे वा के पास गये ग्रीर बोले, ''बापू का पत्र हैं, उनको पगड़ी चाहिए। माननीय गोखलेजी ग्रान वाले हैं। उनको लिवाने के लिए बापू को केपटाउन जाना होगा। जब गोखलेजी जहाज से उतरेंगे, तब उनके सम्मान के लिए सिर पर पगड़ी पहनकर ही जाना बापू ग्रावश्यक समफते हैं।"

बापूजी की पगड़ी की शोहरत तो मैंने बहुत सुनी थी, परन्तु उसे देखा नहीं था। फिर भी ग्रखवारों के ढेर में चित्र ग्रीर फोटो ग्रादि देखा करता था। उन चित्रों में कई ऐसे होते थे जिनमें बापूजी की पगड़ी ग्रीर उनकी पैनी नाक पर विशेष व्यंग्य रहता था। टोपी ग्रीर पगड़ी के विचित्र मेलवाली दुमदार पगड़ी व्यंग्यचित्र में बड़ी ग्रजीब ग्रीर ग्रनोखी मामलू देती थी। लेकिन उसे पहनते हुए बापूजी को मैंने नहीं देखा था।

गोखलेजी जब दक्षिण श्रफीका पधारे तब बापूजी को बैरिस्टरी छोड़े लगभग डेढ़ वर्ष वीत चुका था। श्रपना बैरिस्टरी का दफ्तर बन्द करने के साथ-साथ उन्होंने श्रपना जोहान्सबर्ग का घर भी बन्द कर दिया था श्रौर टाल्स्टाय-वाड़ी के लिए श्रावश्यक चार जोड़ी कपड़ों के श्रितिरक्त श्रपना कुल सामान फीनिक्स भेज दिया था। श्रब श्रावश्यकता पड़ने पर उन्होंने श्रपने बन्द सामान से वह पगड़ी ढूँढ़कर भेजने के लिए लिखा था।

वापूजी का यह सन्देश सुनकर पहले तो वा सोच में पड़ गई कि स्रब वह पगड़ी कहां ढूंढ़ी जाय स्त्रीर यदि मिल भी जायगी तो पहनने योग्य रही होगी या नहीं; जर्जर तो वह हो ही गई थी। इस शंका का समाधान करते हुए मगनकावा ने पूज्य वा से कहा कि यदि उसको सुधरवाने की स्नावश्यकता हो तो सुधरवा लिया जायगा, ऐसा वापूजी ने लिखा था। वह चाहते हैं कि नई पगड़ी बनवानी न पड़े श्रौर उस पुरानी से ही काम चला लिया जाय।

दूसरे दिन पूज्य बा ने मगनकाका को वह पगड़ी सौंप दी। देखने में वह लम्बी गोल नाव सी दीखती थी। गत्ते की सी चीज का सख्त ढांचा था ग्रोर उसपर बिलकुल काले रंग की बारीक मलमल चढ़ी थी। कपड़ा काफी पुराना पड़ गया था। उसके मिल जाने पर मगनकाका खुश हो गए ग्रीर उसी दिन उसे ठीक-ठाक करके उन्होंने पार्सल द्वारा उसे बापूजी के पास भेज दिया।

फीनिक्स स्टेशन के लिए कोई बना-बनाया रास्ता नहीं था। एक पगडंडी थी, जो कहीं बहुत चौड़ी श्रौर कहीं बहुत संकरी हो जाती थी। रास्ते में श्रनेक टीले श्रौर नाले पड़ते थे। बरसात के सनय टीलों से नीचे ग्रानेवाले पानी के बहाव के कारण वह संकरी पगडंडी इधर-उधर से टूटी श्रौर खुदी हुई रहती थी। उस रास्ते को बीसियों गिरमिटिये मजदूर फावड़े श्रौर बेलचे लेकर सुधारने लगे। कहीं गड्ढे भर रहे हैं, कही मिट्टी काटकर भूमि को समतल बना रहे हुं श्रौर सारा रास्ता चौड़ा कर रहे हैं।

श्रपने देश से गोखलेजी महाराज ग्रा रहे थे, उनकी मोटर के वास्ते यह रास्ता ठीक किया जा रहा था।

मेंने देवदासकाका से पूछा, "इसनें इन लोगों को क्या दिलचस्पी? वे लोग अपनी जमीन में रास्ता क्यों ठीक कराते हैं?"

देवदासकाका ने बताया कि गोखलेजी बापूजी से बड़े हैं। यह यहां की सरकार के भी मेहमान हैं, इसलिए यदि गोरे लोग यह रास्ता न सुधारें तो हमारे देश में उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। कुछ दिन के बाद 'इंडियन श्रोपीनियन' में गोखलेजी के सुन्दर फोटो छपने लगे। केपटाउन शहर में एक शानदार, खूली बग्धी में श्रामने-सामने गोखलेजी श्रौर बापूजी बैठे थे। बापूजी के सिर पर वही दुमदार पगड़ी जंच रही थी ग्रौर बग्धी के चारों श्रोर लोगों की भारी भीड़ थी।

फीनिक्स के लोगों में बातचीत का मुख्य विषय गोखलेजी का श्रागमन श्रीर उनका स्वागत-समारोह ही बन गया। बातचीत में लोग कहते, "गांधी-गोखले के पीछे अपने देशवासियों की तो पूछो ही मत, गोरे लोग भी पागल-से बने हुए हैं। भीड़-की-भीड़ उमड़ती है। बापूजी ने गोखलेजी का इतना भव्य सत्कार कराकर इस देश में भारतवासियों की प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ा दी है। गोखलेजी की सेवा करने में बापूजी ने दिन-रात एक कर रखा है। गोखलेजी के सत्कार में भारतवासियों की श्रोर से कहीं जरा-सी भी कसर नजर आती है तो बापूजी खबर ले डालते हैं। एक-से-एक बढ़कर सेवक गोखलेजी की सेवा के लिए उपस्थित रहते हैं, पर इन बीसियों सेवकों के होते हुए भी गोखलेजी की सारी सेवाएं बापूजी स्वयं अपने हाथ से करते हैं। गोखलेजी के सम्मान व श्रादर-सत्कार में रती-भर भी कमी न रह जाय इसके लिए बापूजी पूरी सावधानी रखते हैं।"

इधर फीनिक्स में हमारी दिनचर्या में परिवर्तन हो गया। डरबन शहर में भारतीय लड़कों श्रीर लड़कियों की दौड़ों के दंगल किये जानेवाले थे श्रीर जीतनेवालों को गोखलेजी के हाथ से इनाम दिलाये जानेवाले थे। इस दंगल में फीनिक्स की पाठशाला के बच्चों को भी निमन्त्रित किया गया था। फीनिक्स श्रीश्रम श्रीर श्रासपास दोन्तीन मील में बसनेवाले गिरमिट-मुक्त भारतीयों के बच्चों को मिलाकर हमारी संख्या मुश्किल से सात-श्राठ हुई। फिर भी मगनकाका ने खेलों के लिए उत्साह से तैयारियां करवाई। श्राधमील की दौड़, सौ गज की दौड़, तीन पैरों की दौड़, ऊँची कुदान, लम्बी कुदान श्रादि के श्रम्यास में श्राधा दिन बीतने लगा। इन सभी खेलों में देवदासकाका श्रव्वल श्राया करते थे।

श्रन्य तैयारियों में, फीनिक्स में, जहां हम लोग बसते थे, वहां के छोटे-बड़े सभी रास्ते साफ-सुथरे किये गए। मुख्य-मुख्य स्थानों से घास साफ की गई श्रौर फीनिक्स में गोखलेजी के पधारन पर उनके स्वागत के लिए मगन-काका हम लोगों को भजन सिखाने लगे। उनमें कुछ रामायण की चौपाइयां श्रौर दोहे थे श्रौर एक अंग्रेजी भजन था। हमारी रोज की पढ़ाई को तो पूरा विराम मिल गया था।

जोहान्सबर्ग म्रादि में होनेवाले भव्य स्वागत-समारोह की बातें सुनकर

देवदासकाका का मन फीनिक्स में स्थिर नहीं रहता था। वहां जाने के लिए वह उत्सुक रहने लगे। जोहान्सबर्ग तो वह नहीं जा सके, परन्तु मारित्सबर्ग तक जाने के लिए उनको अनुमति मिल गई। देवदासकाका के द्वारा मैंने भी उनके साथ मारित्सबर्ग तक जाने की अनुमति प्राप्त कर ली। अन्त में एक दिन प्रातःकाल हम दोनों डरबन में रस्तमजी सेठ के घर पर पहुंच गए।

डरबन से भारतवासियों की एक पूरी ट्रेन मारित्सवर्ग तक गोखलेजी के स्वागत के लिए जानेवाली थी। उसके छूटने में करीब चार घंटे की देर थी।

वहीं जमनादासकाका आगए। हमें बड़ी खुशी हुई। डरबन में गोखलेजी के स्वागतार्थ जो तैयारियां हो रही थीं उनमें कुछ कसर हो तो उसे जांचने और ठीक कराने के लिए बापूजी ने उनको यहां भेजा था। जमनादासकाका से हमने ट्रांसवाल में हुए गोखलेजी के भव्य स्वागत की बहुतसी नई बातें सुनीं। जब गोखलेजी टाल्स्टाय-वाड़ी गये थे तब वहां किसिक्स व्यक्ति को क्या-क्या काम दिया गया था और किसने अपने काम को सुचार रूप से किया आदि बातें विस्तारपूर्वक जमनादासकाका ने देवदासकाका को सुनाई और इस प्रकार मेरे सामने फार्म का एक स्पष्ट कल्पना-चित्र आ गया।

टाल्स्टाय-वाड़ी में स्वागत के लिए स्थानिक चीजों से ही सजावट की गई थी। जोहान्सवर्ग के बाजार से या कहीं से कपड़े की कतरन भी सजावट के लिए नहीं लाई गई थी। टाल्स्टाय-वाड़ी के विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा किये गए कठिन परिश्रम से वहां के बागीचे में जो फल-फूल तैयार हुए थे उनसे ही टाल्स्टाय-वाड़ी सजाई गई थी। पके-श्रधपके रंग-बिरंगे श्राडू-श्रलूचे और श्रन्य फलों के हरे-ताजे गुच्छे लटकाकर मेहराबें तैयार की गई थीं। वहां की सादगी, शोभा और शान्ति से गोखलेजी मुग्ध हो गए।

भोजन के पश्चात् हम सब मारित्सबर्ग जाने के लिए स्टेशन को चक पड़े। उस समय हमारा तिरंगा भंडा तो था नहीं, पर भारतीय समाज का उत्साह और ग्रानन्द प्रकट करने के लिए सैंकड़ों भंडे-भंडियां रुस्तमजी सेठ के घर से बांटे गए। ग्रनेक रंगों के छोटे-बड़े भंडे थे, जो हम सबने ग्रपने हाथ में ले लिये। जलूस बनाकर हम लोग डरबन के स्टेशन पर पहुंचे। सारी ट्रेन हम लोगों से ठसाठस भर गई।

तीसरे दर्जे के दो-तीन डिब्बों को छोड़कर पूरी-की-पूरी ट्रेन में गलियारा (कारिडोर) था; भ्रर्थात् चलती गाड़ी में एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाने

का मार्ग बना हुन्ना था। न्नामतौर से वहां की पूरी गाड़ी देखने का मौका हम भारतीयों को नहीं मिलताथा, क्योंकि गोरों के डिब्बे च्रलग हुन्ना करते थे। उस दिन का लाभ लेकर में ने च्रौर देवदासकाका ने पूरी ट्रेन में दो बार चक्कर काटे।

करीव तीन घटे की यात्रा के बाद हम मारित्सबर्ग जा पहुंचे। हम लोग ग्रपने ग्रनेकविध भंडों के साथ गोखलेजी के पास शहर की ग्रोर चल दिए।

गोखलेजी श्रा गए थे श्रौर शायद सभा भी हो चुकी थी। हम लोगों ने जाकर वह बंगला बाहर से देखा, जिसमें उनको टहराया गया था। नेटाल प्रांत की राजधानी होने की वजह से मारित्सबर्ग नगरी सुन्दर बगीचे-जैसी बनी हुई थी।

दूसरे दिन सुबह उठकर कोई तीन मील पैंदल चलता हुआ हमारा संघ मारित्सवर्ग स्टेशन पर पहुचा। में और देवदासकाका किसी तरह सीघे गोखलेजी के डिब्बे के पास पहुच गए। डरवन से जो खास गाड़ी आई थी उसमें गोखलेजी का 'सैलून' जोड़ दिया गया था। यह सैलून दक्षिण अफीका की सरकार की ओर से उनके स्वागतार्थ विशेष रूप से दिया गया था। गोखलेजी के डिब्बे में बापूजी तथा दूसरे एक-दो व्यक्तियों को छोड़कर किसी का प्रवेश नहीं हो पाता था। हम दोनों को तो बापूजी ने स्वयं ही डिब्बे के अन्दर ले लिया था।

'सैलून' में गोखलेजी केवल कुरता पहन हुए, नंगे सिर बैठे थे। सिर के प्राधे बाल सफेद ग्रौर ग्राधे काले थे। पास जाकर हमने उनके पैर छुए। किसी ने देवदासकाका का परिचय करवाया तो गोखलेजी ने उनकी ग्रोर देखा ग्रौर थोड़ा मुस्कराए, फिर ग्रपने हाथ की पुस्तक पढ़ने में एकाग्र हो गए।

'सैलून' में हम लोगों के पहुंचने के कुछ देर बाद मारित्सबर्ग से ट्रेन चल चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद बापूजी गोखलेजी के कपड़े ग्रपने हाथ में लेकर उनके सामने खड़े हो गए ग्रौर नम्रतापूर्वक बोले कि ''ग्रब स्नान से निबट लिया जाय।''

वह सैलून स्वयं जनरल स्मट्स का था। हमने देखा कि उसमें फर्स्ट क्लास के डिब्बे से भी कहीं ग्रधिक सुविधाएं थीं।

देवदासकाका और में यह सब ग्राश्चर्य-मुग्ध होकर देख रहे थे कि बापूजी गोखलेजी को स्नानगृह में पहुंचाकर हमारे पास ग्राये ग्रौर बहुत घीमी ग्रावाज में हम दोनों से कहा कि ग्रब तुम लोगों ने सब देख ही लिया हैं। सो श्रव जाकर सबके साथ बैठो। जहां पर ग्रपना काम न हो वहां पर बेकार नहीं रुकना चाहिए।

बापूजी की यह श्राज्ञा पाकर 'सैलून' से निकलकर हम दोनों दूसरे डिब्बों में चले गए श्रौर ग्रन्य लोगों के साथ जा बैठे। मारित्सवर्ग से डरबन तक, प्रायः ४०-४५ मील तक, एक स्थान पर ट्रेन रुकी। पर सारे रास्ते रेल के दोनों श्रोर जगह-जगह मनुष्यों की भीड़ नजर श्राती थी। वे लोग खुशी के जो नारे लगाते थे उस श्रावाज से ट्रेन के चलने की श्रावाज भी दब जाती थी।

उन दिनों गोखलेजी का स्वास्थ्य ग्रच्छा नहीं रहता था। हल्का बुखार, सिर दर्व, कमजोरी ग्रादि की उन्हें शिकायत थी। जोहान्सवर्ग मे उन्हें ग्राठ-दस दिन बिस्तर पर लेटे रहना पड़ा था। फिर भी दक्षिण ग्रफ्रीका के प्रश्न को हल करने के लिए ग्रपन शरीर की चितान करके वह ग्रविरत परिश्रम किया करते थे। बापूजी उनके पहरेदार बन गए थे। विश्राम के समय लोगों की भीड़ उनके पास न हो इसकी वह सावधानी रखते थे। भोजन ग्रपने हाथ से पकाकर ग्रीर तैयार करके देते थे। उनके कपड़े भी बापूजी स्वयं धोकरतैयार करते थे। साथ ही गोखलेजी ग्रधिक श्रम न करें इसकी भी खबरदारी रखते थे। ग्रीर ग्रपन गुरु पर शासन भी चलाते थे।

जोहान्सवर्ग का एक प्रसंग है। श्री कैलनबैंक के सुन्दर बंगले में गोखलेजी को टिकाया गया था। अगले दिन जोहान्सवर्ग में दावत होने वाली
थी। उस दावत में दक्षिण अफीका की सरकार के मुखिया जनरल स्मट्स
और जनरल बोथा भी आनेवाले थे। उस दावत के भाषण की तैयारी
करने के लिए रात में ही गोखलेजी लिखने बैठ गए। बापूजी की नींद
खुली तो देखा कि आधी रात के बाद शायद रात को दो बजे के समय
बत्ती जल रही है। तब दोनों के बीच इस प्रकार चर्चा हुई:

"ग्राप ग्रमी तक क्या कर रहे हैं?"

"दावत के भाषण के लिए नोट तैयार कर रहा हूं।"

"हमें नही चाहिए भ्रापका ऐसा भाषण। श्रपने ग्राराम में मत खलल डालिए।"

"तो क्या इसे फाड़ दूं?"

''जी हां, फाड़ दीजिए।''

"लो, फाड़ दिया; पर श्रब तो वह तैयार है। कहो तो तुम्हें सुना दूं।"

यह कहकर गोखलेजी ने उसी समय वे नोट ज्यों-के-त्यों सुना दिये, जो उन्होंने फाड़कर टोकरी के हवाले कर दिए थे। ग्रौर वास्तव में जोहान्स- बर्ग का वह भाषण दक्षिण श्रफीका में उनका सबसे बड़ा श्रीर श्रत्यधिक प्रभावशाली भाषण हुग्रा था।

उन्हीं दिनों का एक किस्सा और मेरे सुनने में आया। बापूजी के पास रहने वालों में श्री प्रागजी देसाई बड़े दुद्धिवादी थे। प्रत्येक बात की नुक्ता-चीनी करते और सवाल पूछते रहते थे। उन्होंने गोखलेजी से एक बार पूछा, "कहते हैं कि आपको अपने पुराने व्याख्यान याद रहते हैं। कोई एक सुना दीजिए।" थोड़ा-सा याद कर गोखलेजी ने सन् १६०५ में आवस-फोर्ड विश्वविद्यालय में दिये गए भाषण के कुछ अंश ज्यों-के-त्यों सुना दिये।

दक्षिण ग्रफीका के इतिहास में बापूर्जों ने लिखा है, "गोखर्ले को एक ग्रादत थी, जिसे में कुटेव कहता था। वह नौकर से ही सेवा लेते थे ग्रौर सफर में नौकर को साथ रखते नहीं थे। मैंनं ग्रौर श्री कंलनबंक ने उनके पर दबाने के लिए बहुत ग्राग्रह किया पर वह माने ही नहीं। हम लोगों को पर छूने भी नहीं दिया बल्क कुछ नाराज होकर डांटन लगे, 'क्या तुम्हीं लोग दु ख भेलने के लिए पैदा हुए हो ग्रौर मुभ-जैसे लोग तुमसे सेवा लेने के लिए ? तुम्हारे इस तकल्लुफ का बदला यह है कि में तुम्हें ग्रपने को छूने ही नहीं दूंगा। तुम सब शौच के लिए दूर तक जाग्रोगे ग्रौर मेरे लिए कमोड रखोग यह क्यों? में तुम्हारा गर्व दूर करूंगा।' ग्रौर इस तरह उन्होंने हम लोगों को ग्रपनी शारीरिक सेवा करने ही नहीं दी। खाने-नहाने ग्रादि में हमारी सहायता लिये बिना उनका चारा नहीं था। जब हम लोगों को ग्राथम के फर्श पर बिस्तर लगाते हुए देखा तब उन्होंने ग्रपना बिस्तर भी चारपाई से नीचे बिछाया। वह जितने गम्भीर थे उतने ही विनोदिप्रिय भी थे ग्रौर उनके प्रत्येक वाक्य में सत्य ग्रौर स्वदेशाभिमान भलकता था ग्रौर वह ग्रपने सेवक को रिभाने का पूरा खयाल रखते थे।"

ऐसे महान व्यक्ति जब डरबन पधारे तब डरबन स्टेशन पर जसी भीड़ जमा हुई थी वैसी मैंने कभी नहीं देखी थी। बाद में भारत माने पर बापूजी के लिए वैसे विराट जन-समुदाय को एकत्र देखने का सौभाग्य म्राने बार मिला, फिर भी डरबन की उस स्मृति का म्रसर मेरे मन पर विशेष रह गया। स्टेशन के फाटक से लेकर जहां तक नजर पहुंचती थी मानव-सागर उमडा पडता था।

गोखलेजी के टाउनहाल के भाषण के बारे में लोगों को कहते सुना कि वह बहुत ही सुन्दर भाषण था। टाउनहाल का वह विशाल कक्ष भारतीय ग्रीर गोरे दर्शकों से भरा हुग्रा था। सबकी ग्रांखें ग्रीर कान गोखलेजी की ग्रोर एकाग्र हो गए थे। उनका भाषण, भाषण नहीं था, मानो मन्त्रों का प्रवाह था। उनका प्रत्येक शब्द स्पष्ट, गम्भीर ग्रीर सुनने वालों के दिलों को

हिला देने वाला था। उस भाषण ने वहां के भारतवासियों के दिल में श्राशा का संचार किया ग्रौर गोरों के श्रंतःकरण में न्यायबुद्धि की चिनगारी जगाई।

में भी उस सभा में गया था। पर मेरी उत्सुकता तो गोखलेजी के हाथों बच्चों को जो इनाम बंटनेवाले थे, उन्हें देखने की थी। इसलिए हम लोग तो भागते हुए घुड़दौड़ के मैदान पर पहुंचे, जहां सैकड़ों बालक—लड़के ग्रौर लड़कियां—ग्रलग-ग्रलग टोलियों में खेल-कूद के कार्यक्रम में लगे हुए थे।

गोखलेजी तीन बजे पधारे और सारे मैदान में पूर्ण शान्ति श्रीर व्यवस्था छा गई। हम लोग उस श्रोर बढ़े, जहां बड़े श्रादिमियों के लिए बैठकर देखने का मकान-सा बना हुश्रा था। कुछ विशेष प्रकार के खेल—बड़े श्रादिमियों की दौड़, साइकल दौड़ और कुछ देर फुटबाल का खेल श्रादि उनके सामने किए गए। कार्यक्रम समाप्त होने पर दुमंजिले से गोखलेजी इनाम देने के लिए नीचे उतरे श्रौर उनके हाथों से, बड़े-बड़े चांदी के बर्तन, किताबें श्रादि, इनाम-विजेताश्रों ने प्राप्त किये।

जब यह हो रहा था तब मुभे भी एक बहुत बढ़िया इनाम मिल गया, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। किन्तु वह गोखलेजी के हाथ से न मिलकर एक गोरे सैनिक के हाथों मिला था।

बड़े लोगों के लिए जो अहाता बना हुआ था उसके अन्दर में अपने पिताजी के साथ पहुंच गया था। कड़ी धूप के कारण जोर की प्यास लगी तो में पानी पीने के लिए उस अहाते से बाहर निकल गया। लौटते समय फाटक पर भीड़ थी, इसलिए में प्रवेश नहीं कर सका। विवश होकर में हदबन्दी के रस्सों के नीचे से अन्दर घुसने लगा। घुटने पर भुककर ज्योंही मेंने सिर अन्दर किया कि मेरी पीठ पर जोर का चाबुक पड़ा। मुंह से चीख निकल गई। मेंने नजर ऊपर उठाई तो एक ताड़-सा ऊंचा, हट्टा-कट्टा थाल मुंह वाला गोरा-पुलिसमैन हाथ में लम्बा कोड़ा लिये हुए दिखाई दिया। मेरी समभ में नहीं आया कि यह हुआ क्या? मेरी चीख सुनकर पिताजी और दूसरे कई आदमी वहां आ गए। उन्होंने छोटे बच्चे पर हाथ उठाने के लिए उस सैनिक को शर्मिंदा किया और मुभे अन्दर ले लिया। वह गोरा बड़बड़ाने लगा कि इसे अन्दर जाना था तो फाटक के रास्ते से क्यों नहीं गया? मेरी पीठ पर चाबुक की मार उभड़ आई। मेरे लिए यह इनाम किसी चांदी के बर्तन या किताब से बढ़कर रहा।

गोखलेजी केपटाउन से लेकर डरबन तक के बड़े नगरों में श्रौर टाल्स्टाय-वाड़ी तथा फीनिक्स के सुदूर देहाती क्षेत्र में लगभग डेढ़ महीने तक प्रवास करते रहे। स्वास्थ्य उनका बहुत नाजुक था। फीनिक्स-जैसे

स्थल पर जहां सवारी के लिए मुश्किल से कच्चा रास्ता बना था उनको प्रवास करने में बहुत कष्ट उठाना पड़ा, परन्तु उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से यह सारा प्रवास किया श्रीर जब वह भारत लौटे तब श्रफीका के भारत-वासियों के मन में स्वदेश के लिए जीवन न्योछावर करने का उत्साह श्रीर भी दृढ़ बनाते गए। हम फीनिक्स-वासियों के मन में उन्होंने यथाशी घ्रभारत पहुंच जाने की उत्कटा बढ़ा दी।

डरबन में जिस दिन गोखलेजी का स्वागत किया गया, उसके दूसरे दिन वह फीनिक्स पधारे। हम लोग उनसे पहले फीनिक्स पहुंच गए थे। उन दिनों गुजराती में 'गोखले गणित' भाग प्रथम हमारी पाठ्य-पुस्तक थी। उसके मूल रचियता गोखलेजी स्वयं थे ग्रौर गुजराती में उसका ग्रच्छा श्रनुवाद छपा था। गणित के ऐसे महान प्रोफेसर के हमारे फीनिक्स में पघारने पर वह गणित के सवाल अवश्य पूछेंगे, ऐसी हमारी धारणा थी। इसलिए उनके पधारने के दिन हमने अपने गणित के पाठ भरसक दोहरा लिए। संघ्या के समय वह फीनिक्स ग्राये। उनके फीनिक्स स्टेशन से ग्राश्रम तक माने के लिए एक हलकी-सी घोड़ागाड़ी की व्यवस्था विशेष रूप से की गई थी। जब गोखलेजी पधारे तब वह अत्यधिक थक गए थे। हम लोगों ने बारी-बारी से उन्हें प्रणाम किया; उसके बाद भजन का कार्यक्रम शुरू हुग्रा। सबसे पहले 'इंटर्नल स्पिरिट' नामक श्रग्रेजी भजन, जो दो महीन तक कोशिश करके मगनकाका ने इसी प्रसंग के लिए हम लोगों को सिखा रखा था, देवदासकाका ने श्रौर मेंने गाया। उसके बाद तुलसी रामायण से 'जेहि सुमिरत सिधि होइ' श्रादि मंगलाचरण के सोरठे गाये गए। एक-दो भजन स्रौर भी हुए स्रौर बाद में हम लोग गोखलेजी के भ्राराम के खयाल से वहां से हट गए।

सबेरे उठने पर मुक्ते पता चला कि हमारे चले ग्राने के बाद गोखलेजी ने देवदासकाका से एक अजीब प्रश्न किया था, जिसका जवाब देना बड़ों को भी कठिन मालूम हुग्रा। प्रश्न यह था कि "मान लो, तुम अपने माता-पिता के साथ किसी वन में भ्रमण करने गए हो; तुम्हारी एक श्रोर कुछ दूरी पर पिताजी चल रहे हैं और दूसरी श्रोर माताजी चल रही हैं। ऐसे मौके पर एक भूखा बाघ सामने से ग्राजाता है। यदि तुम पिताजी की सहायता के लिए जाग्रोगे तो बाघ माताजी को मार डालेगा, श्रौर यदि माताजी की सहायता करने जाग्रोगे तो वह पिताजी को खा जायगा। बताग्रो ऐसी हालत में तुम किसकी सहायता करने दौड़ोगे?"

सवेरे जब मैं उठा, मगनकाका ने मुक्तसे भी यह प्रश्न पूछा। मैं इसका उत्तर नहीं दे सका। मगनकाका ने बताया कि देवदास भी इसका उत्तर नहीं दे सके थे और दूसरे जो लोग वहां बैठे थे, वे भी उत्तर देने में असमंजस में पड़ गए थे। अत में बापूजी ने उत्तर दिया, "में स्वयं बाघ के पास चला जाऊंगा और इस प्रकार माताजी और पिताजी दोनों की रक्षा हो जायगी।"

फीनिक्स के कई स्थलों को देख लेने के बाद जरा भी श्राराम न करके गोखलेजी तांगे में बैठकर बापूजी के साथ श्री डुबे की शिक्षण-संस्था देखने के लिए चले गए। वह संस्था हब्शी बालकों के लिए चलाई जा रही थी ग्रोर हब्शी ग्रध्यापक हो बड़े प्रयत्न ग्रीर परिश्रम से उन्हें पढ़ाते थे। बापूजी श्रीर गोखलेजी के ग्रलावा दूसरा कोई उनके साथ नहीं गया। सब, बापूजी की सूचना के अनुसार, अपने-अपने काम में लगे रहे। जब बापूजी गोखले-जी को हमारी संस्था दिखा रहे थे, तब भी उनके पीछे किसी ने भीड़ नहीं की थी। बड़ों में पिताजी ग्रौर बालकों में शायद में ही ग्रकेला उनके पीछे-पीछे चल रहे थे। श्री डूबे के स्कूल तक उनके साथ जाने की मुक्ते इच्छा थी, परन्तु बापूजी ने किसी को अपने साथ नहीं लिया। कोई दो घंटे बाद गोखलेजी श्री डुबे की संस्था से लौट ग्राए, फिर स्नान-भोजन करके ग्राराम के लिए हमारी पाठशाला में पधारे। उस मकान के चारों स्रोर पूर्ण शांति रहती थी। बापूजी ने इस बात के लिए बड़ी सावधानी रखी थी कि गोखले-जी के ग्राराम में जरा भी विध्न न पड़े। किसी के पैरों की ग्राहट भी नहीं हो। जब गोखलेजी उस मकान में जाकर चारपाई पर लेट गए तब बापूजी उनके पास बैठकर बहुत धीरे-धीरे बातें करने लगे।

दो महीने तक जिनके स्वागत के लिए फीनिक्स में तैयारियां होती रही थीं उन्होंने दो दिन हमारे बीच रहकर सबको घन्य किया।एक शांत पित्र प्रकाश ने मानो फीनिक्स की उस भूमि पर अपने श्राशीर्वाद बिछा दिये। काम श्रौर सेवा के साथ-साथ सभी को बुद्धि का विकास श्रौर ज्ञान की उपासना भी सतत करनी चाहिए, यह संदेश वह फीनिक्स के वातावरण में भर गए श्रौर जैसी शांति से आये थे वैसी ही शांति से उन्होंने फीनिक्स से विदा ली। उनको विदा देने के लिए किसी भी प्रकार का समारोह नहीं किया गया। परन्तु हम लोगों के हृदयों को वह अपने साथ ले गए। गोस्वामी तुलसीदास ने जो कहा है, "बिछुरत एक प्रान हर लेहीं" उसका कुछ श्रनुभव वह हमें करा गए।

भारत लौटते समय गोखलेजी के श्राग्रह को मानकर बापूजी भी श्री कैलनबैक सहित जंजीबार तक उनको पहुंचाने गए।

बापूजी ने दक्षिण श्रफीका के इतिहास में लिखा है: "जंजीबार में हमारा जो वियोग हुआ वह हम दोनों के लिए अतिशय दुखदायी था। किन्तु देहधारियों का निकट-से-निकट का सहवास भी ग्रंत में जाकर समाप्त होता ही है, ऐसा समभकर कैलनबैक ने ग्रौर मैंने संतोष किया।"

### : 38 :

### एक कटु अनुभव

गोखलेजी को पहुंचाकर बापूजी जंजीबार से सीधे ही, शायद रेल के रास्ते से, जोहान्सबर्ग पहुंचे। फीनिक्स में बापूजी के स्वदेश लौटने की बातों ने जोर पकड़ा श्रौर हम लोग श्राखिरी फैसला जानने के लिए कि जनरल बोथा श्रौर जनरल स्मट्स की सरकार श्रपने वर्ण-विद्वेष के कानून को कब श्रौर कैसे वापस लेती हैं, उतावले हो गए। हम सब जल्दी-से-जल्दी स्वदेश जाने को उत्सुक थे। जमनादासकाका ने तो लौटने का निश्चय ही कर लिया। परन्तु नेटाल छोड़कर निश्चितता से जाने के लिए उनका मन नहीं मानता था। यदि दक्षिण श्रफीका की सरकार श्रपनी बात से मुकर जाय श्रौर गोजलेजी के परिश्रम के बावजूद सत्याग्रह की दुबारा नौबत श्रा ही जाय तो उस समय जमनादासकाका दक्षिण श्रफीका से अनुपस्थित नहीं रहना चाहते थे। इस दुविधा से उन्होंने यह रास्ता निकाला कि उनके भारत पहुँचने के बाद भी यदि सत्याग्रह छिड़ ही गया तो वह पहुले स्टीमर से दक्षिण श्रफीका के लिए चल पड़ेंगे श्रौर दक्षिण श्रफीका श्राकर सत्याग्रह में शामिल हो जायेंगे।

इस प्रकार श्रपने मन का समाधान करके जमनादासकाका फीनिक्स से भारत के लिए रवाना हुए। उन्हें बिदा करने के लिए पिताजी, मगन-काका श्रादि के साथ मैं भी डरबन तक गया।

डरबन में हम लोग सदा की भांति रुस्तमजीकाका के यहां ठहरे थे। जिस दिन हम डरबन पहुंचे उसके दूसरे दिन बड़े सवेरे जमनादासकाका को ले जाने वाला स्टीमर 'गोदी' (डाकयार्ड) से छूटने वाला था। जमनादासकाका ने ग्रपना सामान दिन में ही स्टीमर पर पहुंचा दिया था। संध्या बीतने पर डरबन के मित्रों से भेंट करके वह रात के ग्राठ-नौ बजे बन्दरगाह जाने के लिए रवाना हुए। हम लोग भी उन्हें विदाई देने के लिए बन्दरगाह तक गये। डरबन की पक्की, सुन्दर ग्रौर स्वच्छ सड़कों पर बिजली की

बित्तयों का प्रकाश जगमगा रहा था, जन-कोलाहल शांत हो गया था श्रौर टहलते-गपशप करते हम मजे में जा रहे थे। लगभग श्राघ-पौन घंटे चलने के बाद हमें खयाल हुआ कि पैदल पहुंचने में बहुत देर हो जायगी श्रौर कप्तान श्रादि सो जायंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। श्रभी रात के दस नहीं बजे थे श्रौर ट्रामगाड़ियां चल रही थीं। हम सब ट्राम पर सवार हो गए।

डरबन की ट्राम गाड़ियां दो-मंजिली होती थीं। उनकी नीचे वाली मंजिल केवल गोरों के लिए सुरक्षित रखी जाती थी। ऊपर की मंजिल में भी प्रथम तीन-चार बेंचें गोरे लोगों के लिए ही सुरक्षित रहती थीं और केवल पिछले हिस्से की कुछ बेंचों पर अक्ष्वेत लोगों के बैठने की व्यवस्था थीं। जब हम लोग ट्राम में सवार हुए तब रात का समय था, इसलिए ऊपर की मंजिल पूरी खाली थीं। कायदा तोड़ने की नीयत से नहीं, पर सहजस्त्रभाव से हम लोग सबसे आगे वाली दो बेंचों पर जा बैठे। दस-पन्द्रह मिनट तक हमने पूरे वेग से दौड़ती हुई ट्राम से डरबन नगर की शोभा देखने का और आपस में बातचीत करने का आनन्द लिया। इसके बाद न जाने कैसे ट्राम के कंडक्टर के घ्यान में यह बात आई कि हम काले कुलियों ने देवेत प्रभुओं के आसन पर बैठने का दुस्साहस किया है। वह भपट-कर हमारे पास आया और बोला, "उठो इघर से, पीछे जाकर बैठो।" मगनकाका ने उसे तुरन्त उत्तर दिया, "यह नहीं हो सकता।" कंडक्टर अकड़ गया और तेज होकर डांटने लगा, "तुमको उठना ही पड़ेगा।" मगनकाका ने दृढ़ता से कहा, "जो चाहो सो करो, मगर हम यहां से नहीं हटेंगे।"

कंडक्टर तिलिमिला उठा। उसने घंटी बजाई श्रौर ट्राम रोक ली। फौरन ट्राम का चालक कंडक्टर की सहायता के लिए नीचे की मंजिल से ऊपर श्रागया। कुलियों को श्रागेवाली बेंचों पर देखकर उसकी श्रांखों से श्रंगारे बरसने लगे। कंडक्टर को दुगुना जोर मिला। उसने मगनकाका की पीठ पर जोर का घूंसा जमाया। फिर भी मगनकाका श्रपनी जगह से नहीं हटे। तब दोनों ने मिलकर मगनकाका की बाहें पकड़ लीं श्रौर वे उनको बेंच से उठाने के लिए खींचने लगे।

हमारी श्रोर से घूंसे का जवाब घूंसे से देने की बात थी ही नहीं। मगनकाका ने बेंच के जंगले को बड़ी मजबूती से पकड़ लिया। इस कारण दोनों गोरे मिलकर भी मगनकाका को श्रासानी से नहीं खींच सके। तब एक गोरे ने उनकी कमर को श्रपने हाथ से कस लिया श्रीर दूसरे ने बड़ी मुक्किल से उनकी मुट्ठियां जंगले से श्रलग कीं श्रीर फिर ऊपर वाली खिड़की से उनको उन्होंने नीचे की ग्रोर ढकेल दिया। मगनकाका कसरती जवान थे, फुर्तीले थे, इसलिए गिरते-गिरते भी उन्होंने ग्रपना संतुलन संभाल लिया ग्रौर जमीन पर गिरने से पहले ही नीचे वाली मंजिल के जंगले को पकड़ लिया। ग्रौर इस प्रकार भारी चोट से बच गए। मगनकाका के बाद इसी तरह हमारी मंडली के प्रत्येक व्यक्ति को पकड़-पकड़कर ग्रौर धक्के दे-देकर सीड़ी के रास्ते से नीचे लुढ़का दिया गया। में बच्चा था, इसलिए मुफे उन लोगों ने हाथ नहीं लगाया। परन्तु जब सब लोग नीचे फक दिए गए तो मेरे लिए ग्रपने-ग्राप नीचे उतरे बिना कोई चारा न रहा। मुफे डर था कि मगनकाका को सख्त चोट ग्राई होगी, परन्तु जब में नीचे गया तो देखा कि वह तो खड़े-खड़े मुसकरा रहे हैं।

ट्राम विजली के वेग से अदृश्य हो गई। हम लोग पैदल ही 'गोदी' (डाक यार्ड) तक पहुंचे। स्टीमर पर जमनादासकाका सवार हुए, अलिवदा हुई, और शीघ्र ही स्वदेश में परस्पर मिलने का दिन निकट आने की आशा से हम पैदल लौट पड़े।

कुछ दूर चलने पर हम ट्राम की पटरियों के पास पहुंचे। ट्राम पर जो अपमान हुआ था वह फिर आंखों के आगे घूम गया। मन में जोश आ गया। हमने कंडक्टर और ड़ाइवर के गुंडेपन का प्रतिकार करने का निश्चय किया। मणिलालकाका का स्राग्रह था कि उन ट्रामवालों का दुबारा मुकावला किया जाय। हम भारतवासी ऐसे नहीं हैं जो पग-पग पर ठोकरें खाते फिरें. यह बात गोरों के गले उतारने का हमने मन-ही-मन निश्चय कर लिया। श्रखबारों में समाचार प्रकाशन करही देने से काम बनने वाला नहीं था श्रौर वहां के गोरे ग्रखबार उसे प्रकाशित करें यह उम्मीद रखनी भी बेकार थी। ट्राम कम्पनी के मुख्य कार्यालय या पुलिस थाने में भी सुनवाई नहीं होती थी। सारा प्रश्न ही गोरे और काले के बीच का था। कुछ देर यह सब चर्चा होती रही। मणिलालकाका का सुभाव था कि उसी नम्बर की ट्राम गाड़ी पर दूबारा सवार होकर उन्हीं श्राग की बेंचों पर बैठा जाय ग्रीर दृढ़तापूर्वक सत्याग्रह किया जाय। बड़ों ने भी नवजवान मणिलाल-काका की बात स्वीकार की ग्रौर लगभग पौन घंटे तक उसी स्थल पर हम लोग ट्राम की प्रतीक्षा में खड़े रहे। परन्तु वह ट्राम वहां ग्राई ही नहीं ग्रौर उस पर हमला करने का हमारा जोश मन-का-मन में ही रह गया। स्राधी रात का समय हो चुका था इसलिए हम लोग स्रधिक प्रतीक्षा करना छोड़कर श्रीर ग्रपमान का कड़ग्रा घंट पीकर पंदल ही सेठ रस्तमजीकाका के घर पहुंचे।

#### : 80 :

## बापूजी के इलाज में

मेरे छोटे भाई कृष्णदास को मियादी बुखार हो गया था और उसने उग्र रूप धारण कर लिया था। छः वर्ष से भी छोटी ग्रायु का वह बालक सूखकर ग्रस्थि-पिजर-मात्र रह गया था। चौदह दिन समाप्त होने पर भी उसका बुखार हलका नहीं हुग्रा था। टाल्स्टाय-फार्म में जमनादासकाका ने कई रोगियों को बापूजी के पास रहकर, उनकी चिकित्सा-विधि से रोग-मुक्त होते देखा था। इस ग्राधार पर राजकोट जाते हुए वह सलाह देते गए कि उसे बापूजी को दिखाना चाहिए। उसकी हालत नाजुक जान माताजी श्रौर पिताजी ने बापूजी की सलाह के ग्रनुसार, जो जानते थे किया और बापूजी को तुरंत खबर भेज दी। तत्काल बापूजी का तार ग्राया, "में ग्रा रहा हूं।" तीसरे दिन शाम को वह फीनिक्स ग्रा पहुंचे। उनको लिवाने के लिए में भी स्टेशन पर गया था। ट्रेन से उतरते ही उन्होंने कृष्णदास के स्वास्थ्य के बारे में बारीकी से पूछताछ की। जब हम लोग घर पहुंचे तब भ्रन्धेरा हो गया था। कृष्णदास को देखकर ग्रौर जरूरी सूचनाएं देकर बापूजी ग्रपने घर चले गए।

दूसरे दिन सवेरे अचानक मुभे तेज बुखार हो आया। बापूजी ने मुभे देखा और निदान किया, "प्रभु को भी मियादी बुखार है।" और उन्होंने मेरी भी चिकित्सा का काम अपने हाथों में ले लिया। बापूजी ने कृष्णदास को सबसे पहले दूध देना बन्द कर दिया, और पानी में केवल मीठे नीबू निचोड़कर दिन में चार-पांच बार दो-दो घंटे के अंतर से देने लगे। इसके उपरांत उसे दिन में दो बार ठंडे पानी से भीगी चादर में लपेटकर कमरे के बाहर खुली हवा में सुलाने का प्रयोग आरम्भ किया। शरीर पर गीली चादर लपेटकर उस पर कम्बल लपेट दिया जाता था। चादर के अन्दर कृष्णदास पसीने से तर हो जाता था। जब गरमी सहन नहीं होती थी तब उसे चादर से निकाला जाता था। और बन्द कमरे में गीले अंगोछे से सारा बदन पोंछ कर धुले हुए साफ कपड़े पहनाकर बिस्तर पर लिटा दिया जाता था।

तीन या चार दिन में उसका ज्वर हलका पड़ गया श्रौर घर-भर में जो चिंता फैली हुई थी वह विलीन हो गई। कृष्णदास को हंसाने श्रौर प्रसन्न रखने के लिए बापूजी बात-बात में जो विनोद किया करते थे उसके फल- स्वरूप घर में चारों श्रोर हंसी गूंज उठती थी। सुबह, दोपहर श्रीर शाम को प्रतिदिन तीन बार बापूजी हमारे घर श्राते थे। पानी में अपने हाथ से नीबू निचोड़कर श्रौर छानकर देते थे श्रौर सावधानी रखते थे कि नीबू के श्रंदर का जरासा रेशा भी उसके पेट में न जाय। भीगी चादर में लपेटन के समय अपने हाथ में घड़ी छेकर स्वयं खड़े रहते थे श्रौर पन्द्रह-बीस मिनट तक श्रनेक तरह की बात करके कृष्णदास को खुश कर देते थे। सारे वातावरण में प्रसन्त्रता का ऐसा प्रमृत बरसने लगता था कि रोगी का कष्ट, श्रौर रोग का विष चाहे कितना ही विषम क्यों न हो, उसे दबना ही पड़ता। बापूजी ऐसे वैद्य थे कि उनके उपचार जिस मात्रा में प्राकृतिक चिकित्सा के थे, उससे कहीं श्रिषक मनःपूत थे श्रौर देह की श्रिपेक्षा देही पर श्रिषक श्रसर डालते थे।

इक्कीसवें दिन, ग्रथीत् बापूजी की चिकित्सा शुरू होने के चौथे या पांचवें दिन् बाद, कृष्णदास सर्वथा ज्वर-मुक्त हो गया, केवल निर्वलता बाकी रही। मुक्ते बुखार था, परंतु मेरे लिए किसी को विशेष चिता नहीं थी। बापूजी की छाँया में मेरे ज्वर का उग्र रूप हुग्रा ही नहीं। जिस दिन बुखार ग्राया उसी दिन से मेरे पेड़ पर चौबीसों घंटे गीली मिट्टी की पट्टी बंधी रहती थी। काली चिकनी मिट्टी से कंकड़ म्रलग करके उससे तैयार किये गए गारे को डेढ़ बालिश्त चौकोर कपड़े पर दो अंगुल मोटाई में कच्ची ईंट की तरह फैलाया जाता था श्रौर नाभि के नीचे उसे बांध दिया जाता था। घंटे, डेढ़-घंटे बाद जब वह पट्टी सूलकर कड़ी हो जाती थी तब पट्टी बदल दी जाती थी। संघ्या के समय प्रति दिन पाव घंटे तक कटि-स्नान कराया जाता था, जिसमें नाभि के ऊपर ग्रौर घुटने से लेकर पंजों तक का हिस्सा कम्बल से ढककर पेड़ पर रूमाल से पानी के अन्दर मालिश की जाती थी। ज्वर का पता चलने पर जब पहली बार बापूजी ने मुक्ते कटि-स्नान के लिए पानी में बैठाया, तब मुभ्रे जोर की नींद ग्रा रही थी, इसलिए बैठना भ्रच्छा नहीं लगता था। फिर भी बापूजी ने मुफ्ते 'टेब' में बैठाया स्रौर श्रपना हाथ मेरे सिर के नीचे रखकर पानी में बैठे-बैठे ही ग्राराम से नींद लेने की सुविधा कर दी।

टब में बैठते समय ठंडे पानी की वजह से मुक्ते कंपकपी मालूम हुई. परन्तु बापूजी ने सीने और पैरों पर इस तरह कम्बल लपेट दिये थे कि शरीर में गरमी आ गई और मैं सो गया। पिताजी लगभग आध घंटे तक मेरे पेड को पानी में ही मुलायम कपड़े से रगड़ते रहे। इसके बाद मुक्ते बाहर निकालकर आंगोछे से पोंछकर और कपड़े पहनाकर चारपाई पर सुला दिया। रात के समय एनीमा देकर मेरी आंतों को जितना हो सका साफ किया गया।

पहले तीन दिन इसी प्रकार बीते। खाने के लिए कुछ भी नहीं और पीने के लिए केवल गरम पानी। मुभे भी खाने-पीने की इच्छा नहीं होती थी। चौथे दिन पानी में नीबू निचोड़कर दिया गया। यह क्रम छः दिन तक चला। साथ-साथ नित्य प्रति इसके ग्रलावा रोज एक बार 'एनीमा' और दो बार किट-स्नान का क्रम चालू रहा।

मेरी चारपाई ऐसे बरामदे में रखी गई थी जो पश्चिम श्रौर दक्षिण दिशा में बिलकुल खुला था। वहां पर खुली श्रौर तेज हवा श्रौर सायंकाल की धूप श्राती थी। दक्षिण की श्रोर गुलाब की सुन्दर फुलवारी थी श्रौर पश्चिम में फल-वृक्षों का सुन्दर बागीचा। में खाट पर पड़ा-पड़ा इन दृश्यों को देखता रहता था, इसलिए समय सहज ही कट जाता था। वहां के तेज वाय से शरीर का रक्षण करने के लिए सावधानी से मुफे हर समय कम्बल श्रोढ़ाकर रखा जाता था, केवल मुंह श्रौर नाक को खुला रखा जाता था। रात के समय चारपाई बरामदे से कमरे में हटा दी जाती थी, परन्तु कमरे में भी खिड़ कियां खुली रखी जाती थीं। एक बड़ी खिड़की मेरे सिरहाने पर थीं। में चौबीस घंटों में लगभग श्रठारह घंटे गहरी नींद सोता था।

बापूजी ने दस दिन तक मुक्तपर अपने मिट्टी-पानी के प्रयोग किये। उसके बाद चिकित्सा के कम में थोड़ा परिवर्तन किया। रोज सबेरे आकर वह मेरी जीभ की जांच किया करते थे। ग्यारहवें दिन सबेरे उन्होंने जिह्वा-परीक्षा के बाद मुक्तसे कहा, "अब तेरी जीभ साफ हो गई। आज में कुछ खाना द्ंगा।"

दस दिन तक गरम पानी के सिवा मेरे पेट में कुछ गया ही नहीं था. इसलिए दो-एक दिन से खाने की इच्छा जोर पकड़ रही थी। बापूजी ने स्वयं ही यह बात कही, इसलिए में बहुत खुश हो गया। खाने की स्वीकृति मिलने के दो घंटे बाद मुभे सबसे पहले नमक या चीनी के बिना नीबू का पानी ही मिला। दोपहर के बाद दो 'ग्रेनडेला' (एक प्रकार का फल) तोड़-कर उसका छना हुन्ना रस दिया गया।

'ग्रेनडेला' फल मु भे बहुत प्रिय था। भारत में मैने कहीं वह फल नहीं देखा। पर दक्षिण अफ्रीका में वह बिना खास सार-सम्हाल के पैदा होता है। उसकी सेम की जैसी बेल होती है। कच्चे फल का रंग हरा होता है और पकने पर वह जामुन या बेंगन का-सा हो जाता है। आकृति में वह ग्रंडाकार श्रीर बड़े कागजी नीबू या छोटी नारंगी के बराबर होता है। फल के भीतर केसर के रंग का पतला रस निकलता है श्रीर उसके बीज काले श्रीर पपीते

के बीज के बराबर बड़े श्रीर चपटे-से होते हैं। उसके स्वाद की तुलना मीठे कंघारी श्रनार के स्वाद से की जा सकती है।

ज्वर-मुक्त होने के बाद भी कई दिन तक बापूजी ने मुक्ते या कृष्ण को दूध नहीं दिया। हमारी निर्बलता हटाने के लिए उन्होंने फलों के रस का ही आहार हमारे लिए रखा। मेरा ज्वर छूटने के तीसरे दिन से मुक्ते अनन्नास का रस मिलने लगा। एक गिलास रस पीने के बाद मुक्ते और कुछ लेने की भूख नहीं रहती थी। सुबह पिया हुआ रस शाम तक काम दे जाता था।

ग्रनन्नास का रस जब भली-भांति हजम होने लगा और चारपाई में ग्रपने-ग्राप बैठने-उठने की शक्ति ग्रा गई तब हम लोगों को बापूजी ने केला देना ग्रारम्भ किया। ग्राधे केले से शुरू किया गया। बापूजी ग्रपने हाथ से केले को छीलकर धीरे-धीरे कुचलते थे और फिर उसे मथकर दूध जैंसा तरल बना देते थे। उसका एक कण भी ठोस न रहने पाता था। इसमें इतना ग्रधिक समय खर्च होता था कि कृष्णदास तो बहुत ग्रधीर हो उठता था। परन्तु बापूजी पूरे धैयं से केले को मथते जाते थे ग्रौर कृष्ण को बातों में लगाए रहते थे। केला मथ जाने के बाद उसमें एक नीबू निचोड़ते थे ग्रौर फिर काफी देर तक उसका सम्मिश्रण करते थे। सुन्दर पेय बनने के बाद धीरे-धीरे छोटे चम्मच से हमें चूसने ('सिप' करने) के लिए वह दिया जाता था।

जब तक बिस्तर छोड़कर हम दोनों खेलने न लगे, हमें काफी शक्ति प्राप्त न हो गई, तब तक बापूजी ने हमको फलों के रस पर ही रखा। कमजोरी मिटाने के लिए स्रन्न, शाक, खिचड़ी, दिलया स्रथवा मूंगफली या बादाम की जैसी कोई चीज दी गई हो, ऐसा याद नहीं पड़ता। स्रौषिब के नाम से तुलसी या नीम-जैसी पत्ती स्रौर मसाले के नाम से काली मिर्च-जैसी वस्तुएं भी हमे नहीं दी गई।

में जब ज्वर-मुक्त हुग्रा उसके छः-सात दिन बाद मैने बापूजी को पिताजी से यह कहते हुए सुना: ''यदि इन दोनों भाइयों की बीमारी ने मुफ्ते यहां पर रोक न रखा होता तो ग्राज से पहले ही मैं 'फार्म' लेकर यहां ग्रा गया होता। ग्रब पूरे 'फार्म' को समेटकर ही यहां ग्राने का मेरा विचार है। ऐसा करने में पन्द्रह-बीस दिन सहज ही बीत जायेंगे। दुबारा वहां जाना न पड़े इसलिए वहां से सभी को ग्रपने साथ लिवा लाऊ यही उचित होगा।'' बापूजी के ये उद्गार सुनकर मेरे हर्ष का ठिकाना न रहा।

में स्वयं टाल्स्टाय-वाड़ी जाने के लिए दो बरस से छटपटा रहा था।

श्रन्त में ईश्वर ने मेरी उस उत्कंठा को दूसरे तरीके से पूरा किया। गोखले-जी के लौट जाने के बाद लगभग तीसरे महीने में टाल्स्टाय-वाड़ी के सभी शिक्षक ग्रौर विद्याधियों के साथ बापूजी फीनिक्स ग्रा गए ग्रौर फीनिक्स ही ग्रब उनकी सारी प्रवृत्तियों का केन्द्र-स्थान बन गया।

#### : 88 :

# टाल्स्टाय-वाड़ी की स्मृतियां

टाल्स्टाय-वाड़ी में बापूजी ने शरीर को सुदृढ़, सशक्त श्रीर फुर्तीला बनाने पर जोर दिया था। इसलिए वहां सभी के बीच श्रपना वजन बढ़ाने की तथा श्रधिक-से-श्रधिक चलने की होड़ लगी रहती थी।

फार्मवासियों में एक दंतकथा ऐसी प्रचलित हो गई थी, जो वहां की गितिविधि की तथा वातावरण की लाक्षणिक रूप से सूचक है ग्रीर बहुत विनोदपूर्ण भी है।

डरबन नगर में रहने वाले एक गुजराती व्यापारी का लड़का कुछ महीने फीनिक्स में मेरा सहपाठी रह चुका था। बाद में उसके पिता ने उसे बापूजी के पास टाल्स्टाय-वाड़ी भेजा था। वह स्वभाव से बहुत सरल या और हर किसी की बात को बिना परखे ही मान लेने वाला था। उसका ऋहंभाव इतना ऋधिक और ऋसंतुलित था कि वह हर बात में ऋपने को प्रथम बनाने की धुन के कारण कई वार बुद्धू बन जाता था। लड़के भी उसको बनाने का मौका खोजते रहते थे।

टाल्स्टाय-वाड़ी के शिक्षक श्रीर विद्यार्थी समय-समय पर जांच किया करते थे कि शरीर की ऊंचाई, मोटाई एवं तौल में कौन वाजी मारता है। वजन में क्या घट-बढ़ हुई, यह जानने के लिए श्रक्सर सब लोग श्रपना तौल करने जाया करते थे। एक बार तौल के समय कुछ लड़कों ने मिलकर इस विणक-पुत्र को घर लिया। गिणत के वर्ग में प्रश्न का हल निकालने में वह कमजीर नहीं था श्रीर 'टन' बड़े-से-बड़े वजन को कहा जाता है, यह उसको मालूम था। पर इस बात का बिलकुल श्रन्दाज न था कि 'टन' का वजन कितना श्रिधक होता है। जब लड़कों ने गम्भीरतापूर्वक कांटा देखकर उसे बताया कि तुम्हारा वजन चालीस टन है तब उसने इस बात

पर विश्वास कर लिया श्रौर मन-ही-मन फूला न समाया। उछल-उछलकर सबसे कहने लगा, "देखोजी, में सबसे श्रागे निकल गया। में तौल में श्रब चालीस टन हूं।"

वह दौड़कर बापूजी के पास भी पहुंच गया श्रौर उसने उनको भी बता दिया कि "में चालीस टन हूं।" बापूजी तो विनोद-प्रिय थे ही। लड़कों के इस मनोविनोद में वह भी शामिल हो गए श्रौर उस लकड़े को बड़ी गम्भीरता से उन्होंने बधाई दी। चारों श्रोर उसकी प्रशंसा फैल गई; हर मुंह से यह बात कही जाने लगी, "वाह भाई, कमाल हैं! इन जनाब ने सबसे बाजी मार ली! पूरे 'चालीस टन' हो गए।" श्रपनी इस प्रशंसा से हमारे उस बाल-मित्र को इतना हर्ष होता था कि प्रशंसा की बौछार के पीछे जो व्यंग था वह उसकी समक्त में ही नहीं श्राता था। कई दिनों बाद उसको पता चला कि सबने मिलकर उसे बुद्ध बनाया था। छेकिन उसके लिए 'फार्टी टन' (चालीस टन) का जो संबोधन प्रचलित हो गया था वह कायम ही रहा। उसके बाद सभी लोग उसे 'फार्टी टन बोस्टर" श्रर्थात् "चालीस टन की डींग हांकने वाला" नाम से पुकारते रहे।

बापूजी ने जब फार्म में भोजन के नये-नये नियम बनाये, स्रामिष-भोजियों को संयुक्त रसोई में निरामिष भोजन से ही संतोष करने के लिए समभाया और रमजान-महीना तथा श्रावण-मास साथ-साथ ग्राने पर मुसलमान लड़कों को रोजा रखने को ग्रौर हिन्दुग्रों को एक ही समय भोजन करने को प्रोत्साहित किया, तब उन्हें स्वादिष्ट रसोई बना-बनाकर भोजन कराने की पूरी सावधानी रखी थी। वह ग्रपने ही हाथ से पकाते ग्रौर परोसते थे। जब उन्होंने विद्यार्थियों से ग्रलोने ग्राहार का प्रयोग करवाया तब वह ग्रपनी सारी वत्सलता से लड़कों को सराबोर रखते थे।

छात्रावास में ऊधम मचाने से भी बढ़कर शिक्षकों को तंग करने में फार्म के कुछ लड़के मशहूर हो गए थे। वे बापूजी की धाक मानते थे। श्रीकैलनबैक से भी डरते थे। बापूजी जब मौजूद होते तो कायदे से चलते थे और कैलनबैक से शरारत करने का शायद उन्हें मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि उनके सामने वे लगातार काम में लगे रहते थे। कुदाल लेकर खोदने या फल-वृक्ष की टहनियों को कतरकर व्यवस्थित करने का काम कैलनबैक इतनी तेजी से करते कि कांट-छांटकर गिराई हुई टहनियों को खाद के गड्ढे में पहुंचाने में तीन-तीन जवान भी थक जाते थे; दूसरे, वह इतने खबरदार थे कि जो लड़का काम करने से बचने की कोशिश करता था उसे श्रवश्य ही श्रपने साथ रखते थे। लेकिन जब बापूजी और कैलन-

बैंक किसी काम से बाहर चले जाते थे तब ग्रन्य शिक्षकों को तंग करने में लड़के कोई कसर उठा नहीं रखते थे।

फार्म में दिलचस्प समय वह होता था, जब कड़ा परिश्रम करने के बाद मध्याह्न में श्रीकैलनबैक ग्रीर बापूजी भोजन के लिए बैठते थे। दोनों केवल फलाहारी थे, फिर भी ठीक डेढ़ घंटे तक उनका भोजन चालू रहता था। चौबीस घंटों में वे केवल यही भोजन पाते थे और इस एक वक्त के भोजन में भी बड़ी पाबंदियां थीं। नमक नहीं, मिर्च मसाले नहीं, दूध-घी नहीं, चीनी-गुड़ नहीं और अन्न या दिदल धान्य भी नहीं। इसके म्रतिरिक्त जो कुछ मिले उसे माग पर पकाये बिना ही ला लिया करते थे। केले और मुंगफली दो चीजें फलाहार में मुख्य होती थीं। इन दोनों को खुब चबा-चबाकर मुंह में घोलकर खाने का बापूजी का नियम था। प्रातःकाल से मध्याह्न तक खेत में कड़ा परिश्रम करने ग्रौर टाल्स्टाय फार्म की ग्रारोग्य-वर्द्धक जलवायु के कारण भोजन में केले ग्रौर मूंगफली की मात्रा कम नहीं रखी जा सकती थी, इसलिए वास्तव में बापूजी को भोजन का वह डेढ घटा भी कम पड़ता था, श्रीर दूसरे काम की जल्दी होने के कारण इतने समय में अपना फलाहार समाप्त करने के लिए शीघ्रता करनी पड़ती थी। फार्म के लड़कों को यह डेढ़ घंटा ग्राराम ग्रीर खेल-कूद के लिए मिल जाता था। इसके बाद वहां की पाठशाला में पढ़ाई का काम शुरू होता था।

पाठशाला के मुख्य शिक्षक बापूजी स्वयं थे, पढ़नेवालों की कक्षा अनेक थीं ग्रीर कक्षा-विद्यार्थियों की मातृभाषा भी चार-पांच प्रकार की थी-गुजराती, हिन्दी, तमिल श्रीर श्रंग्रेजी-भाषी लड़के थे। कुछ लड़के जो ट्रांसवाल में ही जन्मे थे, उनके लिए डच लोगों की भाषा सुगम थी। पूरे नौजवान युवक श्रौर छोटे लड़के व लड़कियां भी थीं। एक-दो बच्चे तो इतने छोटे थे, जिनको हमेशा गोद में ही रखना पड़ता था। जेल गये हुए सत्याग्रहियों के बीवी-जच्चों को बापूजी ने फार्म में ग्राश्रय दिया था। इस प्रकार जिस बच्चे के पिता मौजूद ने हों उसके पिता का काम भी बापूजी श्रपने ऊपर ले लेते थे। किसी-न-किसी बच्चे को गोद में लेकर प्रायः खड़े-खड़े ही बापूजी लड़कों को पढ़ाया करते थे। कभी कोई लेख लिखवाते थे तो कभी कापियां जांचते थे। यदि मैं भूलता नहीं हूं तो दो-एक लड़कों ने मुभे यहां तक बताया था कि अनेक बारे बापूजी ने पैर से कलम पकड़कर जांची हुई कापी पर दस्तलत किये थे, क्योंकि नन्हें बच्चे को गोद में लेने के कारण उनके दोनों हाथ घिरे रहते थे। फार्म की पाठशाला में इस तरह पढ़ाई का काम मुश्किल से दो घंटे होता था। फीनिक्स में स्राने के बाद ही बापूजी के पास रहनेवाले लड़कों की पढ़ाई कुछ व्यवस्थित रूप से शुरू हुई।

फार्म का एक ग्रसाधारण कार्यक्रम पैदल प्रवास का था। टाल्स्टाय-वाड़ी से जोहान्सवर्ग २१ मील था। दो बजे रात को चलकर दिन निकलते-निकलते जोहान्सवर्ग पहुचना संभव होता था। कई बार बापूजी इस पैदल प्रवास की होड़ भी करवाते थे। ऐसी एक होड़ में जमनादासकाका ने श्री-कैलनबैंक को भी हरा दिया था ग्रौर इनाम पाया था। उन्होंने चार घंटे पैतीस मिनट में २१ मील की वह पैदल यात्रा पूरी की थी।

वहां की सख्त ठंड में बड़े जोर का पाला पड़ता था। सूर्योदय से पहले पानी पर बरफ भी जम जाया करती थी। इस पर बापूजी ने फार्म-वासियों से बूट श्रीर जुराब का त्याग करवा दिया था। ऐसी हालत में तड़के ही पैदल चल पड़ना श्रासान काम नहीं था। मर्दाने खेलों की जैसी ही वीरता का यह काम था। यदि कोई इसमें ढीला पड़ता तो बापूजी उसकी कसकर खबर लेते थे।

एक बार श्री कैलनबैंक ने जमनादासकाका का कायम किया हुश्रा चार घंटे पैंतीस मिनट का रेकार्ड तोड़ने का बीड़ा उठाया। सदा के नियमानुसार वह टाल्स्टाय-वाड़ी से अपनी पीठ पर बगल-थैला लादकर चल पड़े। रास्ते में समय होने पर कलेवा करने का सामान बगल-थैले में था। परन्तु कंघे पर कसा हुश्रा बगल-थैला खोलने श्रीर उससे खाने का सामान निकालन तथा फिर से थैला कंघे पर बांधने में काफी समय खर्च हो जाने का भय था। इसलिए रास्ते के किसी होटलवाले से उन्होंने नाश्ता खरीदा श्रीर चलते-ही-चलते जलपान किया। दूकानदार से बची हुई रेजगारी वापिस लेने तक को भी कैलनबैंक नहीं रुके। इस प्रकार पिछला रेकार्ड चन्द मिनटों से तोड़ने में वह कामयाब हुए। पर जब बापूजी को इस बात का पता चला तब उन्होंने श्री कैलनबैंक को आड़े हाथों लिया श्रीर कहा कि ऐसा साहबी-पन, कि बगल में खाना मौजूद हो तब भी पैसे डालकर दूसरा खाना खरीदा जाय, बिलकुल श्रशोभनीय है। बापूजी की इस टीका के कारण श्री कैलनबैंक कुछ उदास होगए।

प्रति सप्ताहं कम-से-कम एक बार बापूजी भी टाल्स्टाय-फार्म से जोहान्सबर्ग पैदल जाया करते थे। श्री कैलनबैक भी उनका साथ देते थे। मुश्किल से दो या तीन घंटे रात को भपकी लेकर बापूजी उठ खड़े होते थे और ठीक दो बजे, ब्राह्ममूहूर्स से पहले ही, पैदल यात्रा ग्रारम्भ कर देते थे। बापूजी की रफ्तार कम नहीं थी। पांच या साढ़े पांच घंटे में वह अपने ग्राफिस तक का २१ मील का पैदल प्रवास पूरा कर लेते थे। प्रातःकाल पैदल जाने के बाद उसी दिन शाम को बापूजी और दूसरे सब लोग रेलगाड़ी से फार्म लौट ग्राते थे।

एक बार का किस्सा है। जोहान्सवर्ग से कई लड़कों के साथ बापूजी फाम से लौट रहे थे। साथ में बोरी-भर मूंगफली थी। एक गोरा टिकट-बाबू बापूजी से भिड़ गया कि उस बोरी को तुलवाकर ग्रावश्यक रेल-महसूल दिया जाय। बापूजी ने उसे समभाया कि वह प्रवासियों के भोजन की चीज है, उसका किराया लेने का कानून नहीं है। परन्तु ऊचे दिमाग वाला टिकट-बाबू बापूजी की बात को समभ नहीं पाता था। तब बापूजी ने ग्रपने साथवाले सभी लड़कों को सारी मूंगफली बांट दी ग्रौर बोरी खाली कर दी। लड़के भी तुरन्त मूंगफली छोल-छोलकर खाने लगे। यह देखकर वह टिकट-बाबू खिसिया गया ग्रौर चुपचाप वहां से चलता बना।

टाल्स्टाय-वाड़ी के जीवन में उत्साह था, ग्रानन्द था। एक ग्रोर कठिन परिश्रम ग्रौर कठोर तप था तो दूसरी ग्रोर बापूजी की वत्सलता ग्रौर प्रेम बरसता रहता था।

#### : 82:

### साधना-भूमि फीनिक्स

बापूजी टाल्स्टाय-वाड़ी (फार्म) का सारा परिवार लेकर फीनिक्स भ्राये, उस समय गो-धूलि वेला थी। बापूजी के स्वागत के लिए हम लोग कुछ दूर चलकर ग्राग गये थे। वह डरबन से सोलह मील पैदल चलकर ग्रा रहे थे। फीनिक्स ग्राश्रम की सीमा से करीब मील-भर दूरी पर हमें उनके दर्शन हुए। सूर्य-प्रकाश पश्चिम की ग्रोर सिमट रहा था। पगडडी के दोनों ग्रोर के ऊंचे-ऊंचे 'वॉटल' वृक्षों पर संघ्या की छाया फैलती जा रही थी। उस श्यामल ग्रामा में बापूजी के शुभ्र वस्त्र बहुत सुन्दर लग रहे थे। वह ग्राधी बांह की कमीज ग्रीर पतलून पहने हुए थे। पतलून को नीचे से करीब घुटनों तक मोड़ रखा था। लम्बे-लम्ब डग रखते हुए ग्रौर चारों ग्रोर प्रसन्नता बिखरते हुए बापूजी तेजी से सबसे ग्रागे ग्रा रहे थे। उनके पीछे तीन-तीन चार-चार की टोलियों में छोटे-बड़े फार्मवासी घिसटते हुएसे चले ग्रा रहे थे।

हम लोगों ने बापूजी को प्रणाम किया। फिर उन टोलियों के साथ मिलकर हम सब फीनिक्स की ग्रोर बढ़े। पिताजी ग्रौर मगनकाका बापू- जी के साथ बातचीत करने लगे श्रौर मैंने फार्म-वासियों पर उत्सुकतापूर्ण दृष्टि डाली। उनमें से बहुतों के नाम मैंने सुन रखे थे, परन्तु व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें नहीं पहचानता था।

श्रंघकार के साथ ठंडक भी बढ़ती जा रही थी। श्रौरों के मुकाबले बापूजी का बदन ज्यादा खुला हुआ था। स्वागत के लिए आने वालों में किसीके पास एक शाल थी श्रौर उसने वह बापूजी को श्रोढ़ने के लिए दी; किन्तु उन्होंने उसे लौटा दिया श्रौर कहा, "नहीं, कोई खास ठंड नहीं है, श्रोढ़ने की मुक्ते जरा भी जरूरत नहीं है। प्रभुदास को इसे श्रोढ़ा दो।" मुक्ते ठंड लग रही थी। बापू के प्रेम के कारण मुक्ते शाल मिल गई श्रौर में ठंडक से बच गया।

बापूजी के मकान पर, जो 'बड़ा घर' कहलाता था, पहुंचते-पहुंचते काफी ग्रंधेरा हो गया, थके-थकाये सब लोगों ने जब वहां पर पड़ाव डाला तब सचमुच वह घर 'बड़ा घर' बन गया। वास्तव में उस घर में केवल इतनी जगह थी कि बापूजी का केवल निज का परिवार सुविधा से रह सके, किन्तु ग्रब उस घर में दस-बारह गुने ग्रादमी बढ़ गए थे। कोठी या बंगला तो वह था नहीं। टीन की चादरों से बनी हुई एक बड़ी-सी कुटिया ही उसे कहना चाहिए। भीड़ के बढ़ जाने के बाद पूज्य बा ग्रौर बापू के लिए ग्रलग कोठरी तो दरिकनार, ग्रलग कोना भी नहीं बच पाया था।

दूसरे दिन सुबह में नवीन फीनिक्स का दर्शन करने के लिए निकल पड़ा। हमारे रहने के मकान के पूर्व में श्री पुरुषोत्तमदास देसाई का श्रीर पिर्चम की श्रोर कुछ दूरी पर श्री ग्रानंदलाल गांधी का मकान था। महीनों से ये दोनों मकान खाली पड़े थे। ग्रब इन दोनों मकानों में जहां देखो ग्रादमी-ही-श्रादमी नजर श्रा रहे थे। नए ग्राने वालों में से कई के लिए सोने-रहने की व्यवस्था इन मकानों में की गई थी, परन्तु फार्म से श्राये हुए सभी फार्मवासियों के लिए भोजन की व्यवस्था 'बड़े घर' में ही निश्चित की गई थी। इस कारण ग्रब 'बड़े घर' का नाम रसोईघर पड़ गया।

दोपहर को जब मैं खा-पीकर बड़े घर पहुंचा तो देखा कि उस घर के बीच के खड में मेज लगी हुई थी ग्रौर उसके चारों ग्रोर बैंच व कुर्सियां डालकर बहुत से ग्रादमी सटकर बैठे थे ग्रौर भोजन कर रहे थे। ग्रनुमान से तीस से भी ज्यादा व्यक्ति होंगे। बापूजी खड़े-खड़े सारी मेज की प्रदक्षिणा करते हुए परोसने का काम कर रहे थे। भोजन का ढंग देखकर में ग्रौर भी चिकत रह गया। प्रत्येक व्यक्ति के पास तामचीनी का केवल एक-एक तसला ग्रौर एक-एक चम्मच था। दाल-भात, शाक, रोटी सब-कुछ बापूजी

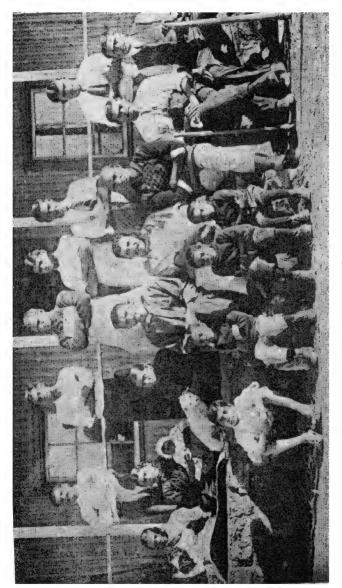

टाल्स्टॉय-वाड़ी के निवासी

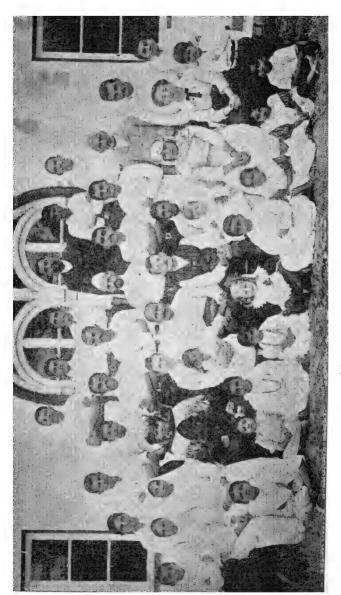

कीनिक्स-आश्रम के निवासी

उस एक ही तसले में परोसते थे। मेरी समक्त में यह नहीं आया कि बापू-जी एक ही तसले में इतनी सारी चीजें क्यों परोस रहे हैं और थाली-क्यटोरों का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। भोजन पानेवाले सभी व्यक्ति तसले की हरेक चीज का अलग-अलग स्वाद लेने की भरसक कोशिश करते थे और बापूजी भी प्रत्येक व्यक्ति को हर चीज तसले के उसी कोने में परोसते थे जहां वह इशारा करता था। फिर क्या कारण था कि सब-कुछ एक ही बरतन में परोसा जाय? परन्तु किसी से यह प्रश्न पूछने का मुक्ते साहस नहीं हुआ।

भोजन से निवृत्त होने पर सब लोग फार्म से आये हुए सामान को खोलने-सजाने में जुट गए। बापूजी हथौड़ी, कीलें और आरी लेकर पुस्तकों के लिए खुली अलमारी (बुक स्टेंड) बनाने में लग गए। वहां पर बात-चीत क्वचित् ही होती थी। बापूजी ने अपने कमरे की फर्श से लेकर छत तक पहुंचने वाली सोलह-अठारह फुट ऊंची एक खुली अलमारी सूरज छिपने तक ठीक-ठाक करके खड़ी कर दी। उसकी सीढ़ियां और तस्ते पहले से तैयार ही थे।

रात के समय उसी मेज के चारों स्रोर, जिस पर भोजन किया गया था, सभा जुड़ी। दो-एक भजन होने के बाद बापूजी का प्रवचन हुस्रा। स्रपनी धुंधली स्मृति के स्राधार पर उस प्रवचन का सार यहां देता हूं:

"मान लो जेल में जाने का प्रसंग नहीं आया और हिन्दुस्तान जाना पड़ा तो भी हमें सादगी और कड़े बतों का पालन करना होगा। वहां जाकर हम लोगों को यहां से भी अधिक काम करना है, इसलिए यहां पर फीनिक्स में कई ऐसे नियम अमल में आयंगे जो टाल्स्टाय-फार्म पर नहीं थे। इन नियमों को जो तोड़ेगा वह फीनिक्स में रहने योग्य नहीं रहेगा।

"पहला नियम तो यही कि फार्म की तरह यहां भी जब चाहो तब वृक्ष से फल तोड़कर खाये नहीं जा सकते। बाग के वृक्ष से ही नहीं, जंगल के फल भी कोई इस तरह न खाय। भोजन पर बैटकर दिन में तीन बार जो खाना मिलता है उसके म्रलावा किसीको फल की एक फांक भी म्रपने मुंह में नहीं डालनी चाहिए। भोजन के लिए बैठें तब भरपेट खा लें। बाग के फल भी भोजन के समय पर्याप्त मिल जायंगे। लेकिन इसके बाद लालचवश कोई छोटा-सा फल भी तोड़ेगा तो उसे चोरी सममनी चाहिए।

"दूसरा नियम यह है कि अपने से बड़े के प्रति हरेक को विनय से रहना चाहिए और अदब रखना चाहिए। बड़ों के प्रति उद्दंडता शोभा नहीं देती। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तक मैं न कहूं, तब तक किसी की बात पर ध्यान ही न दिया जाय।

"यह सब भ्रमल में लाने के लिए तुम लोग तरोताजा हो जाम्रो, इसलिए में तुम लोगों को सात दिन की छुट्टी देता हूं। भ्रगले सोमवार से हमारी पाठशाला शुरू होगी। श्रागामी इतवार की संध्या तक तुम लोग जीभर कर खेल लो, जितना भ्रालस करनाहों कर लो भ्रौर जो मौज करनी हो कर लो। फिर यह मत कहना कि बापूजी खेलने नहीं दे रहे हैं, काम-ही-काम करवा रहे हैं। पहले खेल लो, बाद में हम कसकर काम करेंगे।"

छुट्टी के सप्ताह में बापूजी स्वयं बहुत व्यस्त रहे। वह दिन-भर टाल्स्टाय-वाड़ी से ग्राया हुग्रा सामान व्यवस्थित करने ग्रौर नई पाठशाला की तैयारियों में लगे रहे।

विद्यार्थियों में बड़े श्रौर छोटे लड़कों की दो टोलियां-सी बन गई थीं। बड़े विद्यार्थियों ने सात दिन की छुट्टियां नहाने-धोने, बिस्तरों को धूप में फैलाने श्रौर सारी दुपहरी तानकर सोने में बिताई। छोटे लड़कों ने श्रपना समय बगीचे में घूमने, खेलने श्रौर छोटे-बड़े लड़कों की श्रच्छाई-बुराई की चर्चा करने में बिताया।

सातवें दिन रिववार था। भरने पर ग्रानंद से सब लड़के नहाने-धोने में मस्त थे। ग्रचानक बापूजी बिना किसी सूचना के वहां ग्रा पहुंचे। उनके हाथ में बाल काटने की मशीन थी। ग्राते ही उन्होंने एक के बाद दूसरा ग्रौर फिर तीसरा—इस प्रकार लगभग सवा घंटे में सभी लड़कों के बाल काट दिए। फिर बहुत संक्षेप में बोले, "जिनको ग्रब भी बाल प्यारे हैं, शान-शौकत की इच्छा है, वे फीनिक्स से लौटकर जा सकते हैं। यह सभी को समभ लेना चाहिए कि पुराना ढंग ग्रब नहीं चलेगा। ग्रब नए सिरे से सारा जीवन बिताना होगा, फैशन ग्रौर चैन का ग्रब कोई मौका नहीं है।"

बापूजी फीनिक्स में साधारणतया रात को तीन बजे श्रीर कई बार दो बजे उठकर लिखने-पढ़ने के काम में लग जाते थे। बापूजी के टाल्स्टाय-वाड़ी से श्राने के बाद के कई दिन मुक्ते याद हैं जब मेरी माताजी ने मुक्ते पौ फटने पर जगाया श्रीर कहा कि "देख, बापूजी दो बजे से उठकर लिख रहे थे, श्रव उन्होंने दतौन ले ली है श्रीर देवदासकाका को जगा रहे हैं। तू भी श्रव उठ जा।"

हमारा घर बापूजी के घर से दूर था पर बापूजी बरामदे में ही सोते थे, इसलिए हमारे घर की खिड़की श्रौर बरामदे से वहां की सारी हल-चल दीख पड़ती थी। नींद में में बापूजी की श्रावाज सुनता था, "देवा! उठो, देवा...! देवा...उठो!" श्रौर फीनिक्स की सारी दिशाएं गूंज उठती थीं। बापूजी जब पुकार लगाते थे तब उनकी ग्रावाज धीमी नहीं होती थी।

चूंकि ग्रलग-ग्रलग तीन मकानों में सब छात्र बंटे हुए थे, बापूजी को ग्रपने पास सोए हुए लड़कों को उठाने के बाद दूसरे दो मकानों में भी सबको जगाने के लिए जाना पड़ता था।

उठ जाने के बाद सब विद्यार्थी बापूजी के बरामदे के पास जमा हो जाते थे। वहां ग्रांगन के एक सिरे पर बालिश्त-भर चौड़ी, फुट-भर गहरी ग्रौर ग्राठ-दस फुट लम्बी खाई खुदी रहती थी। उस खाई के किनारे पंक्तिबद्ध बैठकर सभी लोग एक साथ दातौन करते थे। बापूजी हमारे बीच में बराबर उपस्थित रहते थे ग्रौर कोई खाई से बाहर थूक नहीं सकता था। तेज ठंड के मौसम में या भारी वर्षा के दिन छात्रावास के एक बड़े कमरे में ही दतौन की यह प्रातिबिध संपन्न की जाती थी। एक या दो बड़ी परातें ग्रौर तामचीनी का यूकदान बीच में रखकर उसके ग्रसपास हम सब बैठ जाते थे ग्रौर दतौन की किया पूरी होने पर एक लड़का उस थूक को खाद के गड़ढे में पहुंचा देता था ग्रौर उसे मिट्टी से ढक देता था।

दतौन की विधि बापूजी के विचार से बहुत महत्व की थी। वह स्रवसर कहा करते थे कि प्रातःकाल दतौन करने के साथ-साथ हमें स्राध्या-तिमक दतौन भी करनी चाहिए, मुंह का मैल ज्यों-ज्यों साफ करते जायं, त्यों-त्यों मन का मैल भी निकालना चाहिए। उन्होंने स्रपनी यह स्रादत बना ली थी कि दतौन के साथ-साथ गंभीर चिन्तन भी किया करते थे। जब हम लोग दतौन के लिए बैठते थे तब बापूजी की उपस्थित के कारण गप-शप नहीं कर पाते थे। वातावरण शांत स्रीर गंभीर रहता था स्रीर बापूजी स्रत्यन्त गहराई से स्रात्मचिन्तन में लगे हुए दिखाई देते थे। किसी से कुछ कहना भी स्रावश्यक हो तो इशारा भर करते थे, स्रीर यथासंभव मौन ही रखते थे: उन दिनों प्रातःकाल की प्रार्थना का स्रारम्भ नहीं हुस्रा था। एक प्रकार से यह दतौन-विधि ही प्रार्थना का कुछ काम दे जाती थी।

जब दतौन का यह सिलसिला पूरा होता था, घंटा बज उठता था। घंटे के बजते ही फीनिक्स के सभी कार्यकर्ता, छोटे-बड़े विद्यार्थी श्रौर बापूजी भी श्रपनी-श्रपनी कुदाल, फावड़ा श्रादि लेकर निकल पड़ते थे श्रौर बगीचे में पहुंच जाते थे।

बगीचे में अधिकतर खोदने या घास साफ करने का काम रहता था। किसने अपने काम का कितना हिस्सा पूरा किया इसकी पूछताछ कोई नहीं करता था। ग्रपने-ग्रपने उत्साह से श्रपने बल के श्रनुसार जो जितना भी काम करे उससे संतोष कर लिया जाता था। काम करने वाले विद्यार्थी श्रौर बड़े भी काम का समय पूरा होने पर बताया करते थे कि परिश्रम के कारण किसके हाथ में श्रधिक बढ़िया फफोले तैयार हुए हैं श्रौर किसके हाथ के निशान श्रधिक पक्के हैं।

मेरे छोटे भाई कृष्णदास के गले में एक गांठ हो गई थी। उसकी पीड़ा के कारण वह बोल नहीं सकता था। डाक्टर के ग्रभाव में बापूजी ने खुद ही उस गांठ को चीरन का निश्चय किया। गांठ को पूर्णरूप से पकाने के लिए उन्होंने उसपर रात को ग्राटे की पुलटिस बंधवाई ग्रीर सूचना दे गए कि सबेरे गरम पानी, उस्तरा ग्रादि तैयार करके उनको बुलवा लिया जाय। दूसरे दिन सब तैयारी करके मेरी माताजी ने मुभे बापूजी को बुलान के लिए भेजा।

बापूजी एक खेत में घुटने तक ऊंची घास को फावड़े से साफ करने में व्यस्त थे। उनकी सारी टोली भी यही काम कर रही थी। वह सबसे आगे की जगह पर भुके हुए अपना फावड़ा ताल-बद्ध रूप से चला रहे थे। घास खोदने के सिवा दुनिया में उनका और कोई लक्ष्य था ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता था। कई मिनट तक में बापूजी की बगल में खड़ा रहा, परन्तु खोदने के काम में वह इतने तल्लीन थे कि उन्होंने मुभे देर तक देखा ही नहीं। कुछ देर बाद उन्होंने देखा और पूछा, "कृष्ण के लिए बुलाने आये हो न ? चलो, में आया।" कहकर अपने हाथ का फावड़ा उन्होंने अलग रखा, पतलून पर लगी हुई मिट्टी भाड़ दी और मुभे आगे करके हमारे घर की ओर चले। वहां से निकलते समय लड़कों से उन्होंने कहा. "देखो, अब तुम लोगों की बातें बन्द होनी चाहिए। मेरी मौजूदगी में तुम लोग काफी खेले और गपशप करते रहे। अब मेरी अनुपस्थित में तुम्हें आलस नहीं करनी चाहिए। मेरे लौटने तक पूरी तरह काम करो। बड़ों के सामने आलस करो, वह निभा लिया जा सकता है, परन्तु बड़ों की पीठ के पीछे आलस करके उनको घोखा कदापि नहीं देना चाहिए।"

हमारे घर पहुंचने तक माताजी ने कृष्णदास की पट्टी खोल दी थी। जिस गांठ को चीरने का निश्चय रात के समय किया गया था, वह सवेरा होने पर घुलकर बैठ गई थी। यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ। बापूजी ने कृष्णदास से विनोद किया, "वाह रे बहादुर, उस्तरे से इतना डर गया कि गांठ को ही छिपा दिया! यह कोई बहादुरी की बात नहीं हैं!" पांच-सात मिनट कृष्णदास से मजाक करके बापूजी बड़ी तेज चाल से खेत में काम पर फिर लौट गए। मुश्किल से आधा घंटा बीता होगा,

किन्तु इतने थोड़े समय में लड़कों ने इतना काम कर डाला कि सवेरे से काम के बदले खेल में जो श्रधिक समय बिताया था उसका बदला चुक गया। वह सारा खेत प्रायः साफ हो चुका था श्रौर लड़के पसीने से तर हो गए थे।

"शाबाश!" बापूजी ने बधाई दी ग्रौर कहा कि "हमेशा इसी प्रकार हर एक को सच्चा बनना चाहिए। ग्रब तुम लोग थोड़ा-सा विश्राम कर लो, बाकी जो थोड़ा रहा है वह में पूरा करता हूं।" यह कहकर फिर से बापू-जी खोदने में तल्लीन हो गए। किन्तु लड़कों ने विश्राम नहीं किया ग्रौर बाकी का टुकड़ा साफ करने में उन्होंने बापूजी को ग्रन्त तक मदद दी। ग्राठ बजे की घंटी होने तक वह सारा काम पूरा हो गया।

श्राठ की घंटी पर सब बापूजी के घर श्रर्थात् रसोईघर में नाश्ते के लिए जाते थे। दो घंटे के कड़े परिश्रम के बाद भूख बहुत तेज हो जाती थी श्रौर बापूजी ने नाश्ते में काफी चीजे देने की व्यवस्था की थी। घर में बनाई गई डबल-रोटी, दूध, तरकारी, मुरब्बा श्रौर ताजे फल भरपेट नाश्ते में मिलते थे। काम जितना परिश्रम का था, श्राहार उतना ही सरस था। उस समय बातें होती थीं, हास्य-विनोद होता था श्रौर परोसते-परोसते बापूजी भी काफी व्यंग श्रौर विनोद कर लेते थे।

नौ बजे फिर घंटी बजती। तब हम सब बालक पढ़ने के लिए पाठशाला में पहुंचते थे भ्रौर बड़े लोग फावड़ा लेकर फीनिक्स से बगीचे के काम पर पहुच जाते थे।

### : ४३ :

## बापूजी की पाठशाला

प्रातःकाल दो घंटे तक खोदने का श्रम करने के बाद दो घंटे हमारी पढ़ाई चलती थी। खेतों के बीच, दो भोपड़ों में हमारी पाठशाला थी। एक मिट्टी की कच्ची दीवारों से बना था ग्रौर ऊपर फूस का छप्पर था। दूसरा नालीदार टीन की चहरों से बना था। ग्राध-ग्राध, पौन-पौन घंटे में घंटियां होती थीं। शिक्षक बारी-बारी से हमारे वर्ग में ग्राते थे। उनके श्राने पर खड़े होने की, हाथ जोड़ने की, या उनके लिए रास्ता बना देने

की तहजीब से हम ग्रमजान न थे। पढ़ाने का काम पूरा करके जब एक शिक्षक वर्ग से चला जाता था तब हम लोग तुरन्त ही दूसरा सबक उठा लेते थे ग्रौर एक-दूसरे से पूछकर ग्रपनी पढ़ाई ग्रागे बढ़ाते थे। शिक्षक ग्राता तो एक बड़ा पूछनेवाला ग्रौर बतानेवाला बनकर हम लोगों में घुल मिल जाता था। कई बार हमारे शिक्षक के पैर खेत के गारे से सने होते थे। उनकी ग्रास्तीनें कोहनी तक मुड़ी हुई रहती थीं ग्रौर ग्रधबीच सिर पर ग्राये हुए इस काम को निबटाकर खेत में ग्रपने काम पर लौट जाने की जल्दी उनकी मुख-मुद्रा पर भलकती रहती थी।

गणित, गुजराती, गीता और व्याकरण हमारी पढ़ाई के मुख्य विषय थे। अंग्रेजी भी सब सीखते थे; किन्तु उसके लिए सबेरे का अनमोल समय खर्च नहीं किया जाता था। तिमल और हिन्दी बालकों को गुजराती के बदले अपनी-अपनी भाषा सीखने की सुविधा थी।

गणित के शिक्षक मेरे पिताजी थे, गुजराती के मगनलालकाका ग्रौर जेकी बहन तथा गीता के मगनभाई ग्रौर बापूजी थे। बहुधा विषय ग्रौर विद्यार्थी वही रहते थे, परन्तु शिक्षक बदलते रहते थे। मुख्य ग्रध्यापक बापूजी स्वयं ही थे।

ऐसी पाठशाला शायद ही देखने में आती होगी, जहां पढ़ाई के समय प्रधान अध्यापक के पास पहुंचने पर उनके हाथ बेलन, करछुल आदि से शोभित दिखलाई पड़ें। पाठशाला के उन दोनों घंटों में अधिकतर बापूजी रसोई के काम में व्यस्त रहते थे। अपने २४-३० बालकों में से किसी को कच्ची या जली हुई रोटी न मिले, इसकी उनको बहुत चिन्ता रहती थी। भोजन की घंटी होने पर रसोई आधी ही रह गई हो, ऐसा मौका न आने देने के लिए वह स्वयं रसोई में लग जाते थे। इस प्रकार प्रधान रसोइया और प्रधान अध्यापक का दोहेरा उत्तरदायित्व निभाना और उरवन आदि अन्य स्थलों से आनेवाले मुलाकातियों का स्वागत करना तथा उनके प्रश्नों का उत्तर देना, यह सब साथ-साथ चलता था।

किसको क्या पढ़ाया जाय, किस-किस को एक साथ पढ़ाया जाय, संस्था के जरूरी काम से यदि कोई शिक्षक समय पर पढ़ाने न जा सकें तो उसके बदले कौन पढ़ावे इत्यादि निर्णय प्रतिदिन बापूजी ही करते थे। गणित के वर्ग में किस विद्यार्थी के कितने सवाल सही रहे, कितने गलत, इसका व्यौरा भी वर्ग पूरा होते ही उनके पास पहुंच जाता था। भोजन के समय परोसते-परोसते वह गणित में गलती करनेवाले लड़के की कई बार मीठी चुटकी भी लिया करते थे। गुजराती में जो श्रुतलेखन होता था उसको

जांचकर कापियों में नम्बर देने ग्रीर हम-जैसे ग्रबोध बच्चों को रसभरी रीति से गीता का बोध देने का काम भी वही करते थे। मगनभाई मास्टर हम लोगों को संस्कृत क्लोकों का उच्चारण सिखाते ग्रीर हमसे उन्हें याद करवाते थे। बापूजी हमें, उस समय प्रचलित श्री गटुलालजी किव के लिखे हुए गीता के समक्लोकी पद्यानुवाद का ग्रर्थ समभाते थे। उनके पढ़ाने से ऐसा मालूम होता था, मानो साक्षात ज्ञान ग्रीर प्रकाश की मूर्ति हमारे सामने खड़ी है। गीता का ग्रर्थ हम लोग एकाग्र मन से सुनें, इस पर बापू का बड़ा जोर था।

हर शनिवार को हमारी परीक्षा ली जाती थी। एक सप्ताह में गणित की, दूसरे में गुजराती की, तीसरे में गीता की और चौथे में अग्रेजी की। इस प्रकार हर महीने प्रत्येक विषय की परीक्षा हो जाती थी। परीक्षा के उत्तरपत्र बापूजी ही जांचते थे ग्रीर उसी दिन संध्या-प्रार्थना में उसका परिणाम सुना देते थे। साथ-साथ भूलें भी बताते स्रौर समभाते जाते थे। हम लोग शनिवार की प्रतीक्षा उत्सुकता से करते थे। बापूजी या मगन-भाई हमारे हाथ में प्रश्न-पत्र देकर चले जाते थे। कोई हमारी चौकसी-पहरा करता हो, ऐसा मुक्ते याद नहीं। हम लोगों में से किसी के मन में यह इच्छा ही पैदा नहीं होती थी कि स्वयं जितने दक्ष हैं उससे ग्रधिक दक्षता बतायें। इसलिए लुक-छिपकर दूसरे की नकल करने की बात ही नहीं उठती थी। प्रत्येक विद्यार्थी ग्रपनी बुद्धि के ग्रनुसार धैर्य रखकर, जो कुछ बन पड़ता था, स्पष्टता से लिखता था। यदि समभ में नहीं ग्राता था तो उसके दिल में क्षोभ या घबराहट पैदा नहीं होती थी। प्रत्येक के मन में तसल्ली रहती थी कि जो कमी होगी, बापूजी सिखा देगे। ग्रसफल होते थे तो दूसरे महीने अधिक कोशिश करके ज्यादा अच्छा परिणाम लाने का संकल्प करते थे श्रौर परीक्षा का दिन जल्दी श्रा जाय ऐसा मनाते थे।

परीक्षा में नम्बर देने का बापूजी का तरीका मुक्ते कई बार अन्यायपूर्ण प्रतीत होता था। एक ही प्रश्न का उत्तर एक ही वर्ग के विद्यार्थी दें तो दो विद्यार्थियों में जो अधिक अच्छा उत्तर देता था, उसको बापूजी कम नम्बर देते थे और जिसका उत्तर कम अच्छा होता था उसको अधिक नम्बर देते थे। मुक्ते लगता था कि सुलेख के अक्षरों पर नम्बर देने में बापूजी अवश्य पक्षपात करते हैं। जब हम पूछते थे कि इतने अच्छे अक्षरों के भी आपने कम नम्बर क्यों दिये तब बापूजी बताते थे कि किसी लड़के के मुकाबले कोई लड़का ज्यादा होशियार है ऐसा हिसाब मुक्ते नहीं लगाना है। मुक्ते तो यह देखना है कि प्रत्येक लड़का जहां पर था, वहां से कितना आगे बढ़ा है। उसने अपना काम कितना सुधारा है। होशियार लड़का

मंदबुद्धिवाले लड़के के साथ ही भ्रपने काम की तुलना करता रहेगा तो उसमें भ्रभिमान भ्रा जायगा भ्रौर उसकी बुद्धि भ्रौर मंद हो जायगी। वह पढ़ने में परिश्रम कम करेगा भ्रौर कायदा यह है जो भ्रागे नहीं बढ़ता वह पीछे हटता ही है। जो लड़का भ्रधिक परिश्रम करके पूरी सावधानी से भ्रपना काम करेगा उसी को में भ्रधिक नम्बर दुंगा।

इन साप्ताहिक परीक्षाश्रों के द्वारा बापूजी ने हम लोगों को तेजी से श्रागे बढ़ाया। जो कुछ हम सीखते थे वह पक्का हो जाता था। यदि हम फिर भी कच्चे रहते तो हमारी बुद्धि को तेज करने के लिए बापूजी विशेष कोशिश करते थे।

हमारी यह पाठशाला मुश्किल से एक वर्ष तक चली होगी, लेकिन इतने समय में मेरी प्रगित इतनी अधिक हुई कि जो पिछले तीन वर्षों में भी नहीं हो पाई थी। गणित में जहां जोड़-गुणा करना भी मेरे लिए कठिन था वहां अब दशमलव, भिन्न और त्रिराशि के सवाल करने लगा। गीता में प्रथम अध्याय के १४-२० श्लोक याद थे, वह चौथे अध्याय तक याद हो गई। गुजराती लेखन आदि में दूसरी कक्षा में भी कच्चा था, पर इस एक वर्ष में पांचवीं कक्षा तक पहुंच गया। मुफे विश्वास है कि अपनी आयु के दसवें वर्ष में बापूजी की उस पाठशाला में मेने जो पाया वही और भी दस वर्ष तक उन्हीं के प्रत्यक्ष मार्ग-दर्शन में पा सकता तो विद्वानों के गढ़ में बापूजी ने मुफे प्रवेश करा दिया होता, ऐसा मुफे विश्वास है। किन्तु बापूजी के विद्यालय का आदर्श विद्वान पैदा करना नहीं था, सत्याग्रही पैदा करना था। वह रम्य, शांत और ओजस्वी विद्या-सत्र खंडित होने के बाद दुवारा चलाने का अवसर बापूजी को नहीं मिला। उस पाठशाला का स्मरण ही मुफ-जैसे विद्यार्थी के लिए पूरे जीवन का विद्यालय बन गया।

हमारी पाठशाला में पढ़ाई का काम सवेरे नौ से ग्यारह बजे तक चलता था। उसके बाद ग्यारह से साढ़े ग्यारह बजे तक हम लोगों को फावड़ा लेकर खेत में काम के लिए जाना पड़ता था। पाठशाला की शीतल छाया से निकलकर चिलचिलाती दुपहरी में कंधे पर फावड़ा रखकर खोदने जाने को हमारा जी नहीं करता था।

वह ग्राधा घंटा इधर-उधर चक्कर काटकर बिता देने की नीयत रहती थी, परन्तु बापूजी हमारी एक नहीं सुनते थे। ग्यारह बजते ही हमारी पुस्तकें बन्द करवाकर हमें खेतों पर ले ही जाते थे। इस समय में हम लोग ग्रपना-ग्रपना कुदाल-फावड़ा परखने ग्रौर उठाने में दो मिनट भी नष्ट करें, यह उनको गवारा नहीं होता था। काम की निश्चित मात्रा

बापूजी बता दिया करते थे भ्रौर कह देते थे कि उतना काम पूरा करने के बाद ही छुट्टी मिलेगी। उस म्राधे घंटे में प्रायः एक घंटे का काम हो जाता था। तेजी से म्राध घंटे तक लगातार फावड़ा चलाने से सब लोग पसीने से तर हो जाते थे भ्रौर जब छुट्टी मिलती तो एक विजय-भावना के साथ स्नान के लिए दौड़ पड़ते थे।

एक बार हमारी पढ़ाई हो चुकने पर ग्यारह बजने में दस मिनट बाकी रह गए थे। बापूजी प्रसन्न-चित्त थे और हम लोगों से विनोदवार्ता कर रहे थे। इस मौके का लाभ लेकर हममें से एक बड़े विद्यार्थी ने साहस के साथ बापूजी से कहा, "बापूजी, हम लोगों को यह आधे घंटे वाली खेती अच्छी नहीं लगती, खेत पर जाने-आने में ही कुछ समय कट जाता है। आप सबेरे ही हम लोगों से आधा घंटा अधिक श्रम करवा लिया करें।"

बापूजी ने जवाब दिया, "इस श्राधे घंट को बदलने के लिए में जरा भी तैयार नहीं हूं। भरी दुपहर में, कड़ी घूप में, फावड़ा चलाने की श्रादत तुम्हें डालनी ही चाहिए। श्राज यहां पर पढ़ रहे हो, कल यदि लड़ाई छिड़ गई श्रीर जेल जाना पड़ा तो वहां शीतल छाया में बैठने को थोड़े ही मिलेगा। वहां पर तो बहादुर मजदूर की तरह श्रपनी कमर तोड़कर दिन-भर ऐसी कड़ाके की घूप में ही तुम लोगों को फावड़ा चलाना पड़ेगा। श्रगर वहां तुम हार जाश्रो, थक जाश्रो, रोनी सूरत वाले बन जाश्रो, तो मेरी श्रीर तुम्हारी दोनों की नाक कट जायगी। इससे तो बेहतर हैं कि तुम इस पाठशाला को ही छोड़कर घर लौट जाश्रो। ऐसा करने में मेरी श्रीर तुम्हारी शोभा श्रधिक रहेगी। फिर इस तरह निपट स्वार्थी बनना भी हम लोगों को शोभा नहीं देता। तुम सब यहां मजे से बैठे पढ़ रहे हो श्रीर बड़े लोग प्रातःकाल से लगातार श्रपनी हड्डियों को गलाकर परिश्रम कर रहे हैं, उन लोगों को क्यों भुला देते हो? हमें उनका साथ देना चाहिए। काम की पूर्णाहुति के समय हमारी सारी पाठशाला यदि उनकी मदद में पहुंच जाय तो उनको बहुत संतोष होगा। उनकी थकान भी दूर हो जायगी।"

साढ़े ग्यारह बजे थके-थकाये हम लोग ग्रपने फावड़े ग्रौर ग्रौजारों को कोठरी में फेंककर नहाने के लिए चले जाते थे। छापाखाने के कुए पर एक भारी पम्प था। उसे दो ग्रादमी मुक्किल से खींच पाते थे। उससे तीन इंच मोटा प्रवाह निकलता था। बारी-बारी से दो-दो ग्रादमी पम्प चलाते थे, ग्रौर दूसरे सब स्नान करते थे। सबेरे से खेती के काम के कारण शरीर पर जमा हुग्रा मेल, पसीना ग्रौर मिट्टी ग्रादि पानी से घोकर ग्रौर हाथ से मलकर चंद मिनट में साफ कर दिया जाता था। स्नान में साबुन का उपयोग नहीं होता था। कपड़े बदलने की फंफट कम रहती थी। एक ही

कपड़े ग्रधिक दिन बरतते थे। उन्हें धोने का ग्रवसर रिववार को ही मिलता था। बाकी दिनों में चटपट स्नान से निबटकर भोजन के लिए ठीक समय पर पहुंच जाना पड़ता था।

भोजन के बाद ठीक एक बजे दुपहर का कार्यक्रम शुरू हो जाता था। एक बजे से पांच बजे तक सब बड़ व्यक्ति छापाखाने में साप्ताहिक के लिए लिखने, कम्पोज करने श्रादि का श्रपना-श्रपना काम करते थे श्रौर हम लोग तीन बजे तक पाठशाला में बैठकर स्वाघ्याय करते थे। उस समय हम लोगों की गपशप भी चला करती थी। यदि कोई श्रितिथिशिक्षक श्रा जाता तो उससे गुजराती के प्राचीन कियों के लिखे हुए रसपूर्ण श्रौर बोधपूर्ण श्राख्यान सुनते थे। लेकिन वास्तव में हमारे लिए यह समय बिना शिक्षक की पाठशाला का था।

बापूजी का "इंडियन ग्रोपीनियन" साप्ताहिक के मुख्य लेख लिखने का समय भी यही होता था। भोजन के बाद वह सीधं छापाखाने के कार्यालय में पहुंच जाते थे ग्रौर एकाग्र चित्त से सम्पादकीय ग्रौर पत्र-व्यवहार का काम पूरा करते थे। इतने थोड़े समय में से भी ग्राधा घंटा बचाकर बड़े विद्याधियों को ग्रंग्रेजी सिखाने के लिए वह ढाई बजे से तीन बजे तक पाठशाला में ग्राया करते थे।

एक दिन की बात है। पाठशाला में बैठे हम लोग गप्पें लड़ाने में मशगूल थे। देवदासकाका, डाह्याभाई मोची, रामदासकाका, में स्रौर दूसरे भी स्राप्स में स्रपने गणित के वर्ग की नुक्ताचीनी कर रहे थे। एक लड़का बोला, "भाई, गणित बापूजी ही पढ़ावें तो स्रच्छा, छगनलालभाई स्रच्छी तरह समक्ता नहीं पाते। कठिन-से-कठिन सवाल को भी बापूजी बहुत स्रच्छी तरह समक्ताते हैं।" दरवाजे के बाहर खड़े-खड़े बापूजी हमारी बात सुन रहे थे। चौखट की स्राड़ में दो-एक मिनट तक वह खड़े रहे स्रौर फिर धीरे से हमारे सामने स्रा गए। उनको देखते ही हम सब सहम गए। बापूजी ने उस रोज पढ़ाना छोड़कर हमें जो बातें सुनाई वे स्रब तक याद हैं:

उन्होंने कहा, "तुम लोगों की यह कैसी उद्दंडता है? मेरे मुकाबले ग्राज तुमको छगनलाल भाई ग्रयोग्य शिक्षक लगते हैं, तो कल गोखले महाराज की तुलना में में ग्रयोग्य लगूंगा। तुमको ग्रपनी पढ़ाई से मतलब है कि ग्रपने शिक्षक को योग्यता के नम्बर देने से? जो विद्यार्थी ग्रपने शिक्षक की निन्दा करता है वह चाहे कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, उसकी सारी पढ़ाई शून्य ही रह जायगी। शिक्षक चाहे कितना भी दे, जिस विद्यार्थी में विनम्रता नहीं है वह कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। उलटे, यदि शिक्षक थोड़ा-साभी दे तो नम्र विद्यार्थी उसे बहुत बनाकर ग्रहण कर लेगा ग्रीर तेजस्वी बनेगा। तुम लोग शिक्षकों का दोष देखो, यह बिल-कुल ग्रसह्य हैं। दोष देखना ही हो तो तुम ग्रपने दोषों को देखो। गणित के शिक्षक छगनलाल ही रहेंगे। मेरे पास जिस तरह चित्त लगाकर तुम सवाल करते हो, उसी तरह छगनलाल के पास भी पूरे घ्यान से करना चाहिए। मन में उनके प्रति ग्रादर भी रखना चाहिए।"

बापूजी की इस टीका का यह ग्रसर हुग्रा कि इसके बाद हम लोगों की चर्चा में फिर कभी भी शिक्षकों की टीका-टिप्पणी नहीं हुई।

ठीक तीन बजे हम पाठशाला से छापाखाने में पहुंचते थे। वहां पर हमें उद्योग-शिक्षण मिलता था। तिमल, हिन्दी और गुजराती-भाषी लड़के अपनी-अपनी भाषा में, और बड़े विद्यार्थी अंग्रेजी में कम्पोज करना सीखते थे। साप्ताहिक को प्रकाशित करने के दिन बड़ों के साथ सब विद्यार्थियों को भी चटपट काम पूरा करने की चिता लगी रहती थी। कागजों को इधर-से-उधर मोड़कर तह बनाना, अखबारों के बंडल तैयार करना आदि हम लोग खूब तेजी से करते थे। अखबार के इस उद्योग में जो लड़का मंद साबित होता था, उसकी लगाम बापूजी अपने हाथ में लेते थे। आगे चलकर ऐसे भी सप्ताह आये, जब छापने और प्रकाशित करने का, सारा-का-सारा काम विद्यार्थियों ने हाथ में ले लिया।

ठीक पांच बजे हम लोग फिर से खेतों पर पहुंच जाते थे। क्षितिज पर श्रस्त होने वाले सूर्यं की लालिमा से मुशोभित श्राकाश के नीचे, पक्षियों के गीतों की विविध तानें सुनते हुए हम लोगों को खेत के काम का वह घंटा बहुत सुखद मालूम होता था। इस समय कड़ा परिश्रम क्वचित् ही होता था। खोदने का भारी काम सवेरे हो जाता था श्रौर शाम को दिन छिपने तक हम लोग कोमल पौधों को पानी देने श्रौर उनकी क्यारियां बनाने में तथा बगीचे के फल-फूलों की श्रभिवृद्धि का निरीक्षण करने में लगे रहते थे। छापाखाने का बड़ा घंटा छः बजने की सूचना देता था। घंटा सुनते ही हम लोग घर पहुंच जाते थे श्रौर हाथ-मुंह घोकर शी झता से भोजन करने के लिए पंक्ति में जा बैठते थे।

शाम की ब्यालू के बाद हम लोग तरह-तरह के खेल खेलते थे ग्रौर इतनी हंसी होती थी कि दिन-भर की थकान दूर हो जाती थी।

#### : 88 :

### मेरा शिच्रण

तीसरे पहर तीन से पांच तक छापाखाने में उद्योग सीखते समय बापूजी के कठोर अनुशासन में रहना पड़ता था। छापाखाने में जरा भी बात
करने की गुंजाइश नहीं थी। बापूजी की बैठक ऐसे कोने में थी कि थोड़ी-सी
फुसफुसाहट भी उनके कानों तक पहुंच जाती थी और अपनी बैठक के पर्दें
की ओट से वह आवाज लगाते थे, "काम चल रहा है या बाते? काम और
बातों का साथ कैसा? हाथ में काम लेते ही ओठों पर ताला पड़ जाना
चाहिए।" और सब चुपचाप अपने काम पर जुट जाते। इस पर भी यदि
कहीं से बोलने का शब्द सुनाई पडता तो उस लड़के को बापूजी अपने पास
बुलवा लेते। कभी-कभी बापूजी चुपचाप अपनी बैठक से उठकर छापाखाने
में चक्कर लगाते और सुस्त तथा धीमे विद्यार्थी को सावधान करते।

पढ़ाई में मैं कभी तेज था ही नहीं, श्रौर उद्योग में भी मैं बहुत ही मंद-बुद्धि था। श्रन्य सभी विद्यार्थियों की श्रपेक्षा में बेहद सुस्त था। काम करने का मेरा वेग बढ़ता ही नहीं था। छापाखाने में कम्पोजिंग सिखाने वाले मुभे बार-बार टोक दिया करते थे। प्रतिदिन जब बापूजी प्रत्येक विद्यार्थी के काम का हिसाब पूछते तब मेरे संबंध में उनके पास बात स्राती कि प्रभुदास को दस मिनट का काम पूरा करने में डेढ़-दो घंटे लग जाते हैं।

छापाखाने के काम में मेरा इस कदर ढीलापन उन्हें पसंद न था। उन्होंने मुभे सख्ती से कहा, "काम करते-करते ऊंघना हो तो बेहतर हैं कि घर ही जाकर सो जाया करो। काम करने में मुस्ती नहीं करनी चाहिए।" तीन दिन तक सबके बीच में मुभे इस तरह भेपना पड़ा। मैंने बार-बार कोशिश की कि मैं भी औरों की तरह तेजी से अपने हाथ चलाने लगूं और काम को तुरन्त निपटा दूं, परन्तु मैं सफल न हो पाया। पढ़ाई में मैं देवदास-काका का साथी था। उन्हों के वर्ग में था, पर छापाखाने के काम में देवदास-काका जब बड़े-बड़े आदमी के बराबर तेजी से काम करते थे, मैं सबकी हंसी का पात्र बना रहता था।

एक श्रशुभ दिन मेरी दुर्बृद्धि ने जोर मारा श्रौर श्रपनी बेइज्जती से में बच निकला। बात यह थी कि वहां के कम के हिसाब से लंबी-लंबी दस-पंद्रह गेलियों के टाइपों को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ही नव-सिखियों को नया लेख कंपोज करने को मिलता था। मैं बहुत चाहता था कि मुफे डिस्ट्रीब्यूट करने के काम से छुट्टी मिले और 'कंपोजिंग' करने दिया जाय. परंतु हमारे उद्योग-शिक्षक यह बात स्वीकार करते ही नहीं थे। तब मैंने एक तरकीव निकाली। टाइपों को मुट्ठी में भरकर श्रपनी पतलून की दोनों जेवों में चुपचाप डाल लेता। सभी लोग श्रपने-श्रपने काम में तल्लीन रहते थे। इसलिए सबकी नजर बचाकर जेब में टाइप भर लेना मेरे लिए कठिन बात न थी। फिर लघुशंका के बहाने मैं छापाखाने से बाहर निकल जाता और प्रेस के पीछे भरने के गहरे गड्ढे में उन टाइपों को फेंक श्राता। पहले दिन चार-पांच पंक्तियां, फिर दस श्रीर बाद में प्रतिदिन २५-३० पंक्तियां फेंकते रहने का मेरा सिलसिला चलता रहा। किसीको मेरी इस हरकत का पता नहीं लगा। सबने यही माना, कि श्रव काम करने में मेरी गति बढ़ गई है और इस पर मुफे बधाई भी मिली।

डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए निश्चित गेलियों को जब मैंने साफ कर दिया तब कंपोज करने का काम मुभे दिया गया। मुभ-जैसे मंद विद्यार्थी को छापाखाने के रोज के काम मे कौन हाथ लगाने देता। इसलिए ऐसा काम ढूंढ़ा गया, जिससे नित्य के काम में बाधा न आये। बापूजी ने सोच-विचारकर मुभे उन भजनों को कंपोज करने का काम दिया, जो फीनिक्स में शाम की प्रार्थना के समय गाये जाते थे। छोटे-छोटे शब्दों वाले बिना मिले-जुले अक्षरों के सादे भजन बापूजी चुनकर देते थे। पिताजी उन्हें अलग कागज पर लिख देते थे और में रोज दो घंटे के वर्ग में दो-तीन लाइन कंपोज कर लेता था।

श्राठ-दस दिन बाद जब एक भजन पूरा कंपोज हो जाता श्रौर उसका पूफ उठाकर बापूजी के हाथ में में देता तब श्रानन्द के बदले भारी दुःख मुभे उठाना पड़ता। चोरी का जो श्रपराध मेंने किया था वह श्रपने साथी श्रौर शिक्षकों से तो में छिपा पाया था, परन्तु उसका कुपरिणाम मुभे तुरंत ही भुगतना पड़ा। डिस्ट्रीब्गूट करने में लापरवाही के कारण ठीक खाने में ठीक श्रक्षर मेंने नहीं डाले थे। हरेक खाने में श्रक्षरों की खिचड़ी बन गई। श्रतः मेरे कंपोज की हर पंक्ति में दस-बारह गलतियां निकल श्राती थीं। 'श्र' के बदले 'त', 'त' के बदले 'य', ऐसा होता था। मेरे इस भूल-भरे प्रूफ को बापूजी स्वयं प्रार्थना के बाद सबके सामने सुधारते थे श्रौर मेरी गलती पर सबके सामने मुभसे प्रश्न पूछते थे कि ये गलतियां क्यों हुई? में शरम के मारे जमीन में गड़ जाता था श्रौर श्रांखों से श्रांसू टपकने लगते थे।

महीनों तक यही कम चला श्रौर मेरी गलतियों में कमी नहीं हुई ; परंतु बापूजी ने धैर्य नहीं छोड़ा। न मुभे कभी कटु वचन कहे। न मुभसे वह काम ही छीना। महीनों बाद मेरे द्वारा कंपोज किये गए भजनों को पुस्तकाकार प्रकाशित किया गया। उसी के प्रारम्भ में बापूजी ने एक-दो विशेष कठिन भजन छपवाये। ग्रपनी ग्रोर से छोटी प्रस्तावना भी लिखी ग्रीर एक दिन वह श्राया जब कि 'नीतिनां काव्य' फीनिक्स में ग्रीर दक्षिण ग्रफीका-भर में लोकप्रिय पुस्तिका बन गई। एक मूढ़ ग्रीर श्रकुशल बालक ग्रपने ढीले काम का ऐसा सुन्दर फल देखे तो उसके हृदय में उमंग ग्रीर ग्रानंद किस प्रकार उमड़ ग्राता है, यह शब्दों में बताना कठिन है। ग्राज भी जब वह लघु पुस्तिका ग्रपने पिताजी के पुराने संग्रह में हाथ ग्राती है तो घ्यान में ग्राता है कि मुभे सिखाने में बापूजी ने कितना ग्रधिक धर्य ग्रीर समय खर्च किया था।

श्रामतौर पर छापाखाने में विद्यार्थियों के काम के दो घंटे रहते थे, परंतु शुक्रवार को दोपहर-भर श्रौर श्रावश्यक हो तो शाम को देर तक भी काम करना पडता था, क्योंकि शितवार की प्रातःकाल को श्रखबार समय पर डाक में पहुंचाना श्रावश्यक था। छापाखाने के बड़े लोग श्रौर हम सब लड़के उस दिन बहुत खुश होते, मानो कोई उत्सव हो। श्रलग-श्रलग टोलियों की श्रापस में होड़ लगती थी। देखे कौन पहले छपे श्रखबारों को मोड़ लेता है। कटाईवाले जीतते हैं या लोहे के तार से टांके लगाने की मशीनवाले या बंडल बांधनेवाले? इस होड़ को बापूजी प्रोत्साहन देते थे श्रौर कई बार सारा काम डेढ़-दो घंटे पहले ही पूरा हो जाता था।

एक बार शुक्रवार को जिस टोली में में था, उसकी हार हुई। जोरों की तालियां बजीं। हम खिसिया गए। ग्रपना काम हमने बहुत ही वेग से किया था। मैंने भी उस दिन ग्रपने धीमेपन को भुला दिया था। फिर भी हम पर तालियां बज गई, यह मुफसे सहा नहीं गया। थोडी देर में पता चला कि हमारी टोली के साथ छल किया गया था। ग्रखवारों की एक बड़ी गड़डी हमसे छिपाकर ग्रलग रख दी गई थी ग्रौर ग्रन्त में हम पिछड़ गए, यह दिखाने के लिए वह श्रधूरा काम हमारे सामने रख दिया गया। मुफ बड़ा गुस्सा ग्राया ग्रौर रोया भी। में सीधा दौड़कर बापूजी के पास गया श्रोर सारा किस्सा सुना दिया। शाम की प्रार्थना के बाद बापूजी ने इस बात पर जीती हुई टोली के लड़कों को डांटा ग्रौर खेल में या होड़ में भी ग्रसत्याचरण से बचने के लिए सबको सचेत किया। मुफ सान्त्वना मिली। परन्तु कुछ दिन बाद बापूजी ने मुफ भी टोक दिया। नियमानुसार प्रार्थना के बाद तुलसी-रामायण का ग्रथं बापूजी सुना रहे थे; उसी सिलसिले में निन्दा-चुगली न करने पर समका रहे थे। इसमें मेरा उदाहरण बापूजी ने दे दिया ग्रौर कहा, "लड़कों के ग्रापस के खेल में कहीं गड़बड़

हो जाय तो चुगलखोर उसी तरह दौड़कर शिकायत करने स्रायगा, जैसे उस शुक्रवार को प्रभुदास स्राया था।"

उँस दिन से फिरँ कभी शिकायत लेकर बापूजी के पास जाने का मुक्ते साहस नहीं हुग्रा।

#### : 84 :

### उपवास-गंगा का उद्गम

''ग्राज दोपहर में तो मैंने खाना खा लिया, लेकिन शाम को कुछ नहीं खाया। पानी भी जहर-सा कड़वा मालूम देता था। बेटा बाप को इस हद तक घोखा दे सकता है, यह जानकर मेरा ग्रंतर छिद रहा है, लेकिन में शांत रहा हूं। मुक्ससे जब रहा ही नहीं गया तब मैंने अपने गाल पर पांच तमाचे लगा लिए। किसी और को मैं मारू, इससे तो बेहतर है कि मैं श्रपने को ही मार लूं। तभी तो पता चलेगा कि इस प्रकार का ग्राचरण मुफ्ते कितना दुःख देरहा है। देवा (देवदास) ने तो मेरे पास सारी बात कबूल कर ली है और वह कहता है कि उसे बहुत पछतावा है। दुबारा ऐसी भूल न करने का उसने मुक्ते भरोसा दिलाया है। लेकिन ग्रब भी मुफसे खाना नहीं खाया जा सकता। ग्रभी तक लड़कों ने मेरे सामने सत्य छिपाया है। लड़के एक बात कहते हैं ग्रौर . . . दूसरी । दोनों एक दूसरे की बात उलट देते हैं, इसलिए कौन सच्चा है श्रीर कौन भूठा, इसका पता नहीं चलता। मैंने सबसे बड़े निहोरे किये, पर कोई सच बोलना चाहता ही नहीं है। असत्य मेरे पास बना रहे तो मेरा जीवन तो मिट्टी में मिल जाय। इसलिए जबतक सत्य हाथ नहीं ग्राता, मेरे लिए जीवित रहने की चेष्टा करना व्यर्थ है। मैंने ग्राज दिन-भर इस बात पर बहुत विचार किया ग्रौर भ्रन्त में इस निश्चय पर ग्राया कि मेरे लिए भ्रन्न-जल का त्याग ही उचित है। जबतक लड़के खुद श्राकर सही-सही बात मुक्ते नहीं बतायंगे तबतक में श्रपने मुंह में न श्रन्न का दाना रखूंगा न पानी की बूद।"

बापू के इन वचनों को सुनकर प्रार्थना-सभा में बिजली-सी कौंघ गई। सब निस्तब्ध रह गए। सभा की नीरवता भंग करने का साहस किसी को नहीं हुग्रा। बापू फिर बोले, "मुक्त पर जिसे दया आ रही हो वह मुक्ते खाने के लिए समकाने को न आय। सत्य की खोज में अगर मेरी मौत हो जायगी तो उसके बराबर सोने की-सी मृत्यु और क्या हो सकती है? जिस पर ईश्वर के अनेक आशीर्वाद हों, जिसके अनेक जन्म के पुण्य जुड़े हुए हों उसी को ऐसी मृत्यु मिलेगी। तुम सबको तो ऐसे दिन उत्सव मनाना चाहिए, जिस दिन सत्य की खातिर मेरी देह गिरे। इसलिए मुक्तसे विनती करन का कोई प्रयत्न न करे। अगर विनती करनी ही हो तो लड़कों से करे और सत्य को खोज निकालने में मुक्ते सहायता दे।"

बापूजी के हृदय-परिवर्तनकारी ग्रीर जीवन-शोधक उपवासों से ग्राज केवल भारतवासी ही नहीं सारे संसार के लोग भली-भांति परिचित हैं। बापू के उपवास की बात सुनकर लोगों में एक लहर फैल जाती थी। लोग सोचने को विवश हो जाते थे। इस पीढ़ी के लोगों को दिल्ली के हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए किये गए २१ दिन के उपवास, यरवडा जेल में तथा बाहर हरिजनों के लिए किये गए उपवास, ग्रागाखां महल में सर्वशक्तिमान से न्याय की प्रार्थना के लिए किये गए उपवास, ग्रागाखां महल में सर्वशक्तिमान में न्याय की प्रार्थना के लिए किये गए उपवास तो ताजी बातें मालूम होती हैं। उनके विश्व-व्यापी, हृदय-शोधक एवं क्रांतिकारी परिणामों को ग्राज सारा संसार जानता है। गंगा का उद्गम जैसे पतली-सी धारा के रूप में दिखाई देता है, पर सागर में मिलने जाती हुई गंगा द्वितीय सागर-सी विशाल हो जाती है। कुछ वैसी हो बापूजी की इस उपवास-गंगा की कथा है। इसका प्रारम्भ फीनिक्स के ग्राप्तम के बालकों एवं श्रध्यापक की साधारण-सी मानी जानेवाली त्रुटियों को लेकर हुग्रा। पर बापूजी के लिए तो छोटी-सी बात ही नीव की बात होती थी।

बात यह हुई कि फीनिक्स ग्राश्रम में एक रोज एक बालक को एक शिलिंग कहीं पड़ा हुग्रा मिला। विद्यार्थी ग्रापस में चर्चा करने लगे कि इसका क्या उपयोग किया जाय? एक दल कहता था कि यह बापूजी को दे देना चाहिए। एक का मत यह था कि स्टेशन या उरवन से कुछ बढ़िया खाने की चीज मंगाई जाय। इस षड्यन्त्र में एक ग्रध्यापिका बहन भी शामिल हुई। इसी बीच एक विद्यार्थी को चौथाई शिलिंग का एक सिक्का ग्रीर मिल गया। वह भी इसी कोष में मिला लिया गया। बहुमत खाने की चीज मंगाने की ग्रोर हुग्रा ग्रीर खाने की चीज मंगाने की न्यवस्था की गई। इस बात की पूरी सावधानी रखी गई कि बात फूटने न पाये।

बापूजी किसी काम से जोहान्सबर्ग गये। उनके जाने के बाद एक रोज डरबन से एक शिलिंग की पकौड़ियां श्रौर चौथाई शिलिंग के कुछ चित्र मंगाये गए। क्लास में से सब लड़कों के चले जाने के बाद श्रघ्यापिका ने मुक्ते बुलाया और दराज में से चुपके से पकौड़ियां निकालकर मुक्ते देते हुए कहा कि यह लो, ये तुम्हारे हिस्से की पकौड़ियां है। चुपचाप खा लो और खेलने चले जाओ। में किसका, मगनकाका की मार और बापूजी के उलहने से डरा भी। मैंने कहा, "पकौड़ियां में नहीं लूंगा। मुक्ते तो चित्र दे दें। मुक्ते वे श्रच्छे भी लगते हैं।"

शिक्षिका ने डांटते हुए कहा, "चटपट खा लो। तुम्हारे हिस्से की ही तो बची है। नहीं लोग तो क्या होगा इनका? देर मत करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा।"

मं डरता जाता था श्रौर पकौड़ियों की बास भी मन को ललचा रही थी। श्रलोने का ब्रत बापूजी के सामने ले रखा था। उसके टूट जाने का भय था श्रौर बापूजी को धोखा देने की भी बात इसमें हैं, एसा मन को लग रहा था। भावना यह भी थी कि यह सब ठीक नहों हो रहा है। यह सब बापूजी से छिपाना ठीक नहीं है। ये विचार मेरे मन मे श्रा रहे थे। इसी उलक्तन में देर होती देखकर शिक्षका ने फिर जोर से श्रपनी बात कही। मेने चुपचाप पकौड़ियां उनके हाथ से ले लीं। मुंह में डालने से पहले सूंघा। गंध श्रच्छी लगी। कुछ देर सूंघता रहा, पर खा नहीं सका। पकौड़ियां एक लड़की को दे दीं श्रौर खेलने को भाग गया। बात श्राई-गई हो गई।

कुछ दिन बाद पकौड़ियों की दावत खाने वाले लड़कों के दो दल हो गए। दोनों एक-दूसरे को दोष देने लगे। मैं दोनों दलों में मिल जाता श्रीर इधर की बात उधर श्रीर उधर की बात इधर किया करता। ऐसा कुछ दिन चलता रहा।

एक दिन एकाएक ग्राश्रम का सारा वातावरण गंभीर ग्रौर क्षुब्ध हो गया। बापूजी जोहान्सबगं से ग्रा चुके थे। मेंने देखा कि बापूजी का चेहरा बड़ा गंभीर है। उन्होंने उन शिक्षिका बहन से घंटे-सवा-घंटे बातें कीं। फिर दूसरे व्यक्ति से ग्रपने घर ले जाकर बातें कीं। मेंने देखा कि प्रेस ग्रौर ग्रपने घर के बीच के रास्ते घूमते हुए बापूजी ने कई लोगों से बातें कीं। बापूजी के घर के बरामदे में मगनकाका, रावजीभाई ग्रादि बड़े लोग ग्रौर हमारी बाल-मंडली विषादपूर्ण मुद्रा में चितित भाव से खड़ी थी। थोड़ी देर बाद बापूजी ग्राये ग्रौर देवदासकाका को ग्रपने साथ ले गए। उनसे ग्रकेले में बड़ी देर बात की ग्रौर ऐसा लगा मानो बापू किसी को चांटें लगा रहे हैं। मुफे लगा कि बापूजी ने देवदासकाका को पीटा है। तुरन्त मेरे मन में खयाल ग्राया कि दौड़कर बापूजी के पास चला जाऊं ग्रौर सचसच बातें

बता दूं श्रीर देवदासकाका को बचा लूं। पर फिर रुक गया कि कहीं चुगली खाने का दोष मुफे न लगाया जाय। कुछ देर बाद ही पता चला कि बापू-जी को सारी बातें पता चल गई, लेकिन कुछ लोगों ने सच बात नहीं बताई, इससे बापूजी को बहुत दु:ख हुआ श्रीर उन्होंने देवदासकाका को नहीं, बल्कि अपने ही गाल पर चार-पांच चांटे जोर-जोर से लगा लिये।

दोपहर हो गई थी। सब लोग बिखर गए ग्रीर ग्रपने-ग्रपने काम में लग गए। लेकिन ग्राश्रम के सारे वातावरण में बड़ी उदासी ग्रीर खिन्नता छा गई।

शाम को बड़े मकान में सब लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए। प्रार्थना हुई। भजन हुए। उसके बाद स्तब्धता छा गई। सबकी म्रांखें बापूजी की म्रोर लग गई। बहुत धीमी भ्रौर शान्त म्रावाज में बापूजी ने बोलना शुरू किया।

इस ग्रध्याय के शुरू में जो उद्धरण दिया गया है वह इसी प्रवचन का ग्रंश है। इस प्रकार बापूजी ने ग्रपने मन की वेदना प्रकट की ग्रौर ग्रसत्या-चरण करनेवालों के हृदय में शुभ-भावना जागृत करने के विचार से ग्रन्न-जल-त्याग का कष्ट ग्रपने ऊपर ले लिया।

्र उसके बाद कोई बोला नहीं। सब उठ-उठकर अपने-अपने निवास-स्थान को चले गए।

दूसरे दिन दोपहर की गाड़ी से बापूजी को जोहान्सबर्ग जाना था। सुबह में पिताजी के साथ बापूजी के घर गया। देखा कि बापूजी दतौन कर रहे हैं श्रौर रावजीभाई श्रौर वह श्रध्यापिका बहन वहां बैठी हैं। कुछ बात करके पिताजी घर लौट श्राये।

समय होने पर बापूजी स्टेशन जाने को निकल पड़े। ग्रनशन होने पर भी वह पैदल ही जा रहे थे। दो दिन से ग्रन्न-जल नहीं लिया था, फिर भी बापूजी ग्रडिंग चाल से चले जा रहे थे। चलते हुए भी कभी रावजीभाई से, कभी उन ग्रध्यापिका बहन से कभी किसी ग्रीर भाई से ग्रकेले या मिलकर बातें करते जाते थे। हम सब बालक भी मूक होकर यह सब देखते-देखते पीछे चले जा रहे थे।

स्टेशन पर पहुंचे। बापूजी की बातें जारी ही थीं। उनके श्रीर उनसे बात करनेवालों के चेहरों के बदलते भावों को में बारीकी से देख रहा था। गाड़ी श्रा गई। बापूजी बैठ गए। बापूजी के चेहरे पर कुछ शान्ति, समाधान श्रीर प्रसन्नता की भलक देखी। गाड़ी चलते-चलते मेरे पिताजी ने बापूजी से कहा, "श्रव तो श्राप रुस्तमजी सेठ के यहां पहुँचकर भोजन करके फिर श्रागे की यात्रा शुरू कीजिएगा।"

लेकिन बापूजी ने कहा, "ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए भोजन से जरूरी सत्य की प्राप्ति है। मुक्ते वह प्राप्त हो गया। यही मेरी श्रसली खुराक है। ग्राज तो उपवास ही रखूंगा ग्रौर कल भोजन करूंगा। पत्र लिखना। ...बहन भी लिखे।"

गाड़ी चल दी। सब वापस श्राश्रम लौट श्राये। जोहान्सवर्ग पहुंचकर दूसरे ही दिन बापूजी ने जो पत्र भेजा उसके कुछ श्रंश इस प्रकार हैं।

"तुम्हारे साथ किसी पिछले जन्म की लेनदेन निकलती है। इतने प्रेम का मुफ्ते तुमसे क्या अधिकार हो सकता है? फिर भी जब में ऐसे संकट में पड़ गया तब तुमने जो प्रीति बताई है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके द्वारा तुम दोनों की आत्मा अधिक तेजस्वी बने, ऐसा में चाहता हूं और उस प्रीति का अनुभव पाकर आत्मा की शान्ति पर मेरा विश्वास अधिक दृढ़ हो, यह कामना तुम करना। एक मामूली प्रतिष्ठा अर्थात् तपश्चर्या का आरम्भ इतना कर सकता है तो की हुई तपस्या कितना कर सकती है इस बात की थाह ही नहीं मिल सकती है। यह सीधा-सा त्रेराशिक लगाने पर हमे मालूम होता है। प्रतिज्ञा न ली जाती तो में शुद्ध प्रेम का अनुभव नहीं पा सकता था और जितनी जल्दी सत्य बाहर आ गया तथा बालक निर्दोष साबित हुए, वैसा नहीं हो पाता।"

".....को मैंने जिस ऊंची सतह पर माना था वहां से उसे नीचे आना पड़ा है। फिर भी मेरे मन में आता है कि वह पुण्यात्मा तो है ही। उसमें कई सद्गुण हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उसका विकास करें। उसका पाप और कार्य तो बहुत भारी था। उसकी याद उसे न दिलाई जाय। ऐसा रुख उसके प्रति हम रखें यह आवश्यक है। उसको घर के काम-काज में प्रवीण बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। लड़कों में से कोई उसका अपमान न करे, इसका घ्यान रखना। रात की कथा का सिलसिला जारी रखना। लड़कों को जगाने का उत्तरदायित्व रावजीभाई पर है ही। मगनभाई (मास्टर) के स्वास्थ्य की खबर नियमपूर्वक मुभे मिलनी चाहिए।"

उस दिन तीसरे पहर जब भूखे-प्यासे बापूजी को लेकर फीनिक्स स्टेशन से गाड़ी चल दी तब हम लोगों को घर लौटते हुए बड़ी बेचेंनी श्रीर मायूसी रही। घर पहुँचकर दूसरे दिन भी हमारे मन की व्याकुलता घटी नहीं, बढ़ी ही। लेकिन कारण कुछ समभ में नहीं श्रा रहा था।

ऐसी मन:स्थिति में मुश्किल से ग्राठ-दस दिन बीते होंगे कि बापूजी

जोहान्सबर्ग से लौट स्राये स्रौर हम सब लोग सदा की भांति उन्हें लिवाने के लिए फीनिक्स स्टेशन पर गये।

स्टेशन पर गाड़ी के रुकते ही बापूजी डिब्बे से बाहर ग्राये, पर उनके मुख पर मुस्कराहट का सर्वथा ग्रभाव था। उनके बाद कैलनबैक रेल से उतरे। उनका चेहरा भी बहुत ही मायूस था। एक-ग्राध मिनट बाद सब लोग स्टेशन से ग्राथम को चल पड़े। बापूजी जरा देर रुके रहे। जब सब लोग काफी ग्रागे बढ़ गए तब केवल कैलनबैक ग्रीर...को ग्रपने साथ लेकर बापूजी चले।

मैंने अनुमान किया कि फिर कोई बड़ी गम्भीर बात हो गई है। घर पहुंचते ही...बहन उदास मुंह लेकर बापूजी के पास आई और बापूजी बिलकुल स्रकेले मे उनसे बातें करने लगे। मैंने मान लिया कि भूठ और चोरी का जो प्रकरण चला था वह श्रब भी समाप्त नहीं हुस्रा है। परन्तु वास्तव में चर्चा उससे भी भारी श्रपराध की थी, जिससे में स्रनभिज्ञ था।

शाम की प्रार्थना में भजन के बाद बापूजी बोले, ''बहुतों को पता चल गया होगा कि में आज से सात दिन का उपवास कर रहा हूं। कुछ दिन पहले मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, उसके-जैसी डरा देने वाली प्रतिज्ञा यह नहीं है। तब तो अन्न के एक दाने या पानी की एक बूंद को भी ग्रहण नहीं किया जा सकता था, पर इस बार मैंने पानी लेने की छूट रखी है और साथ-ही-साथ सात दिन की अवधि भी है ही। इसलिए इसमें मुभपर कोई बड़ी भारी विपदा आ पड़ेगी ऐसी बात नहीं है। हमारे देश में तो आज भी ऐसे कई साधु मिलेंगे जो चालीस-चालीस दिन के उपवास करते हैं।

"कोई ऐसा न माने कि मैं यह उपवास ग्रपराधी व्यवितयों को सजा देने के लिए कर रहा हूं। ग्रपना निज का कच्चापन मिटाने के लिए ही मैं यह कर रहा हूं। हमारे ऋषि-मुनियों का तप ऐसा होता था कि शेर ग्रौर गाय दोनों मिल-जुलकर उनके सामने खेलते थे। उनका तप इतना प्रखर होता था कि चाहे कैसा ही कुटिल मनोवृत्तिवाला ग्रादमी क्यों न हो, उनके निकट पहुंचने पर वह शुद्ध हृदय बन जाता था ग्रौर उसके पेट का सच-भूठ तत्काल ग्रलग छंट जाता था। जबतक हम ऐसे तपस्वी नहीं बनेंगे सबतक हमें मोक्ष नहीं मिल सकता। लेकिन उस पद से तो हम मंजिलों दूर है। वहां पहुंचते-पहुंचते तो हमारे ग्रनेक जीवन बीत जायेगे।

"जो व्यक्ति दूसरों को अच्छा बनाने के लिए अपने पास रखता है, गलत रास्ते से सही रास्ते पर ले जाने के लिए अपने चारों ओर छोटे-बड़े लोगों की मंडली जमा करता है, उसे स्वयं श्रत्यधिक सच्चा रहना ही चाहिए। उसके पास तो तपश्चर्या का भंडार भरपूर होना चाहिए। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं हैं। मेंने ग्राज तक कुछ भी तपस्या नहीं की है। बहुत-सी भंभटों में घिरा हुग्रा रहता हूं। कहीं किसी जंगल में पहुंचकर तपस्या करने लगूं ऐसा सुयोग मुभे मिला ही नहीं। ग्रार ऐसा ग्रवसर मिले भी तो वह इस देश में नहीं मिल सकता। ग्रपने देश में सब-कुछ हो सकता है। लेकिन यदि उमा के समान महातप करने का मौका न मिले तो भी यहां रहते हुए जो कुछ किया जा सके वह तो मैं कर लूं! काम करना तो हमारे खानेपीने, सांस लेने ग्रादि के जैसी बात होती है, उसमें कोई भारी संकट नहीं उठाना पड़ता। शरीर को काम करना ही होता है ग्रीर उसे वह किया करता है। वास्तव में मनुष्य-जन्म पाकर यदि हमें कुछ विशेष करना है तो वह केवल तपश्चर्या ही है। ऐसी तपश्चर्या का मुभे यह जो सर्वप्रयम ग्रनुभव मिल रहा है उसे देखकर तुम सबको खुश होना चाहिए दुःख मानकर श्रीर व्याकुल होकर मेरे दुःख में वृद्धि नहीं करनी चाहिए।

''बा, रामदास...... श्रौर दूसरे भी मेरे साथ सात दिन तक उप-वास करना चाहते हैं परन्तु मैने सभी को बिलकुल मना किया है। कैलन-बैक का तो मेरे प्रत्येक बत में साथ देना धर्म बन गया है। उनके श्रितिरक्त केवल.....को श्रपने साथ उपवास करने की इजाजत मैने दी हैं। इसके बिना उसके हृदय को शांति मिल ही नहीं सकती। उसके लिए श्रपनी देह को टिकाना श्रब तभी संभव हो सकता है जब उसकी काया परचाताप की श्राम में तपकर शुद्ध हो जाय। इन उपवासों को सहन तो वह कर ही लेगा, लेकिन कदाचित् उसने सहन नहीं किया श्रीर उसकी देह गिर गई तो मुभे उस कारण दुःख होने वाला नहीं है। मैं तब शोक नहीं मनाऊंगा। श्रपनी शुद्ध करते हुए श्रगर कोई मनुष्य मौत को गले लगा लेता है तो उसके जैसा शुभ श्रवसर श्रौर कौन-सा हो सकता है ? लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वह तो इन उपवासों को मुभसे भी श्रच्छी तर बर्दाश्त कर सकेगा।

"ग्रव प्रश्न यह उठ सकता है कि जब मैने...को श्रीर कैलन बैक को प्रायिचित करने की स्वीकृति दी तो...को क्यों नहीं दी? उसके बस का वह नहीं हैं। यदि उसे प्रायिचित्त करना है तो श्रीर ढंग से भी कर सकती हैं। फिर उसके अन्तर में क्या-क्या चल रहा है इसका अभी तक मुभे सही-सही अनुमान नहीं हो सका है। यदि उसे प्रायिचित्त करना ही हो तो वह अपने सारे बाल कटवा डाले, रंग-बिरंगे कपड़े पहनना छोड़कर केवल सफेद साड़ी ही पहने। पाठशाला में पढ़ाने का काम पन्द्रह दिन के लिए छोड़ दे, बाते करना और इधर-उधर फिरना बन्द कर दे श्रीर देवी बहन (श्री वेस्ट की बहन) के साथ अपना समय बिताए। यही उसका

प्रायश्चित्त है। मैंने उसे यह सब करने के लिए कह दिया है। इसलिए कल सबेरे ही पहला काम मैं उसके बाल काटने का करनेवाला हूं।

"रामदास, बा या किसी और को उपवास करने की आवश्यकता है ही नहीं। उन्हें यदि किसी बात का प्रायश्चित्त करना ही है तो में अपना उपवास समाप्त कर लूं, तबतक वे प्रतीक्षा करें। बाद में चाहे तो कर सकते हैं। में उपवास कहंगा, इसलिए रसोई, खेती और मोची के काम में, हर जगह, मेरे हिस्से के काम की कमी रहेगी। उन सारे कामों को पूरा करना तुम सबका कर्त्तव्य हैं। मेरे उपवास के दिनों में तुम लोगों को दुगने उत्साह से काम करना चाहिए। ये सब बातें वा और रामदास भी मान लें तो अच्छा है।

"एक और बात जो मुक्ते सभी के लिए और विशेषकर लड़कों के लिए कहनी है, वह यह है कि कोई आपस में कानाफूसी न करे। अपराध करने वालों का मज़ाक उड़ाना और उनकी निन्दा करना बहुत बुरी बात है। हम सभी लोग एक-से ही अपराधी हैं। यदि न हों तो हमारे बीच ऐसी भूलें होने ही न पायं। कोई आदमी जो अपराध करता है, उसकी नींव में सभी का पाप होता है। जब किसी को ठोकर लगे तब हमें सावधान हो जाना चाहिए। यदि हम उसपर हंस दें और ऊंचा देखकर चलें तो हमें भी वैसी ही ठोकर खानी पड़ेगी। समभदारी इसी में है कि दूसरों को ठोकर खाते देखकर हम विनम्न बन जायं और संभल जायं। ठोकर खानेवाले के प्रति दयाभाव रखने और उसकी सहायता के लिए दौड़ जाने में जैसे शिष्टता है वैसे ही जब हमारा साथी भूल कर बैठे और उसका अन्तर उसे नोचने लगे तब हमें उससे बड़ी मिठास और सहानुभृति से बरतना चाहिए।

"मेरा काम केवल इन उपवासों से ही निबटनेवाला नहीं है। सात दिन के उपवास पूरे होते ही मेरा चार महीने का एकासना व्रत शुरू हो जायगा यि दुबारा इन्हीं व्यक्तियों की भूल के लिए मुफे फिर प्रायश्चित करना प्रावश्यक हुत्रा तो १४ दिन का उपवास ग्रौर बरस-भर का एकासना करना पड़ेगा। यदि तिबारा वैसा करना पड़े तो इक्कीस दिन के उपवास के बिना मेरे लिए यह प्रायश्चित कहलायगा ही नहीं। एक बार प्रायश्चित कर डाला, इसका ग्रर्थ यह नहीं होता कि फिर निहग होकर सब बातों से छुट्टी पा जाऊं। प्रायश्चित निपटा देने के बाद यदि दूध के धुले-से बनकर हम हलके मन से बरतना शुरू कर दें तो वह प्रायश्चित व्यर्थ हैं। ग्रपने तन पर लगी हुई धूल को जिस प्रकार हम भाड़ डालते हैं उसी प्रकार से पापों को नहीं भाड़ा जा सकता। प्रायश्चित के बाद हमारा उत्तरदायित्व ग्रत्यधिक बढ़ जाता है। जिसने एक बार प्रायश्चित्त किया हो उसके लिए दुबारा प्रायश्चित करने का ग्रवसर यदि उपस्थित हो जाय तो उसे पहले से दुगुना प्रायश्चित करना चाहिए।"

बापूजी ने अपना प्रवचन समाप्त किया तब ऐसा मालूम हुआ मानो हम अपनेको भूल गए हैं। रामदासकाका फिर से उनके पास पहुंचे और उनके साथ उपवास में शामिल होने की स्वीकृति पाने के लिए आग्रह करने लगे। तब बापूजी ने सोच-विचारकर यह घोषित किया कि जिनकी इच्छा हो वे सब उनके उपवास के पहले और आखिरी दिन उपवास कर सकते है। यह स्वीकृति मिलने पर छोटे-बड़े सभी के मुख पर छाई हुई विषाद की छाया कुछ कम हो गई।

#### : 84 :

# 'वह अपूर्व अवसर कब आयेगा ?'

महात्मा टाल्स्टाय, महान विचारक रस्किन ग्रौर राजयोगी श्रीमद् राजचन्द्र, इन तीन मानव-विभूतियों ने बापूजी के हृदय को ग्रभिभूत कर लिया था ग्रौर इन तीनों के उच्चतम ग्रादशों का ग्रनुशीलन करके बापूजी उनके ग्रनुसार ग्राचरण करने का सतत प्रयत्न करते थे।

उनकी ग्राराधना फीनिक्स में चोटी तक पहुंच गई थी। "मजदूर ग्रौर वकील, सम्पादक ग्रौर चपरासी को दिन-भर की मजदूरी का मेहनताना एक-सा ही मिले, क्योंकि सबका पेट एक-सा ही होता है," रिस्किन का यह सिद्धांत वहां ग्रच्छी तरह ग्रमल में लाया जाता था। बापूजी, उनके प्रथम सहायक ग्रौर निम्न सेवकों के रहन-सहन का स्तर ग्रलग-ग्रलग नहीं था। सर्वोदय समाज का वहां स्पष्ट दर्शन होता था। "कस कर मजदूरी की जाय ग्रौर नित्यप्रति पसीना बहाने के बाद ही भोजन किया जाय"—यह टाल्स्टाय की धुन बापूजी ने फीनिक्स के बच्चे-बच्चे में भर दी थी। जो व्यक्ति उत्पादक शरीर-श्रम करने में ग्रागे निकल जाता था वह ग्रपने को धन्य समक्रता था। ग्रनशन-व्रत का श्रीगणेश करके बापूजी ने राजचन्द्रजी की वाणी में प्रदर्शित जैन-दर्शन की इस महत्वाकांक्षा को भी फीनिक्स के वायुमंडल में भर दिया कि "मनुष्य-देह हर तरह से एक बोक्षा है। उससे मोक्ष पाना सबका कर्तव्य है। कटोर-से-कटोर व्रत धारण करके देह तथा इन्द्रियों का जितना बने ग्रधिक दमन करने तथा हुदय में सभी प्राणियों के प्रति ग्रहिंसा की भावना को निखारते रहने में ही मानव-जीवन की सफलता है।"

सात दिन का ही वह पहला ग्रनशन कितना भयावह था, इसकी कल्पना श्रब नहीं की जा सकती। उन दिनों ऐसा प्रतीत होता था, मानो साक्षात मृत्यु हमारे सामने मूर्तिमंत खड़ी हो। मृत्यु का स्वागत परम-मित्र के रूप में करने की बापूजी की चर्चा हृदय को ग्रीर भी व्यथित करती थी। दूसरी ग्रोर उपवास की भारी कमजोरी के होते हुए भी प्रत्येक संघ्या को प्रार्थना के समय बापूजी ज्ञान का जो गंभीर स्रोत बहाते थे, उसके कारण हमारा उद्देग श्रौर भी बढ़ जाता था। समक्ष में नहीं श्राता था कि उस भव्य ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बापूजी क्या-क्या कर बैठेंगे श्रौर यदि वह सचमुच ही चल बसेंगे तो हम किस मुंह से दुनिया में रह पायंगे।

बापूजी ने ग्रपना नित्यक्रम पूर्ववत् चालू रखा मानो कोई विशेष बात ही न हुई हो। हम लोगों के वर्ग लेने में कमी नहीं ग्रान दी। खुद उपवास कर रहे थे ग्रौर हमें भोजन परोसते थे। भोजन के समय प्रसन्नता भी बनाये रखने में सावधान रहते थे। घूमने-फिरने का काम कुछ घटा दिया था, किन्तु ग्राखिरी दिन तक चलते-फिरते थे, लेटे नहीं रहे। हमारे गीता के वर्ग में उन दिनों जो प्रवचन होते थे उनमें हमारा चित्त ग्रसाधारण रूप से एकाग्र रहता था। बापूजी को लेशमात्र भी परेशानी न हो इस खयाल से सभी विद्यार्थी बहुत सीधे बन गए थे। ग्राखिरी ग्रौर सातवें दिन बापूजी कुर्सी पर बैठे-बैठे हमारी साप्ताहिक परीक्षा के उत्तर-पत्र जांच रहें थे। उस समय दो मिनट के लिए ग्रकस्मात उनका सिर भुक गया। सबने समभा कि उन्हें मूर्छी ग्रा गई है। क्या किया जाय? इस सोच-विचार में ही हम लोग थे कि बापूजी ने ग्रांखे खोल दीं। वह तनकर बैठ गए ग्रौर हमारी कापियों को जांचने का काम फिर शुरू कर दिया। मध्याह्न का सारा काम भी नियमपूर्वक पूरा किया।

उपवास के सातों दिन तक श्रीमद् राजचन्द्र के एक मननीय गुजराती भजन का पारायण किया गया, जिसमें पन्द्रह कड़ियां थीं और उन्हें गुजराती लोक-गीत की तर्ज में गाने में काफी समय लगता था। 'श्रारगन' (हारमोनियम-जैसा एक श्रंग्रेजी वाद्य) पर मणिलालकाका ज्योंहीं उसकी स्वर-लहिरयां बजाते थे, सारा वातावरण भावाई हो जाता था। मगनकाका श्रपने गंभीर कण्ठ से उस पद्य की शब्दावली गाते और मेरी माताजी और दूसरी बहनें तथा विद्यार्थी एक साथ गद्गद कण्ठ से उसको दोहराते थे। भजन हो जाने के बाद बापूजी उसका श्रयं समस्राते थे और फिर श्रपनी भावना का प्रवाह वाणी द्वारा बहाते थे। उस भजन की कुछ पंक्तियां निम्नलिखित है:

अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईशुं बाह्यान्तर निर्प्रथ जो ?

ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा जब कि हम अन्तर-बाह्य की ग्रंथियों से निःशेष हो जायंगे?

सर्व संबंधन बंधन तीक्षण छदीने, विचरीशुं क्यारे महत्पुरुषने पंथ जो ? सब प्रकार के संबंधों का तीक्ष्ण बंधन काटकर महापुरुषों के पथ पर हम कब विचरण करेंगे !

#### बहु उपसर्ग कर्ता प्रत्ये पण क्रोध नहीं वंदे चक्री तौपण न मळे मान जो।

जो हमारा ग्रतिशय उत्पीड़न करता हो—जो हमें बेहद सताता हो— उसके प्रति भी हमारे दिल में कोध पैदा न हो, श्रौर चक्रधारी महाराजा-धिराज भी यदि हमारे पैर छुए, तब भी हमारे मन में ग्रभिमान का पता तक न हो!

#### देह जाय पण माया थाय न रोम मां लोभ नहीं छो प्रबल सिद्धि निदान जो।

भले ही शरीर गिर जाय, लेकिन माया का कुस्पर्श हमारे रोम में भी न हो ग्रौर चाहे बड़ी-से-बड़ी सिद्धि निश्चित रूप से हाथ ग्रानेवाली हो फिर भी उसके लोभ में हम न फंसें।

### जीवित के मरणे नहीं न्यूनाधिकता भव मोक्षे पण वर्ते शुद्ध स्वभाव जो।

चाहे जीवन बना रहे, चाहे मरण सिर पर ग्रा जाय, दो में से किसी को भी हम न्यूनाधिक न समभे। संसार में हों या मोक्ष-स्थिति में पहुंच जायं दोनों परिस्थितियों में हमारा स्वभाव विशुद्ध बना रहे।

### मोह स्वयंभू-रमण समुद्र तरी करी बळीसींदरीवत् आकृति मात्र जो।

अपने-आप ही अन्तर में लहराता हुआ मोह का जो समुद्र है उसको पार करके जली हुई नारियल की रस्सी की तरह केवल आकृति रूप ही हमारी स्थिति कब बन जायगी? अर्थात् जिस प्रकार नारियल की रस्सी सारी जल जाने के बाद भी देखने में बटी हुई तैयार रस्सी-जैसी ही दीख पड़ती है, पर वास्तव में वह रस्सी नहीं राख ही होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर का अहंकार, मोह आदि पूणंतया जलकर समाप्त हो जाय और मृत्यु के दिन तक शरीर बना रहे तो केवल आकृतिमात्र ही रहे, उसमें आसंक्ति की ताकत कुछ भी न रहे। ऐसी स्थित कब आयगी?

#### एक परम पद प्राप्तिनुं धर्यं ध्यान में गजा वगरनो हाल मनोरथ रूप जो।

उस परम-पद की प्राप्ति पर मैंने अपना घ्यान लगाया है, यद्यपि उसे पाने में में असमर्थ हूं और इस समय तो वह केवल मेरे मनोरथ के रूप में ही हैं। तो पण निश्चय राजचन्द्र मनने रह्यो प्रभु आज्ञाए थाशुं तेजस्वरूप जो।

फिर भी राजचन्द्र के मन में यह पक्का निश्चय है कि ईश्वर की स्राज्ञा से मैं वह उच्च स्वरूपमय बन ही जाऊंगा।

सातवीं रात को इस भजन की श्रन्तिम पंक्तियों की व्याख्या बापूजी ने की ग्रौर जो निश्चय राजचन्द्र ने किया था, वहीं बापूजी ने अपने लिए भी जोरदार शब्दों में दोहराया। किव ने तो उस ग्रादर्श तक पहुंचने के लिए कोई दूर का समय सूचित किया हैं, परन्तु बापू को उसमें विलम्ब ग्रौर प्रतीक्षा ग्रसहा प्रतीत हो रही थी। उनके मुख पर इतना दृढ़ संकल्प प्रकट हो रहा था, मानो वह उस ग्रपूर्व ग्रवसर को ग्रपनी मुट्ठी में शीघ्र ही बांध लेंगे।

प्रवचन की समाप्ति पर बापू ने ग्रपना प्रिय भजन 'वैष्णवजन' गाने को कहा। संभवतः भक्त प्रह्लाद ग्रीर उसके पिता हिरण्यकश्यप के बीच के संवादवाला गुजराती भजन भी उस समय गाया गया था। सातों दिन निर्विच्न बीत जाने के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए हम लोग रात्रि के विश्राम के लिए चले गए।

दूसरे दिन बापूजी ने अपना उपवास समाप्त किया। कैलनबैक श्रीर ...के उपवास भी समाप्त हुए। कैलनबैक सात दिन की अवधि में अधिक दुर्वल हो गए थे, पर उनके मुख पर शान्ति भलक रही थी।...ने भी धर्य और बहादुरी के साथ उपवास पार किया।

उपवास की पारणा होने के दिन से ही बापूजी ने दिन में एक ही बार खाने का अपना था। मास का व्रत शुरू कर दिया। कमजोरी दूर होने तक भी नहीं रके। जिस उद्देश्य से अनशन किया गया था, उसकी फल-प्राप्ति मुक्त बालक की समक्त में आनी कितन थी; लेकिन उसके बाद से फीनिक्स में उपवासों का सिलिसिला बढ़ गया। मुक्ते ऐसा स्मरण है कि...बहन ने बापूजी के बाद चार-पांच दिन का उपवास किया था, और कई दिनों तक उन्होंने मौन धारण कर रखा था। दूसरे लड़कों ने भी एक-एक, दो-दो दिन के उपवास किये थे और एक दिन का उपवास मेंने भी किया था ऐसा याद है।

#### : 80:

### बुनियादी शिक्षा

श्री वेस्ट को ग्रपना मकान बहुत छोटा पड़ता था। उसमें सुधार करने श्रीर कमरे बढ़ाने का काम कई महीनों से थोड़ा-थोड़ा होता था। परन्तु वेस्ट साहब की बहुत-सी परेशानियों को देखकर बापूजी ने एक सप्ताह में ही उस काम को पूरा करने का निश्चय किया। सबके साथ विचार-विनिमय करके पूरे सप्ताह-भर पाठशाला बन्द रखने की योजना बनाई गई। साप्ताहिक पत्र तो बन्द रह नहीं सकता था, इसलिए यह सोचा गया कि छापाखाने में काम करनेवाले सभी बड़े व्यक्ति उस काम से मुक्त किये जायं श्रीर केवल लड़के ही ग्रपना संगठन करके 'इंडियन श्रोपीनियन' का उस सप्ताह का ग्रंक प्रकाशित करें।

लड़कों ने उत्साह्यूर्वक यह बीड़ा उठा लिया श्रौर वेस्ट साहब का घर बनाने के लिए छापाखाने के प्रत्येक बड़े श्रादमी को मुक्त कर दिया गया। पकी उम्र वाले श्री काबाभाई का शरीर धूप में कड़ा काम करने योग्य नहीं था श्रौर उनके बिना वेस्ट साहब का घर बनाने में ढील होती ऐसी बात भी नहीं थी। फिर भी गुजराती कम्पोजिंग का एक-तिहाई हिस्सा श्रकेले ही कर लेने वाले उस वृद्ध को भी छापाखाने से लड़कों ने छुट्टी दे दी ताकि लड़कों के यश मे कमी न श्रारे। बापूजी से हमारी मंडली ने यह वादा करा लिया कि चाहे कितनी ही उलभन पदा हो, शुक्रवार से पहले एक भी बड़ा व्यक्ति हमारे काम में दखल नहीं देगा।

इस प्रकार छापालाने का पूरा राज्य लड़कों के सिपुर्द करके बापूजी ने मिस्त्री का काम अपने हाथ में ले लिया। बापूजी, मगनकाका, श्री वेस्ट आदि को बढ़ई के काम का कुछ अभ्यास हो गया था, दूसरों को परिश्रम करने में आपित नहीं थी, इसलिए अलादीन के चिराग वाले मकान की फुर्ती से वेस्ट साहब का घर बनने लगा। बापूजी को उस काम में लगे हुए देखते ही बनता था। वह उस काम के लिए उस देश में प्रचलित नीले रंग का पतलून पहनते थे, जिसमें दस-बारह जेबें होती थीं—दो-दो जेबें जांघ के ऊपर, दो-तीन कमर पर, दो अगल-बगल में; इसके अलावा चमड़े का एक-दो जेबों वाला और पीतल की कई कड़ियों वाला कमर बंद भी था। इन विविध जेबों में बापूजी छोटी-मोटी कीलें स्कू, वाशर, हथौड़ी, जम्बूर, पंचकस आदि लगा लेते थे। वह पतलून क्या, बढ़ई का एक थैला ही था।

उस थैंले से मुसज्जित होकर बापूजी छप्पर के ऊंचे-से-ऊंचे स्थान में पहुंच जाते थे श्रौर वहां कड़ी धूप में, श्रम्यस्त बढ़ई की तरह एकाग्रता से घंटों टीन की नालीदार चहरों को कीलों से जड़ने का काम करते रहते थे। बापूजी के साथ ही मगनकाका भी रहते थे, जो काम में उनसे सवाए थे। दूसरे भी सभी लोग पूरे जोर से श्रलग-श्रलग काम में लगे रहते थे। फीनिक्स की चारों दिशाश्रों में दिन-भर कील श्रादि के ठोंकने की श्रावाज गूंजती रहती थी। उसे मुनकर हम लोगों को श्रपना काम करने में श्रौर भी जोश श्राता था।

बापूजी ने विद्यार्थियों को अकेले ही साप्ताहिक छापने का काम दिया। उसका और भी कारण था। हम लोगों में जो अधिक सथाने थे उन्होंने कानाफूसी शुरू की कि अब पन्द्रह-बीस दिन में ही शायद सत्याग्रह-संग्राम छिड़ जायगा और हमारा भारत जाना रुक जायगा। तब अगर सभी बड़े व्यक्ति जेल चले जायं तो विद्यार्थींगण 'इडियन श्रोपीनियन' का प्रकाशन बन्द न होने दें, इसी हेतु वापूजी ने हमारी यह कसौटी की हैं। इसमें हमें अपना जौहर बता ही देना चाहिए।

हम लोग काम में जुट गए। पर कई बार बड़े लोग हमको ताने दे ही देते थे कि अब के शुक्रवार को हमें दुगना काम करना पड़ेगा। रात-भर जागकर भी मुक्किल से डाक पहुंचा पायंगे। परन्तु शुक्र की संध्या होने से पहले ही हमने अखबार तैयार कर के सारे पारसल बांघ लिये और डाक के थेले बाकायदा भरकर रख दिये थे। संध्या के पांच बजे जब मकान के काम से छुट्टी पाकर बड़े लोग हमारा काम जांचने आयो, तब हम में से कई तो अपना काम पूरा करके खेलने के लिए चले गए थे और दूसरे जाने की तैयारी में थे। हमारे काम का परीक्षण करके बड़ों ने बापूजी को बधाई दी कि लड़के तो हमसे सवाए साबित हो गए। बापूजी ने लड़कों को शाबाशी देते हुए कहा, "मुक्ते यकीन था कि तुम लोग हमें हरा दोगे।" बापूजी के इन शब्दों ने सब लड़कों का हौसला बढ़ा दिया।

श्रामतौर से शनिवार को एक पहर बीतने के बाद मुश्किल से श्रखबार के बंडल डाक के लिए रवाना किये जा सकते थे, लेकिन हमने दिन निकलते ही उन्हें स्टेशन पर पहुंचा दिया।

लड़कों की इस सफलता के पुरस्कार-स्वरूप बापूजी ने संघ्या के समय खेल में हमारे साथ ग्रपना कुछ समय देना स्वीकार किया।

शिवपूजनसहाय—हममें सबसे बड़ा विद्यार्थी ग्रौर कुप्पुस्वामी के बीच लंबी दौड़ लगाने की शर्त हुई थी। शिवपूजन ने दावा किया था कि ग्राश्रम से स्टेशन तक कोई भी लड़का मुक्तसे दस मिनट पहले दौड़ना शुरू करे तो भी में बाद में चलकर उससे पहले लौट ग्राऊंगा। दो लड़कों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। छापाखाने के द्वार पर बापूजी स्वयं घड़ी लेकर खड़े रहे। स्टेशन पर श्री मगनभाई मास्टर को घड़ी के साथ पहले ही भेज दिया गया। कुप्पुस्वामी ग्रौर गोविन्द को बापूजी ने दस मिनट पहले रवाना किया ग्रौर ठीक समय पर शिवपूजन को। हम लोग तमाशा देखने के लिए स्टेशन के रास्ते के ग्रधबीच तक गये। कुप्पु ग्रौर गोविन्द करीब स्टेशन तक पहुंचे होंगे तब हमारे सामने से—ग्राश्रम से कोई डेढ़ मील की दूरी पर—हिरन की तरह चौकड़ी भरता हुग्रा शिवपूजन दौड़ता हुग्रा निकल गया। घोड़े की तरह उसके नथुने फूल रहे थे। कुप्पु ग्रौर गोविन्द भी कम तेजी से नहीं दौड़े थे। परन्तु लोटकर ठीक १।। मिनट पहले शिवपूजन, बापूजी जहां घड़ी लिए खड़े थे, पहुंच गया। उसकी जयज्यकार से ग्राकाश गूंज उठा। मुक्ते कुछ ऐसा स्मरण है कि उन्तीस मिनट में शिवपूजन ने पांच मील की दौड़ उस ऊबड़-खाबड़ पगडंडी पर पूरी की थी।

#### : 8=:

### सत्यायह की तैयारी

कुछ दिन बाद ही दक्षिण श्रफीका के एक न्यायालय ने भारतीय महिला के सम्बन्ध में ऐसा एक फैसला दिया जिससे भारत में हिन्दू श्रौर मुस्लिम विधि से विवाहित पत्नी दक्षिण-श्रफीका में श्रनिधकृत पत्नी बन जाती थी। दक्षिण श्रफीका में बापूजी की सत्याग्रह की लड़ाई को उस समय तक छःसात वर्ष हो चुके थे, लेकिन तबतक उसमें किसी स्त्री सत्याग्रही का प्रवेश नहीं हुग्रा था। श्रव, जब कि दक्षिण श्रफीका की सरकार ने भारतीय लग्न-विधि को गैरकानूनी घोषित करके भारतीयों की—श्रौर विशेषतः भारतीय स्त्रियों की—धार्मिक भावना पर श्रनपेक्षित श्राकमण किया, तो उसके विरोध में बहनों का भी सत्याग्रह करके जेल जाना श्रावश्यक हो गया। बापूजी ने श्रपनी रीति के श्रनुसार महिला-सत्याग्रही को जेल भजने का श्रीगणेश श्रपने ही घर से करना श्रावश्यक समक्षा। परन्तु श्रपनी श्रोर से पूज्य बा के सामने यह प्रस्ताव रखकर उनको वह श्रसमंजस में नहीं डालना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बहनों के जेल जाने की प्रथम चर्चा मेरी माताजी

श्रौर काकी से की। बापूजी ने दोनों से यह वादा ले लिया कि दक्षिण श्रफीका में श्रौर कोई स्त्री जेल के लिए तैयार न हो, तो भी उनको सत्याग्रह में कूदना होगा। जब पूज्य कस्तूरबा को बापूजी के इस श्राह्वान का पता चला तब वह खुद ही जेल जाने के लिए तत्पर हो गई। पूज्य बा के लिए जेल जाना साधारण बात नहीं थी, क्योंकि तब वह बीमार थीं श्रौर केवल फलाहार करने का ही उनका बत था। इस ब्रत के कारण उनको जेल में श्रत्यधिक कष्ट भोगना पड़ सके श्रौर प्राणों की बाजी लगा देनी पड़े ऐसा श्रंदेशा था। परन्तु इस को समफते हुए भी पूज्य बा ने श्रपना नाम महिला-सत्याग्रहियों में सर्वप्रथम रखने का श्राग्रह किया तथा बापूजी ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस प्रकार फीनिक्स से कुल मिलाकर ४ महिलाएं जेल जाने के लिए तैयार हो गई। ये थीं—पूज्य बा, मेरी माताजी, मेरी चाची श्रौर बापूजी के परम मित्र डा० प्राणजीवनदास मेहता की पुत्री जयकुंवर बहन।

तीन-चार दिन बाद निश्चित रूप से पता चल गया कि हमारे घर से तीन व्यक्ति जेल जायंगे—पिताजी, माताजी और काकी। मगनकाका 'इंडियन स्रोपीनियन' के काम तथा स्राश्रम के सब बच्चों की देखभाल

के लिए रुक जायंगे।

पाठशाला में बैठकर पढ़ने में श्रव हमारा जी नहीं लगता था। बापू-जी से हमने कहा भी कि चाहे देश के लिए चलना हो चाहे जेल के लिए, हमे भी तब तक की छुट्टियां दे दी जायं। परन्तु बापूजी ने साफ इनकार कर दिया श्रौर कहा:

"इस तरह पढ़ाई बन्द करना गलत होगा। यदि सब लड़के जेल चले जाय तो भी पाठशाला का थोड़ा-बहुत कम तो जारी रखना ही चाहिए। पढ़ाने वाला शिक्षक न रहे तो लड़के ग्रापस में एक-दूसरे की सहायता करके पढ़ें। ग्रीर कुछ नहीं तो नित्य नियम से थोड़ा समय गणित का ग्रध्ययन ही किया जाय। छुटपन में गणित सीख लिया जाय तो बाकी बातें बड़ेपन में भी सीखी जा सकेंगी। इसलिए गणित के स्वाध्याय में एक दिन का भी प्रमाद उचित नहीं है।

इस प्रकार फीनिक्स का नित्यक्रम चलता रहता था; पर दिन-भर बातें जेल-यात्रा की ही होती थीं श्रौर नजीर की प्रसिद्ध गजल की निम्न-लिखित पंक्तियां मानो हमारे स्वासोछ्वास का ग्रंग बन गई थीं:

> है बहारे बाग दुनिया चन्द रोज। देख लो इसका तमाशा चंद रोज।। ऐ मुसाफिर कूच का सामान कर। इस जहां में है बसेरा चंद रोज।।

#### तुम कहां औं मैं कहां ऐ दोस्तो ! साथ है मेरा तुम्हारा चंद रोज।।

जेल जाने की चर्चा के साथ ही लड़कों में फीनिक्स के बाहर की चर्चाएं भी होने लगी। इन चर्चाश्रों का सार यह था कि फीनिक्स तथा जोहान्सवर्ग से जो मुट्ठी-भर सत्याग्रही तैयार हो रहे हैं, उन्हें बड़ा कठिन मोर्चा लेना होगा। बापूजी बड़ा भीषण युद्ध ठान रहे हैं। इस बार की जेल-यात्रा कोई खिलवाड़ न होगी। इसीलिए बापूजी चुन-चुनकर कच्चे व्यक्तियों को फीनिक्स से घर लौट जाने के लिए कह रहे हैं।

#### $\times$ $\times$ $\times$

एक दिन जब मैं स्टेशन पहुंचा और स्टेशन मास्टर के हाथ में मैंने 'इंडियन श्रोपीनियन' की डाक दी तो वह बोले, ''मिस्टर गांधी से कहना कि केपटाउन से जनरल स्मट्स का तीन सौ शब्दों का तार श्राया है। डरबन वालों ने यहां खटखटाया पर मुभे लेने की फुरसत नहीं थी, इसलिए वह शाम की ट्रेन से पांच बजे यहां श्रा जायगा।''

पांच बजने मे मुश्किल से डेढ़ घंटा बाकी था। पर इतनी देर स्टेशन रका रहना मेंने ठीक नहीं समभा। चार दिन से जिस तार की बड़ी ब्रातुरता से प्रतीक्षा की जा रही थी उसके ब्राने का समाचार मैंने दौड़कर ब्राश्रम में बापूजी के पास पहुंचाया। सारे ब्राश्रम में विद्युत्वेग से तीन सौ शब्दों के तार की चर्चा फैल गई। ब्रौर यह पक्का ब्रमुमान हो गया कि तार में समभौते की बात नहीं होगी। सत्याग्रह छिड़कर ही रहेगा।

संघ्या की प्रार्थनों से पहले तार बापूजी के हाथ में आ गया। प्रार्थना में उन्होंने मेरी माताजी से वह गुजराती भजन गाने को कहा, जिसमें भट्ट प्रेमानन्द ने बड़ी करुणापूर्ण वाणी में नल राजा के परित्याग के बाद दमयन्ती की विपदा दरसाई है:

"वैदरभी वनमां वलवले श्रंधारी छे रात" वाला वह भजन समाप्त होने पर बापूजी का यह प्रवचन हुआ:

"श्रब जेल जाने का दिन श्रा पहुंचा है। जेल जाना कोई खेल नहीं है, दिन-भर पत्थर फोड़ने पड़ेंगे, सूखी और कड़ी जमीन को खोदना पड़ेगा। हाथ बहुत दुखने लगेंगे श्रीर खाने का महाकष्ट होगा। स्वाद का नाम नहीं; उबला हुश्रा दाल-चावल भी स्वच्छ मिले तो गनीमत। उपवास के मौके भी श्रायंगे श्रीर उपवास के समय भी काम पूरा करना होगा। बेहोश होकर शरीर के पड़ जाने तक काम करने से इनकार नहीं करना होगा। इसलिए इन कष्टों के बारे में श्रब भी तुम सब जितना चाहो सोच लो।

जेल में जाने के बाद दुःख सहन न हो सकें, श्रांख से श्रांसू बहने लगें, इससे बेहतर हैं कि जेल न जायं। इस समय सोलह व्यक्ति यहां से जाने के लिए तैयार हैं, उनमें से दस ही जायंगे, शेप रुक जायंगे तो में जरा भी बुरा नहीं मानूंगा, किन्तु एक बार जेल में जाने के बाद चाहे कितने ही वर्ष तक यह संघर्ष जारी रहें, कोई जेल जाने से मुकर जाय यह नहीं चलेगा। रणक्षेत्र में जाकर पीछे कदम हटाने से न जाना श्रच्छा है।"

बापूजी के इन वचनों को बड़ी गम्भीरता से सबने सुना श्रौर पांच-दस मिनट तक कोई कुछ बोला नहीं। तब बापूजी एक-एक से व्यक्तिगत प्रश्न करने लगे। बाहर रहने के लिए कई लालच भी उन्होंने बताए श्रौर सबको काफी हँसाया, लेकिन सोलह में से एक भी श्रपना नाम लौटाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अन्त में बापूजी ने माताश्रों को दुवारा चेताते हुए कहा:

"एक बार जेल जाकर छूटने के बाद यदि तुम देखे। के तुम्हारे बच्चे निराधार हो गए हैं तो भी दुवारा जेल जान से रुकना नहीं होगा। बच्चों को संभालने वाला ईश्वर बैठा ही हैं। वह समर्थ हैं. चाहेगा तो तुम्हारे हाथ में रहते हुए भी बच्चों को बीमार कर देगा और चाहेगा तो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी उनका हजार गुना भला करेगा। इसलिए बच्चों के मोह में पड़कर तुम कर्तव्य से चूक जाओ यह ठीक न होगा। इस बात पर पुन:-पुन: सात बार विचार करने के बाद तुम लोग जेल के लिए प्रयाण करना। गलत जोश में, मत चल देना।"

#### : 38 :

## सत्यायही टोली का प्रयाग

दिन सोमवार का था और तारील १६ दिसम्बर, सन् १६१३। पूर्व क्षितिज से सूर्य के ऊपर श्राने के साथ-साथ श्राज सारे फीनिक्स का दृश्य ही बदल गया था। पाठशाला और खेत का काम बिलकुल बन्द था। सब लोग सत्याग्रहियों की टोली के प्रयाण की तैयारियों में व्यस्त थे। जो लोग जाने वाले नहीं थे वे संस्था के काम का बोभ श्रपने कंघों पर लेने को तैयार हो रहे थे।

रसोईघर में बापूजी रसोई की मेज पर बड़ी फुर्ती से काम में जुटे हुए थे। वहां पर पूज्य कस्तूर बा श्रौर मेरी माताजी का उपस्थित न होना एक नई बात थी। माताओं के बिना रसोईघर खाली-सा दीखता था। परन्तु महिलाश्रों के सहयोग के श्रभाव में रसोई का काम शिथिल न होने देने के लिए बापूजी कटिबद्ध थे। मगनकाका बापूजी की सहायता कर रहे थे श्रौर दोनों ने मिलकर चपातियों का ढेर लगा दिया था। पाव रोटी के लिए बहुत कड़ा श्राटा मलन था श्रौर वह मजबूत हाथों से करने का काम था। उसे करने में देवदासकाका श्रपनी सारी ताकत लगा रहे थे। मुभपर साग बनाने का काम था।

रसोई का काम करते हुए बापूजी उन सभी के प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, जो यात्रा में ग्रपने साथ ले जाने के सामान के बारे में पूछने ग्राते थे।

यह विदाई का दिन था और रणसंग्राम में जूभने वालों के लिए घर का यह ग्रन्तिम भोजन था। भोजन की घंटी बजने तक रसोई तैयार हो गई। चपाती, खीर, सब्जी, टमाटर ग्रादि की चटनी, खजूर भिगोकर तैयार किया गया मधुर रस, और कड़ी-भात ग्रादि चीजे तैयार हो गई थीं। सार यह कि किसी त्यौहार या उत्सव के दिन फीनिक्स में हम लोगों को जो भोजन मिला करता था उससे भी श्रेष्ठ भोजन ग्राज का था। बापूजी ने स्वयं बड़े प्रेम से और कुछ ग्राग्रह से भी सभी को भोजन परोसा।

शाम के चार बजे रेलगाड़ी छूटने वाली थी। स्टेशन जाने के लिए सभी तीन घंटे का समय था। जेल जाने की बातें तो महीनों से चलती थीं पर अब प्रयाण सिन्नकट आ गया तो सभी के सामने आगे आने वाली भीषण परिस्थिति का सारा चित्र उपस्थित हो गया। बापूजी ने बीसियों बार दोहराकर जिन कठिनाइयों की सम्भावना बताई थी, वे सब मानो एक साथ फीनिक्स-वासियों के स्मृति-पट पर मंडराने लगीं। उन बातों का निचोड़ इस प्रकार था:

- १. प्रवासी भारतवासियों के खून को चूस लेनेवाले कानून जबतक हटाए न जायं तबतक सत्याग्रह लगातार चालू रखना होगा चाहे कितना ही संकट क्यों न भुगतना पड़े।
- २. जबतक तीन पौंड का विनाशकारी कर उठा न लिया जाय, जेल जाने का सिलसिला कायम रखा जायगा।
- ३. उस कर का बोक्ता जिन गरीब गिरिमिटिये भाइयों पर पड़ता है, वे खुद इस संघर्ष में सहायता देंगे या नहीं, देंगे तो कितनी देंगे, यह शंकास्पद होने पर भी हमें श्रन्त तक जूकता ही होगा।

- ४. यदि हमारे सहयोगी और भारतवासी भाई इस सत्याग्रह से ऊब जायं, उन्हें यह सत्याग्रह व्यर्थ मालूम देने लगे और वे सत्याग्रह के युद्ध में साथ देना छोड़ दें तो भी ग्राज के दिन प्रयाण करने वाले सोलहों व्यक्तियों को ग्रपनी निन्दा सहन करके भी ग्रागे ही बढ़ना है। दम लेने के लिए भी रुकना नहीं है।
- ५. जबतक फीनिक्स का नाम-निशान है, तबतक हार मानकर बैठने का ग्रवसर नहीं है। यह निश्चय करके ही ग्राज के प्रयाण का श्री-गणेश होना चाहिए।

बापूजी की इन बातों को याद करके प्रत्येक फीनिक्सवासी अपने श्रापमें डूब-सा गया था।

दो बजने पर सब के बिस्तर ग्रादि एक ठेले पर लादकर स्टेशन भेज दिये गए ग्रौर सब लोग प्रार्थना के कमरे में एकत्र हुए। सब के ग्रा जाने पर बापूजी ने अपनी धीर-गम्भीर वाणी में इस ग्राशय की बातें कहीं: "देखो, लाज रखना। इस समय जैसे उत्साह में ग्रौर ग्रानन्द में हो उसी प्रकार के उत्साह ग्रौर ग्रानन्द में रहना, चाहे कितना ही दुख क्यों न सिर पर ग्रा जाय। मृत्यु की घड़ी ग्रा पहुंची तो तब भी हमारा उत्साह तिल-मात्र ढीला नहीं होना चाहिए। तीन महीने की कैंद तो कुछ बात है ही नहीं। उसमें तो चैन हैं, ग्राराम हैं। वहां पर पहनने के लिए वस्त्र, लेटने के लिए बिस्तर ग्रौर भोजन के लिए ग्रन्न नियमपूर्वक मिलता रहेगा। मजदूरी करनी पड़ेगी सही, परन्तु वह किसी को ग्रखरनी नहीं चाहिए। हां, ग्रात्मसिद्धि के लिए वह मुश्किल बात रहेगी परन्तु हम लोग यहां मजदूरी नहीं करते क्या? वास्तव मे हम तो ग्रिधक मजदूरी करते हैं। यदि सच्ची नीयत से, जरा-सा भी ग्रालस्य न करके, मजदूरी करोगे, ग्रपनी परिश्रम-शक्ति को तिल-भर भी नहीं चुराग्रोगे, तो फिर वार्डर को तुम पर पहरा ही क्यों देना पड़ेगा?

"मुफ्ते पता है कि तुम नौजवान हो ग्रौर जेल के कच्चे-पक्के वार्डरों का जरा-सा भी कड़्या शब्द सह नहीं पाग्रोगे। तुम लोगों का खून खौल उठेगा; लेकिन तब भी में कहंगा कि तुम लोगों को सब सहन करना ही चाहिए। यही हमारी तपश्चर्या है। कोघ हमें जरा भी नहीं करना चाहिए। तपस्वी यदि कोघ करे तो उसका तपोबल वृथा हो जाता ह। हमें तो संपूर्ण रूप से निर्दोष बने रहना है। यदि तुम लोग ग्रपनी निर्दोषिता बनाए रखोगे तो जेल के सार्जेंट-वार्डर के ग्रनुचित शब्द तुमको नहीं चुभेंगे, ग्रासानी से उनकी बातें ग्रनसुनी कर पाग्रोगे। भोजन के लिए या ग्रन्य लालच के कारण किसी को घूस देने या कोई चीज चुराने के मोह में भूलकर भी नहीं

पड़ोगे, ऐसी में आशा करता हूं। ऐसी टुच्ची बातों में जी छोटा करने वाले पर यह भरोसा कैसे किया जा सकता है कि जब फांसी पर भूलने की बात श्रायंगी तब वह कमजोर नहीं पड़ जायगा।

''नौजवान बालकों के लिए में ग्रपनी बात कह चुका । जो इनमें बड़े हैं उनके लिए तो कहने की कौनसी बात हो सकती है। सत्य ही हमारा राजमार्ग है। उस राजमार्ग से हम कहीं लुढ़क न जाय, यह सम्होलें। यह सम्हालने में दुःल-सूख की ग्रांधियां उठेंगी ग्रौर साफ होती रहेंगी। जिस प्रकार सुख सदा के लिए नहीं टिकता, उसी प्रकार दुःख भी नित्य का नहीं होता। बात यह है कि दुःखं से व्याकुल हो उठनेवाले के लिए दुःखं के दिन बड़े लंबे बन जाते हैं। यदि अपने मन को बाकायदा लगाम में रखें श्रीर सत्य के राजमार्ग से चूके नहीं तो हमारी जीत निश्चय ही है। बहुत दूर तक निगाह दौड़ाकर मायूस होने से बेहतर है कि दूर तक निगाह दौड़ावें ही नहीं। हमारा कदम सच्चा ग्रौर ग्रडिंग होगा तो चाहे कितना ही लम्बा रास्ता क्यों न हो, ग्रवश्य पार हो जायगा।

''दूसरी बात यह है कि दूखों से दब जाने पर, जेल में न्याय प्राप्त करने के लिए पांच-पांच सात-सात दिन तक जब ग्रनशन करना पडेगा श्रीर जब मन डांवाडोल होंगे तब तुम्हारे दिल में यह बात उठेगी कि हम भौरों के लिए क्यों दुःखंभोगते रहें ! जेल से बाहर हमें किस बात की कमी है, जो हम इस फंफट को मोल लेते फिरें? तीन पौंड का कर हमारे सिर पर कहां है ? हमें कहां ट्रांसवाल में घुसना है ? चैन से नेटाल में रह रहे थे, वहां से यहां कहां ग्रा फंसे ? इस प्रकार की ग्रनेक तरंगें उठेंगी।

परन्तु ऐसे विचार क्षण-भर के लिए भी शोभा नहीं देगे।

हम लोग नरसिंह मेहता का जो पद ग्रनेक बार गाते हैं उसमें सर्वप्रथम बात यही तो बताई गई है कि 'परदु:खे उपकार करे तोये मन अभिमान न श्राणे रे। अर्थात् दूसरे के दुख मे उसकी सहायता करने पर भी जो अपने मन में अभिभान न लाये वहीं वैष्णवजन है। हममे कई ऐसे हैं जिनके गले में तुलसी की माला है। हम लोग वैष्णव जनमें हुए हैं। हमारा धर्म है कि श्रौरों के दुःख में हम दुःखी हों। श्रौरों के दुःख से दुंखी होने के श्रतिरिक्त हम श्रीर कुछ भी नहीं कर सकते। गैरों का क्या श्रपने संगे भाई का दुःख भी दूर करना हमारे हाथ की बात नहीं होती। दुःख तो ईश्वर ही दूर करता हैं। जो बात ईश्वर करता है, जिसमें हम तिलमात्र भी कमी बेशी नहीं कर पाते उसके बारे में हम ग्रभिमान से क्यों फूलें ? भरतजी जाकर नदीग्राम में क्यों रहे थे ? ग्रयोध्या में उनके लिए क्या कष्ट था ? वहां सब प्रकार से भाराम ही तो था। फिर भी जब राम वनवास के दः लों को भोग रहे हों

तब भरत से किस प्रकार सुख की सेज पर सोया जा सकता था ? हमारे मन में जरा-सी भी शंका पैदा हो, दुःख से भागने की तरंगें उठ खड़ी हों, तो ये सारी बातें जो नित्यप्रति हम लोग रामायण में पढ़ते रहे हैं, श्रौर भजनों में श्रलापते रहे हैं उनपर गीर करना चाहिए। उन बचनों में क्या उद्देश्य छिपा है यह खोजते रहना चाहिए। ऐसा करने पर राम हमारी सहायता के लिए दौड़ श्रायगा श्रौर हमारे हृदय में बस जायगा। श्रन्तर में श्रत्यधिक बल प्राप्त होगा श्रौर उसी शक्ति के सहारे गैरों के दु खों के लिए प्रसन्न-वदन से मरने में भी तुम श्रपने कदम को पीछे नहीं हटाग्रोगे।"

इसके बाद बापूजी ने पूज्य बा श्रौर मेरी माताजी श्रादि को संबोधित करते हुए कहा:

"तुम बालकों को छोड़कर जा रही हो, उनकी संभाल ईश्वर करेगा। तुम उनकी कुछ भी चिन्ता न करना। वहां जेल में बैठे-बैठे रामनाम का जाप करते रहना और प्रसन्न रहकर अपने कर्त्तव्य का पालन करना बस होगा। बच्चे यहां पर खुश रहेंगे। बस अब पहले 'वैष्णव जन' और बाद में 'सुख दुःख मनमां न आणीए' वाला भजन हम सब मिलकर गा लें और फिर चलें।"

मेरी माताजी ने भजन का प्रारम्भ किया। उनका अनुसरण पच्चीस-तीस लोगों ने किया, परंतु किसी की कंठ-ध्विन खुलकर नहीं निकल रही थी। सब गद्गद हो उठे थे। प्रार्थना-खंड का सारा वातावरण करुण-गंभीर कंपन से भर गया। दोनों भजन समाप्त होने पर वापूजी ने अंतिम आदेश दिया:

"इन दोनों भजनों को अपने पाथेय के रूप में अपने साथ रख लो, इनका स्मरण करते रहना और इनके अर्थ को समभकर उसके अनुसार चलना।"

कुछ क्षणों के लिए सर्वत्र शांति फैल गई। कोई एक-दूसरे की स्रोर स्रांख उठाकर देखता तक नहीं था, मानो सभी व्यक्ति ग्रपने स्रतस्तल की गहराई में गोता लगा रहे थे। कई वीरों की —योद्धास्रों की—स्रांखों में स्रांसू दिखाई दिये। मुक्त-जैसा बालक ऐसे समय मातास्रों की मंडली की स्रोर देखे यह स्वाभाविक था। मैंने देखा कि पूज्य कस्तूर बा श्रीर अन्य माताएं बड़ी कठिनाई से अपने स्रांसुस्रों को रोक रही थीं।

थोड़ी देर में सब उठ खड़े हुए और चंद मिनटों के बाद सब 'सत्या-ग्रही योद्धा' और फीनिक्स में रुकने वाले व्यक्ति भी स्टेशन के लिए रवाना हो गए। रुकने वालों में उल्लेखनीय दो ही व्यक्ति थे—बापूजी ग्रौर मगन-काका। सत्याग्रहियों की पहली टोली में सोलह वीरों के नाम ये थे:

महिलाएं—१. पूज्य कस्तूर बा, २. श्री काशीबहन गांधी (लेखक की माता), ३. श्री संतोक बहन गांधी (लेखक की काकी), ४. श्री जयकुंवर बहन।

पुरुष—१. श्री पारसी रुस्तमजी सेठ (डरबन शहर के प्रसिद्ध व्यापारी श्रीर बापूजी के घनिष्ठ मित्र व सहयोगी), २. श्री छगनलाल खुशहालचंद गांधी (लेखक के पिता), ३. श्री रावजी भाई मणिभाई पटेल, ४. श्री मगनभाई हरिभाई पटेल, ४. श्री सोलोमन, ६. श्री गोविंद स्वामी राजू।

कुमार-१. श्री शिवपूजनसहाय बद्री, २. श्री राजू गोविन्दु।

भ्रठारह वर्ष से कम भ्रायु के किशोर—१. श्री रामदास गांधी (बापूजी के तृतीय पुत्र), २. श्री रेवाशंकर रतनशी सोढा, ३. श्री कुप्पू-स्वामी मुदलियार, ४. श्री गोकलदास हसराज।

सोलह वीरों की इस टोली के बाद फीनिक्स से सत्याग्रह के लिए श्रौर भी एक-दो टोलियों के जाने की योजना थी। परंतु उस दिन श्रनुमान यह था कि फीनिक्स में ही नहीं, दक्षिण श्रफ़ीका-भर में सत्याग्रहियों का यही जत्था सबसे बड़ा होगा श्रौर सत्याग्रह के तीसरी बार के संघर्ष का मुख्य उत्तरदायित्व इन्हीं वीरों के सिर रहेगा। हममें से किसी को कल्पना नहीं थी कि इस प्रयाण द्वारा किसी विशाल श्रौर भव्य युद्ध का सूत्रपात हो रहा है।

#### : 40 :

### प्रथम टोली की गिरफ्तारी

दक्षिण अफ्रीका में 'कानूनमंग' शब्द के पहले 'सविनय' विशेषण जोड़ने की प्रथा नहीं चली थी, फिर भी बापूजी ने जोर दिया था कि सत्या- ग्रहियों की ओर से कोई ऐसा आचरण न हो, जिससे नैतिक दृष्टि से वहां की गोरी जनता के दिल को ठेस लगे। वह चाहते थे कि सत्याग्रहियों की सज्जनता व शालीनता तिनक भी कम न हो और फिर भी विरोधभावना का प्रदर्शन इतना जोरदार हो कि सरकार चेन न ले सके।

दूसरी श्रोर, स्मट्स सरकार नहीं चाहती थी कि सत्याग्रह के मामले को लेकर भारत में, इंग्लैंड में श्रौर संसार में शोर मचे। स्मट्स-सरकार स्वयं महसूस करती थी कि भारतीयों के साथ उसका व्यवहार न्यायोचित नहीं है, लेकिन उसके मन में श्राशा बंधी हुई थी कि चतुराई से वह श्रपनी मनमानी कर सकेगी।

सत्याप्रहियों के उत्साह को कुचलने के लिए स्मट्स-सरकार ने एक नई नीति का अवलम्बन किया। बिना विशेष अनुमित-पत्र के कोई भारतीय नेटाल से ट्रान्सवाल में प्रवेश करे तो वह कानून का भंग माना जाता था और उस अपराध के लिए तीन से छः महीने तक का कारावास दण्ड दिया जाता था। अब उसने बापूजी, रुस्तमजी सेठ आदि नेता और धनीमानी व्यक्तियों को इस अपराध पर गिरफ्तार न करने की नीति अपनाई, ताकि बड़े लोगों को जेल से बाहर रखकर दूसरे लोगों का उत्साह ठंडा किया जा सके। इस हालत में फीनिक्स से चले हुए सत्याग्रहियों के सामने प्रश्नथा कि जब वे नेटाल से ट्रान्सवाल में प्रवेश करेंगे तब यदि सरकार पकड़ेगी ही नहीं तो फिर सत्याग्रह आगे कैसे चलेगा?

बापूजी इस प्रथम मोर्चे को इतना पितत्र श्रौर सुदृढ़ बनाना चाहते थे कि उन्होंने कार्यारम्भ से पूर्व ही श्रखबारों में उसकी प्रसिद्धि नहीं होने दी। फीनिक्सवासियों के श्रतिरिक्त डरबन श्रौर जोहान्सवर्ग के कुछ मंजे हुए सत्याग्रहियों को ही उन्होंने सत्याग्रह के लिए तत्पर रहने की सूचना दी थी। सत्याग्रह का श्रीगणेश पुनः कब श्रौर कैसे होगा इसका पता फीनिक्स से बाहर मुश्किल से दो-चार उन व्यक्तियों को दिया गया था जो श्राश्रम-जी घुवन से श्रत्यधिक हे-मिले हुए थे।

ट्रान्सवाल की सरहद पर सरकारी अपसर फीनिक्स के इन सत्या-प्रहियों के साथ विशेष रूप से पेश न आयों, साधारण भारतीय के समान ही उन सबसे व्यवहार करें इस हेतु से बापूजी ने फीनिक्सवासियों को ट्रान्सवाल में प्रवेश करते समय अपना पूरा परिचय न देने की सूचना दी थी। यहां तक कि अपना प्रचलित नाम बदल देने के लिए भी कहा था। इसके अनु-सार पूज्य वा को अपना नाम 'श्रीमती गांधी' न बताकर 'कस्तूर बहन', 'पारसी रुस्तमजी' को केवल 'रुस्तम' और मेरे पिता को 'सी० के० गांधी' के बदले केवल 'छगनलाल' बताना था। रामदासकाका को पिता का नाम न बताने तथा 'गांधी' शब्द का प्रयोग न करने और मेरी माता व काकी को भी केवल अपना नाम देकर मौन रहने तथा 'गांधी' के साथ अपना रिश्ता प्रकट न करने का निर्देश दिया गया था। किशोर सत्याप्रहियों में रेवाशंकर सोढा नाम का जो लड़का इस टोली में जा रहा था, उसको भी बापूजी ने श्रादेश दिया कि वह 'सोढा' नाम का प्रयोग न करे क्योंकि उसके पिता श्रीरतनसी सोढा ट्रान्सवाल के ख्यातनामा सत्याग्रही थे श्रीर उसकी माता ने भी देश-सेवा के काम में प्रसिद्धि पाई थी। सार यह कि गिरफ्तारी श्रीर जेल की सजा हो जाने तक फीनिक्सवासियों को श्रज्ञात रहने की पूरी-पूरी कोशिश करनी थी।

फीनिक्स श्राश्रम से जब मंडली स्टेशन के लिए चली श्रौर रास्ते में बातचीत में किसी ने कहा कि "इस तरह अपना नाम छिपाना असत्य नहीं कहलाएगा? सत्याग्रही को इस प्रकार भूठ बोलना चाहिए? श्रौर बापू-जी स्वयं इस प्रकार भूठ बोलने के लिए किस प्रकार कह रहे हैं?"

जब बापूजी के कानों तक यह बात पहुंची तो उन्होंने समक्षाया: "वह भूठ नहीं है। भूठ का मतलब है. 'जो नहीं है वह कहना।' जो है सो न कहना कोई भूठ नहीं है। यदि मैं अमुक बात को जानता हूं या बताना नहीं चाहता, तो मैं हरिगज नहीं बताऊगा। चाहे कोई मुक्ते डराए, धमकाए, या मार डाले। मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं 'जानता नहीं हूं', परन्तु यह कहूंगा कि 'मैं जानता तो हूं, पर बताऊंगा नहों। अगर वह भी कहना मैं उचित नहीं समभूंगा तो कह दूंगा 'मैं यह बताने को तैयार नहीं कि मैं जानता हूं या नहीं जानता।'

''ग्रतः यदि हम ग्रपना ग्राधा ही नाम बताएं तो उसमें जरा भी भूठ नहीं हैं।''

स्टेशन पहुंचने में थोड़ा-सा रास्ता बाकी रहा तब पूज्य कस्तूर बा श्रीर मेरी मां ने देवदासकाका को श्रीर मुक्ते अपने पास बुलाकर बड़ी वत्सलता से सीख दी। उन्होंने हमें अपने से छोटे बच्चों को माताश्रों के बिना दुःखी न होने देने के लिए हमारा कर्तंव्य समकाया। देवदासकाका से मेरी माता ने विशेष रूप से कहा: "प्रभु को अपना छोटा भाई बनाकर रखना श्रीर जबजब उसकी भूल हो, उसे नसीहत देना।" माताश्रों की सीख हम दोनों ने चुपचाप श्रपने कानों मे भर ली श्रीर फिर दौड़कर निकल गए।

कोई घंटे-डेढ़-घंटे में सब स्टेशन पहुंचे। बापूजी सबसे बाद पहुंचे। स्टेशन पर पहुंचकर वह पूज्य बा के साथ बातचीत करने लगे। पद्रह-बीस मिनट के बाद रेलगाड़ी ग्रा गई। उसकी ग्रावाज के साथ मेरे दिल में हलचल-सी मच गई। ग्रपनी टोली से ग्रलग होकर जल्दी से में ग्रपनी माताजी ग्रौर पिताजी के पास पहुंचा; दोनों को नजर-भर के देखने लगा ग्रौर पल-भर के लिए मन-ही-मन कांप उठा। बिजली की तरह मन में विचार दौड़ गया कि "माता-पिता दोनों ही जेल जा रहे हैं, दुबारा शायद इनसे मिलना भी न हो। क्या में अकेला हो जाऊंगा? ऐसी हालत में छोटे भाई कृष्णदास का क्या होगा?" पर यह विचार क्षणिक ही रहा। ट्रेन रुकने वाली नहीं थी। चटपट मैंने अपने माता-पिता के पैर छुए, दूसरे बड़ों के भी पैर छुए और जाकर बापूजी की बगल में खड़ा हो गया।

दक्षिण श्रफीका की रेलगाड़ी में गोरे लोगों के लिए श्रलग श्रौर काले लोगों के लिए तीसरे दर्जे में भी श्रलग डिब्बे रहते थे। काले लोगों के डिब्बों में बहुत भीड़ थी। फिर भी सोलह सत्याग्रहियों में से जितने सवार हो सकते थे उन्हीं डिब्बों में सवार हो गए। प्लेटफार्म पर बहुत-सा सामान पड़ा रहा श्रौर तीन-चार लोगों को जगह मिली ही नहीं। तब रेवाशंकर, सोलोमन श्रौर कुप्पूस्वामी ने मिलकर साहस के साथ गोरों के लिए सुरक्षित रखे गए एक डिब्बे को खोल लिया श्रौर वे उसमें सवार हो गए।

यह डिब्बा इंजन से सटा हुग्रा था, इस कारण ड्राइवर का ध्यान एकदम उस ग्रोर गया ग्रीर उसके पुकारने पर गार्ड भी वहां ग्रा पहुंचा। दोनों ने मिलकर हमारी टोली के लोगों को डांटना-डपटना शुरू किया। उन्होंने रेवाशंकर ग्रादि को हाथ पकड़कर डिब्बे से नीचे उतारने की कोशिश की, परन्तु फीनिक्स के विद्यार्थी कमजोर शरीर के नहीं थे। वे डटे रहे। सामान बाहर फेंकने का ग्रीर जो सामान नीचे से ऊपर दिया जा रहा था उसे रोकने का भी उन्होंने प्रयत्न किया। गरजकर उन्होंने कहा, "देखते नहीं, यह डिब्बा तुम्हारे लिए नहीं हैं?" ड्राइवर ग्रीर गार्ड को क्या पता था कि ये साधारण काले कुली लोग नहीं हैं, मौत के साथ जूभने के लिए प्रयाण करने वाले सत्याग्रही हैं। हमारे वीरों ने बहुत शांति से उस डिब्बे में जमकर स्थान ले लिया ग्रीर ग्रन्दर से दरवाजा बन्द करके गार्ड से कह दिया कि "ग्रीर कहीं जगह नहीं हैं, इसलिए हम यहां पर सवार हुए हैं, ग्रब तुम चाहे कुछ भी करो, हम उतरनेवाले नहीं हैं।" देर तक गाड़ी रोकी नहीं जा सकती थी। इसलिए ड्राइवर व गार्ड ने गाड़ी छोड़ दी, पर रेवाशंकर ग्रादि से कहा, "ग्राले स्टेशन पर उन्हें देख लेंगे।"

बा ग्रादि के प्रस्थान के समाचार दो दिन बाद बापूजी ने मणिलाल-काका को पत्र द्वारा जोहान्सवर्ग लिख भेजे। मणिलालकाका भी जेल जाने के लिए ग्रधीर हो रहे थे। योजना यह थी कि फीनिक्स का पहला जत्था गिरफ्तार हो उसके बाद तुरन्त ही जोहान्सवर्ग से एक दूसरा जत्था ट्रान्सवाल की सरहद पर सत्याग्रह के लिए पहुंच जाय। पूज्य बा को विदा देने के बाद बापूजी ने मणिलालकाका के नाम जो पत्र भेजे थे, उनमें से दो पत्रों के कुछ ग्रंश इस प्रकार हैं:

बुधवार, १८ सितम्बर, १९१३

चि० मणिलाल,

....बा भ्रादि सब सोमवार के दिन बड़ी हिम्मत के साथ चढ़े हैं।....

तमोगुण के अतिरिक्त रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण से मनुष्य अघ अज्ञान और अहदी रहता है। रजोगुण से मनुष्य अविचारी और दुःसाहसी तथा सांसारिक कार्यों में उत्साही रहता है। यूरोप की प्रजा में रजोगुण की प्रधानता है। हम लोगों की भी बहुत-सी प्रवृत्तियां रजोगुण-वाली है। सत्वगुण वाले शांत, धीर और विचारवान होते हैं। वे दुनिया की फंकटों में पड़ते नहीं हैं, और हर समय अपने मन को ईश्वर में लगाये रहते हैं। इस सात्विक वृत्ति को Soothfastness कहा गया, यह ठीक ही हैं। 'सूदफास्ट' का मतलब है शांत। ness लगने पर वह सज्ञा बन गया याने शांति। शांत वृत्ति में ही आत्मदर्शन हो सकता है। और जिस वृत्ति के द्वारा आत्मदर्शन होने की संभावना हो, वह है सात्विक वृत्ति। परमात्मा त्रिगुणातीत के रूप में तो कुछ भी प्रवृत्ति—बुरी या भली—करता नहीं हैं। किन्तु माया चैतन्यरूप से रहती हैं। उसने तीनों गुणों को अतीत कर रखा है। परन्तु जब अर्जुन को ज्ञान देने की प्रवृत्ति का काम करे तब वह सात्विक वृत्ति है और प्रवृत्तिमात्र फंफट हैं। इसलिए उसे सत्वगुण की फंफटवाला स्वरूप कहा गया।

गुरुवार, १६ सितम्बर, १६१३

चि॰ मणिलाल,

....बा श्रादि वालकस्ट में गिरफ्तार हो गए हैं। कल वे लोग श्रदालत में पेश होने वाले थे। परन्तु क्या हुआ, में इस बात के तार की प्रतीक्षा में हूं। तुमको वह समाचार देना था, पर श्राया नहीं है।

तुम ज्यों निराश होस्रोगे, में स्रधिक दुःखी होऊंगा। तुमको जो वचन दिया है उससे में हटा नहीं हूं। मेंने महत्व का परिवर्तन नहीं किया है। में स्नात्मा को प्रसन्न करके दुःखी नहीं होऊंगा, व्रतों से में दुःखी नहीं होता, सुखी होता हूं। इसमें तुम दु ख मानो यह स्रज्ञान है। मुफ दुःख तो तुम्हारे दुर्वर्तन से ही होगा। मेरे सुख-दु ख का स्नाधार तुम्हारे स्नाचरण पर ही है में क्या करता हूं इसको मोचते रहने से तुम मेरा दुःख नहीं हरोगे। तुमको क्या करना चाहिए इसका विचार करने से तुम मुफ सुखी बना सकोगे।

#### ं ५१ :

## जन्मभूमि-व्रत

बुिलयानो विसामणो रे, माडी तारी भूंपडी, रण वगडानो छांयो रे, माडी तारी भूंपडी। नन्दनवन शी वहाली रे, अमने तारी भूंपडी, जन्मभुमि-व्रत पाळी रे, शाणगारीशुं भूंपडी।

(हे मां, तेरी फोंपड़ी दुखीजनों को ब्रासरा देने वाली है; ऊजड़ प्रदेश में तेरी फोंपड़ी छाया देने वाली है। हम लोगों को तेरी यह फोंपड़ी नन्दन-वन-जैसी प्यारी लगती है। हम जन्मभूमि-ब्रत का पालन करके तेरी फोंपड़ी की शोभा बढ़ायेंगे।)

'वन्देमातरम्' गीत हम लोग फीनिक्स में किसी खास मौके पर गाते थे। हरेक सभा में वह अवश्य गाया जाय ऐसा आग्रह तब नहीं था। प्रति-दिन की प्रार्थना के भजन प्रायः धार्मिक ही हुआ करते थे। एक-दो गीत ऐसे थे जिनके द्वारा अपनी मातृभूमि के प्रति हमारे दिलों में ममता और सेवा के भाव जगते थे। फीनिक्स मे गुजरातियों की संख्या अधिक थी इसिलए स्वभावतः गुजराती गीत अधिक रहते थे। ऐसे गीतों में 'दुखियानो विसामणो' हम लोगों को अनेक बार गद्गद कर देता था। इसका रचिता एक होनहार युवक था जो अपने देश-सेवा के अरमान अधूरे छोड़कर भरी जवानो में ही चल बसा था। बापूजी कहा करते थे कि उसकी इच्छा पूरी करने का कर्त्तव्य अब उसके रचे गीत को गाने वालों पर है।

सत्याग्रह का श्रीगणेश घर के श्रांगन से यानी फीनिक्स स्टेशन से ही हुग्रा, यह देखकर हम लोग खुश होते हुए घर लौटे। शाम की प्रार्थना के समय बापूजी के चारों श्रोर हम सब बालक बैठ गए। प्रार्थना पूरी होने पर बापूजी की सूचना से मगनकाका, देवशसकाका श्रौर मैंने मिलकर ऊपर वाला भजन गया। जैसे-जैसे गाना श्रागे बढ़ता गया, हमारे मन के भाव श्रिधक श्राई होते गए। भजन की समाप्ति पर बापूजी ने दीर्घ निःश्वास छोड़ा श्रौर धीरे से बोले:

"नन्दनवन शी बहाली रे, अमने तारी भूंपडी। जन्मभूमि-त्रत पाळी रे, शाणगारीशुं भूंपडी॥" श्रीर फिर उन्होंने देवदासकाका से श्रीर मुभसे इन पंक्तियों का शब्दशः श्रर्थ करवाया। श्रन्त में पूछा, "बोलो, जन्मभूमि-व्रत का ग्रर्थ जानते हो न ?"

हम कुछ नहीं बोल सके, तब बापूजी का प्रवचन शुरू हुआ:

"उस बत के पालन करने का मतलब है, अपने दुःखी भाई-बहनों की सेवा करना---जो दुःखी हों, उनके लिए कुछ-त-कुछ दुःख हमें खुद उठाना। क्यों यह ठीक समभ में ब्राती है न?"

हमने हां भरी, तो वापूजी ने कहा:

"तब कहो, जो जेल गये हैं उनके लिए तुम क्या करोगे? मां-बाप, भाई-बहन जेल में जायं तब हम मौज उड़ायें यह उचित है क्या? उन लोगों को जेल में जब उबला हुआ और कूड़े का-सा खाना मिले, घी न मिले, दूध न मिले, तब हम लोग यहां पर मिष्टान्न तो खा ही नहीं सकते हैं न? में तो तुम सब से इतना चाहता हूं कि तुम सभी बालक अलोना शुरू करो। हमारे बगीचों में ढेर-के-ढेर फल होते हैं। इसके अलावा हम रोटी लें, यह बहुत काफी समभना चाहिए। जेल में तो उन लोगों को इतना भी नसीब न होगा। बोलो, मेरी बात मंजूर हैं?"

बापूजी की यह बड़ी अजीब बात थी कि अलोने का व्रत वह चार-पांच वर्ष की आयु के बच्चों से भी लिवाना चाहते थे और फिर उसे कोरे अनुशासन के रूप में बच्चों पर लादना नही चाहते थे, उन्हें समक्ता-बुक्ताकर और उनका हार्दिक संकल्प पक्का कराकर सामूहिक रूप से अमल में लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने केशू, कृष्ण, नवीन, शांति, छोटम आदि प्रत्येक बच्चे से व्यक्तिगत रूप से चर्चा की। तरह-तरह के फलों, मुख्बों आदि का नाम ले-लेकर बच्चों को ललचाया और जब देखा कि बच्चे नमक छोड़ने में संकोच करते हैं तब कहा कि "मिर्च-मसालेदार चटपटा शाक, कड़ी, खिचड़ी आदि नमकीन भोजन हर रिववार को मिल जाया करेगा और सप्ताह में छः दिन ही अलोना रहेगा। फिर तो शुरू करोगे अलोना ?"

रिववार को अपवाद मिल जाने पर सभी बच्चे उत्साह में आ गए। प्रायः आध घट तक उस दिन बापूजी ने बच्चों के साथ मनोविनोद किया और हंसी-खुशी का ऐसा प्रवाह बहाया कि प्रत्येक बालक ने अलोने आहार की उनकी बात कबूल कर ली। छोटे बच्चों के बाद बापूजी ने मुभसे और देवदासकाका से भी अलोने के लिए पूछा। हम तो तैयार थे ही। फौरन वह नियम हम दोनों ने स्वीकार कर ालया। परंतु अलोने की बात निश्चित होते ही बापूजी ने हमारे सामने एक नया और कठिन प्रस्ताव रख दिया:

"क्यों देवा (देवदास)! कल सुबह से चार बजे उठा दूं न? ग्रब हमें कठोर जीवन बिताने का ग्रारंभ कर देना चाहिए।"

इस वाक्य को सुनते ही हम डर गए। चार बजे उठने के नियम का पालन करना किसी भी तरह हमारे बूते नहीं था। चार बजे उठने के बदले चाहे कितना ही कठिन काम बापूजी बताएं, हम करने को तैयार थे। देवदासकाका ने बात टाल देने की बड़ी कोशिश की, परंतु बापूजी मानने वाले कहां थे? जब देवदासकाका ने हां भरने में विलब किया तो बापूजी ने मुभ पर जोर डाला।

मेरे लिए चार बजे उठना कठिन नहीं था। परंतु रोज सबेरे नियम-पूर्वक चार बजे बिस्तर छोड़ देना मुक्ते मुक्तिल मालूम दिया। इसलिए मेने उत्तर दिया: "उठुंगा तो सही, परंतु नियम-पूर्वक नहीं उठ पाऊंगा।"

बापूजी ने देखा कि हमारे मन की कायरता दूर हो ही नहीं रही है, तो उन्होंने दुबारा हमें समभाना शुरू किया: "ग्रगर तुम लोग चार बजे उठना भी स्वीकार नहीं कर पाते तो फिर सबके साथ जेल जाने के लिए किस तरह तैयार हो गए थे? जेल में चार बजे उठने के मुकाबले कहीं ग्राधिक कठिनाइयां उठानी पड़तीं।"

इस ग्रन्तिम वाक्य ने हमें मजबूर कर दिया। चार बजे उठने की बात स्वीकार किये बिना कोई चारा ही हमारे लिए नहीं रहा, क्योंकि अपने बड़े सहपाठियों के साथ जेल जाने के लिए हम भी तत्पर हो गए थे। तेरह वर्ष से भी छोटी श्रायु के कारण ही देवदासकाका को श्रौर मुफ्तको जेल-यात्रा का लाभ नहीं दिया गया था।

दूसरे दिन जब बापूजी ने मुक्ते चार बजे उठाया तब मैं उठ तो गया परन्तु उठने के बाद घंटों तक म्रांखों में नींद भरी रही। शरीर की सुस्ती के साथ मन भी उदास हो गया था। माता-पिता म्रौर सहपाठियों को विदा करके जब हम घर लौटे थे तब हमारा मन उत्साह में था; सत्याग्रह का रंग म्रच्छा जमेगा यह धुन हम बालकों के सिर पर भी सवार थी। परन्तु दूसरे दिन जाने कहां से मन में उदासी छा गई। फीनिक्स में रीतापन महसूस होने लगा। माता-पिता की म्रनुपस्थित म्रखरने लगी। पाठशाला के निकट से गुजरने पर म्रपने जेलयात्री सहपाठियों की उछल-कूद म्रौर चहल-पहल नजर के सामने तादृश हो जाती थी म्रौर पाठ रटने की कंट- घ्विन मानो सतत सुनाई पड़ती थी।

फीनिक्स में श्राबादी थी ही कितनी ? सोलह व्यक्तियों ने बिदा ली, तो मानो तीन-चौथाई से भी ज्यादा फीनिक्स खाली हो गया। फीनिक्स भर में ग्रब पांच-सात ही बड़े रह गए थे, जो सब छापाखाने में दिन-भर काम के लिए जाते थे। तब हमारे निवासस्थान के प्रायः चौथाई मील के घेरे में चारों ग्रोर इतना सूना रहने लगा कि छोटी-सी चिड़िया की ग्राहट भी चौंका देने वाली लगती थी।

पहला काम बापूजी ने यह किया कि दूसरे सब घरों पर ताला डाल-कर सभी बालकों को अपने घर में इकट्ठा रखा। फिर हम सबको इस तरह काम में लगा दिया कि माता-पिता आदि के वियोग की याद करने का हमें अवकाश ही न मिले। कुछ ही दिन बाद बापूजी को स्वयं भी फीनिक्स छोड़कर जाना था। उनके पीछे भी हम लोग खिन्न न रहें और उत्साहपूर्वक अपने दिन बितायें इसके लिए उन्होंने बच्चों को परस्पराव-लंबन सिखाने पर जोर दिया।

छापाखाने के काम पर तो बापूजी ने दो-तीन वैतिनिक कारीगरों को रखा था, परन्तु घरेलू काम के लिए एक भी वैतिनिक कर्मचारी नहीं था। हम बालकों में में और देवदासकाका ग्यारह और तेरह वर्ष की आयु से कम के थे और दूसरे आठ बालक सात से तीन वर्ष के थे। इन सबकी सारसम्हाल—खाना-पीना, स्नान, कपड़े आदि का काम करना छोटी बात नहीं थी। इस पर भी बापूजी ने नौकर या रसोइया रखने का विचार नहीं किया। बच्चों की सारी आवश्यकता बच्चे आप ही पूरी करें यही लक्ष्य उन्होंने दृढ़तापूर्वक रखा।

बच्चों की शारीरिक शक्ति श्रौर बाल-मनोवृत्ति का विचार करके बापूजी ने बच्चों की दो टोलियां बना दीं। एक टोली का नायक देवदास-काका को बनाया श्रौर दूसरी का मुक्ते। शरीर से श्रधिक मजबूत श्रौर रूठने-भगड़ने में कम ऐसे बालक मेरी टोली में श्रौर तेज मिजाज तथा श्रिधक छोटे बच्चे देवदासकाका की टोली में। इस प्रकार हर टोली में चारचार के हिसाब से श्राये। कुल पांच-पांच बालकों की इन दोनों टोलियों में एक-एक तो इतना छोटा बच्चा था जो बोलना श्रौर चलना भी श्रभी मुश्किल से सीखा था। एक तश्तरी, दो चम्मच उठाकर एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंचा दे तो वह भी उसके हिसाब से काम की गिनती में श्राता था। दोनों टोलियों को एक-एक दिन की बारी से काम करना होता था। इसलिए रोज एक ही काम न होने के कारण हमारा उत्साह कायम रहता था।

बापूजी ने हमें कई काम बताये। बगीचे से फल श्रौर शाक-सब्जी तोड़कर ले श्राना, उन्हें छील-छीलकर तैयार करना, भोजन के समय से पहले मेज श्रौर कुर्सियों को बाकायदा लगाना, चीनी मिट्टी की तश्तरियां, कांच के गिलास ग्रादि सजाना, कोई बड़ा व्यक्ति उपस्थित न हो तो साव-धानी से परोसना, बुहारना, कपड़े धोना, क्यारियों में पानी देना, भोजन के बाद कांच के बरतनों.को साबुन से धोकर ग्रौर पोंछकर व्यवस्थित रख देना, इत्यादि।

कहा जाता है कि बापूजी की अनेक बातें परस्पर-विरोधी हुआ करती थीं। वह दया के सागर थे, पर भिक्षक के लिए चुटकी-भर ग्राटा देने नहीं देते थे; ग्रहिंसा के ग्राचार्य थे, फिर भी गांवों की गलियों में मारे-मारे फिरने वाले कुत्तों को स्रौर खेती उजाड़ने वाले बन्दरों को जान से मार डालने के लिए तत्पर हो जाते थे; भगी के घर का बच्चा भी बेपढ़ा श्रौर बुद्धिहीन रहे यह उनके लिए बहुत दु:खद था, लेकिन वह लिखने-पढ़ने के काम को बहुत गौण वस्तु मानते थें! भय या लालच दिखाकर किसी से काम लिया जाय इसके वह बड़े विरोधी थे। इस बात में भी वह कम विश्वास नहीं रखते थे कि बच्चों को ग्रौरों के सामने ग्रपमानित या तिरस्कृत न किया जाय; न उनसे कोई बात बना-बनाकर कही जाय। लेकिन यह सब होते हुए भी स्वस्थ स्पर्धा की वृत्ति को वह पूरा-पूरा पोषण देते थे। तैरने, दौड़ने स्रादि के मदीने खेलों में स्पर्धा को वह बड़ा प्रोत्साहन देते थे। इसी प्रकार कामकाज करने में स्पर्धा—होड़ का वातावरण पैदा करकें बापू-जी ने छोटे-छोटे बच्चों से भी भरपूर काम लिया। जो काम घटे-पौन घंटे मे पूरा होने वाला हो स्पर्धा की रचना करके वह पन्द्रह-बीस मिनट में ही पूरा करा देते थे। बालकों का भोजन समाप्त होने के बाद वह स्वयं भोजन के लिए बैठते थे। उनका भोजन ग्राधा भी पूरा न हो पाता कि हम लोग चौका-बरतन तथा भाडू-पानी पूरा करके उनके सामन उपस्थित हो जाते थे। उनसे प्राप्त होने वाला शाबाशी का एक शब्द या, उनकी जरा-सी मुस्कान ही हमें उत्साह से भर देती थी।

हमारे बीच मे उनकी उपस्थित का, उनके प्रोत्साहन का श्रीर पग-पग पर उनके विनोद का ऐसा जादू भरा श्रसर होता था कि श्रपने काम में पीछे श्रीर सदैव शिथिल रहने वाला बच्चा भी उमंग में भरकर श्रपनी कर्त्तव्य-शिक्त को श्राप ही बढाने पर तुल जाता था। श्रीर, जो श्रागे निकल जाता था, वह श्रपने कमजोर साथी को चुपचाप सहारा देने लग जाता था। यदि कोई टोली श्रपना काम पहले पूरा कर लेती तो वह दूसरी टोली का काम पूरा कराने में हाथ बटाती थी श्रीर फिर सब मिलकर बापूजी के पास खेलने के लिए पहुंच जाते थे।

गृहकार्य के लिए यदि बापूजी नौकर की व्यवस्था कर देते तो ग्रवश्य ही हम बच्चों को ग्रपने माता-पिता ग्रादि का विछोह बहुत ग्रखरता। इस प्रकार पूरा एक सप्ताह भी नहीं बीता होगा कि बापूजी ने फीनिक्स की सारी प्रवृत्तियों का पुनस्संगठन कर दिया। वैसे फीनिक्स खाली-सा हो गया था, लेकिन उन्होंने उसमें पर्याप्त ऊष्मा पैदा कर दी। हमारे दिन उत्साह से बीतने लगे।

#### : 42 :

## सत्यायहियों की तपस्या और बापू का चिंतन

कर्भायतस्यापि हि धैर्यवृत्तेः न शक्यते धैर्य गुणप्रमार्ष्ट्रम्। अधोमुखस्यापि कृतस्य बह्नेः नाधः शिखा याति कदाचिदेव।।

(धैर्य को जिसने अपनाया है उसको चाहे कितना ही उत्पीड़ित क्यों न किया जाय, उसका धैर्य मिटाया नहीं जा सकता। अग्नि को उठाकर उलटे मुंह कर दिया जाय तो भी उसकी लपटे नीचे की ओर हरगिज नहीं जायगी।)

ट्रान्सवाल की सरहद पर फीनिक्स-सत्याग्रहियों की टोली के गिरफ्तार होने के बाद उन पर क्या-क्या बीती, इसके समाचार पांच-सात दिन बाद भ्राए।

वालकस्ट के स्टेशन पर सबको रेलगाड़ी से नीचे उतार लिया गया। वहां के गोरे अफसरों को इस टोली के बारे में कुतूहल पैदा हो गया था। सब सत्याग्रही एक ही ढंग से पेश ग्राते थे यह उनके लिए अचम्भे की बात थी। ट्रान्सवाल में प्रवेश पाने के वास्ते ग्रान्मति-पत्र प्राप्त करने के लिए समफाने पर भी ग्रिधकारी लोग एक भी व्यक्ति को तैयार नहीं कर पाए। तब उन्हें पुलिस के द्वारा वालकस्ट कस्बे से कुछ ग्राध-पौन मील दूर, वाल नदी की पुलिया के उस पार भिजवा दिया गया। वे सब निर्विरोध चले भी गए। ट्रान्सवाल की हद से नेटाल की हद में इन सत्याग्रहियों को पहुंचाने के बाद ज्योंही पुलिस ट्रान्सवाल की हद में लौटी, ये सत्याग्रहियों को पहुंचाने के बाद ज्योंही पुलिस ट्रान्सवाल की हद में लौटी, ये सत्याग्रहियों को पहुंचाने के बाद ज्योंही पुलिस ट्रान्सवाल की हद में लौटी, ये सत्याग्रहियों को पहुंचाने के बाद ज्योंही पुलिस ट्रान्सवाल की हद में लौटी, ये सत्याग्रहियों को पहुंचाने के बाद ज्योंही पुलिस ट्रान्सवाल की हद में लौटी, ये सत्याग्रहियों को पहुंचाने के बाद ज्योंही पुलिस ट्रान्सवाल की हद में लौटी, ये सत्याग्रहियों को पहुंचाने के बाद ज्योंही पुलिस ट्रान्सवाल की हद में लौटी, ये सत्याग्रहियों को पहुंचाने के बाद ज्योंही पुलिस ट्रान्सवाल की हद में लौटी, ये सत्याग्रहियों को पहुंचाने के बाद ज्योंही पुलिस ट्रान्सवाल की हद में लौटी, ये सत्याग्रहियों को पहुंचाने के बाद ज्योंही पुलिस ट्रान्सवाल की हद में लौटी, ये सत्याग्रहियों को पहुंचाने के बाद ज्योंही पुलिस ट्रान्सवाल की हद में स्वकी ग्रार्थ स्वाना की पहुंचाने के बाद ज्योंही पुलिस ट्रान्सवाल की हिंद में स्वान की पहुंचाने के बाद ज्योंही पुलिस ट्रान्सवाल की हिंद में स्वान की स्वा

किया। साथ-साथ यह भी बता दिया कि हम लोग ग्रपना बचाव करना नहीं चाहते। मैजिस्ट्रेट ने सबको तीन-तीन महीने की कड़ी कैंद की सजा सुना दी। इस प्रकार सोलहों सत्याग्रही सरकारी अतिथि बन गए।

जेल में पहुंचने पर वहां के अधिकारियों ने जब पूज्य बा आदि को शिनास्त लिखने के लिए बुलाया तब बड़ी विनोदपूर्ण बात हुई। महिलाम्रों में जयकुवर बहन ग्रेजुएट थीं ग्रीर भलीभांति ग्रेग्नेजी बोल सकती थीं; परन्तु सभी ने अपनी मातृभाषः गुजराती ग्रौर राष्ट्रभाषा हिन्दी के ग्रतिरिक्त किसी भाषा में न बोलने का ग्राग्रह रखा। तब हारकर जेलवालों ने मेरे पिताजी को दुभाषिए के काम के लिए बुलाया।

जेल के क्लर्क ने पूज्य बा की ग्रोर इशारा करके पिताजी से कहा-यह जो पहले खड़ी हैं, उनसे नाम पूछो।

पिताजी (पूज्य बा से गुजराती में) -- कृष्ण-भवन की पहली रात कैसी बीती?

बा-ग्रंधेरा होने पर भजन करके हम लोग श्राराम से सो गईं। पिताजी (क्लर्क से अंग्रेजी में)-इनका नाम कस्तूर बाई है।

बेचारा क्लर्क इस नाम के हिज्जे न कर सका, तब ग्रांखिर पिताजी ने ही वह नाम लिख दिया।

क्लर्क-क्या वह विवाहित हैं?

पिताजी (पूज्य बा से)—रात को ब्यालू की थी? बा—मुभे तो फल चाहिए। इन सबने साग-रोटी सूंघकर रख दी। बरतन भी तो गन्दे श्रौर घिनौने थे !

पिताजी (क्लर्क से) -- वह विवाहित हैं और उनसे पति का नाम मोहनदास करमचन्द है।

इसके बाद श्राय, जाति, वेतन श्रादि के सवाल एक-एक करके चारों महिलाओं से पूछे गए और पिताजी ने उसका लाभ लेकर अन्दर की सारी जानकारी प्राप्त की तथा बाहर की जानकारी बता दी। पिताजी ने पूज्य बा को बता दिया कि फलाहार के लिए हन्मानजी (कैलनबैक) वालकस्ट में ग्रा पहुंचे हैं ग्रौर जेलर से मिलकर फल पहुंचाने की तजवीज में लगे हैं। उन्होंने यह सूचित किया कि प्रार्थना के भजन जोरों से गाने की मांग रुस्तमजीकाका ने की है, क्योंकि केवल एक ही दीवार सत्याग्रही भाई-बहनों के बीच थी।

वालकस्ट जेल की सुविधा चार-पांच दिन तक ही रही। फिर सबको नेटाल प्रान्त की राजधानी मारित्सबर्ग की जेल में भेज दिया गया। वाल-

कस्ट से तो श्री कैलनबैक के पत्रों से समाचार फीनिक्स पहुंच जाते थे ; परन्तु मारित्सवर्ग से कई दिन बाद जेलवासियों के श्रधूरे समाचार मिले।

मुख्य खबर यह थी कि मारित्सवर्ग जेल में पूज्य बा को फल नहीं दिये गए। फीनिक्स से चलते समय बापूजी के परामर्श से पूज्य बा ने यह प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जेल में विशुद्ध फलाहार ही करना है चाहे भूखा रहना पड़े या मृत्यु हो जाय। लेकिन जेल के अधिकारी प्रतिज्ञा के गौरव को क्या समभें ? उन्होंने तो उद्दंडता से कहा कि ''ऐसे नखरे करने थे तो जेल में क्यों आई?'' पूज्य बा ने धैर्य रखा और शान्तिपूर्वक अनशन करती रहीं। जब दूसरा और तीसरा दिन भी बीत गया तब 'मेट्रन' कुछ ढीली पड़ी और बोली, ''अगर हम लोगों को तीसरे पहर की चाय न मिले तो हमारे हाथ-पांव शिथिल पड़ जाते हैं, और दिमाग काम नहीं देता। तुम इतनी दुबली-पतली होने पर भी तीन-तीन दिन बिना खाये कैसे रह सकती हो?'' साथ ही यह भी समभाती कि 'जेल में जो मांगो, वह तो खाने को मिल नहीं सकता। कृपा करके जो मिलता है, वही ले लो।' परन्तु मुसकरा देन-भर के अतिरिक्त बा और क्या उत्तर देतों?

पांचवें दिन सरकार भुकी और बा को फलों की सुविंघा दी गई। लेकिन वह सुविधा इतनी मर्यादित थी कि पूरे तीन महीने तक बा को प्रायः उपवासी ही रहना पड़ा। मेरी माताजी ने जेल से लौटकर बताया कि पूज्य बा को केवल पांच या छः केले ग्राध पाव ग्रमरीकी सूखे ग्राल्वुखारे श्रीर चार कागजी नीवू ही प्रतिदिन के भोजन के लिए मिलते थे। मूंगफली या और कोई गिरी अथवा घी-तेल ग्रादि कुछ भी नहीं दिया जाता था। दूध की तो बात ही नहीं थी। यह पूज्य बा का ही साहस था जो मारित्सबर्ग में, जहां का हवा-पानी बहुत ही ग्रारोग्यवर्धक और सुपाच्य था, इतन कम ग्राहार में पूरी शान्ति से दिन काटती रहीं। इसका परिणाम यह हुग्रा कि तीन महीने तक पूज्य बा को दिन-रात भूख के दावानल में ग्रपनी देह-यिट को भुलसाना पड़ा और तीन महीने बाद जब वह जेल के फाटक से बाहर श्राई तो उनका शरीर कंकाल-मात्र रह गया था। उस समय उनके दर्शन करनेवालों की ग्रांखों में पानी ग्राए बिना न रहा।

माताजी ने दूसरी बात यह बताई कि "जेल के अन्य छोटे-मोटे कंटों की तुलना में हमें कपड़ों का कब्ट अत्यधिक दुखदायक प्रतीत हुआ था। अफ्रीका के आदिवासी जुलू कैंदियों को दिये जाने वाले फाक पहनने में हमें बड़ा संकोच हुआ। पांच-सात दिन तक वहां का खाना भी घिनौना लगा और जरा-जरा चखकर भोजन को हम सब अलग से सरका देती थीं। परन्तु बाद में सबकी भूख इतनी तेज हो गई कि मकई के पुष्पु (दिलया) में बड़ा

स्वाद म्राने लगा। यही नहीं, पूज्य बा के लिए म्राने वाले केले मौर नीबू के छिलके भी हमारी भूख की ज्वाला में कई बार स्वाहा हो जाते थे।

तीन सप्ताह मुक्किल से बीते होंगे कि फीनिक्स में खबर पहुंची कि पूज्य बा के जेल जाने से जोहान्सबंग के सत्याग्रही बहुत ही जोश में ग्रा गए हैं। विशेषतः मदासी बहने ग्रलग-ग्रलग टोलियों में निकल पड़ी हैं तथा वे सब जेल जाने के लिए बार-बार प्रयत्न कर रही हैं। स्थान-स्थान पर जाकर सामूहिक रूप से कानून तोड़ रही हैं। परन्तु सरकार ग्रब ग्रौर महिलाग्रों को गिरफ्तार नहीं करती। एक तो पूज्य बा की गिरफ्तारी से ट्रान्सवाल में ही सत्याग्रह की ज्वाला भड़क उठी थी ग्रौर दूसरे भारत के ग्रखबारों में बा के जेल जाने का प्रतिघोष बहुत जोर का हुग्रा था। गोखलेजी महाराज ने पूरे भारत की सहानुभूति बापूजी के सत्याग्रह ग्रान्दोलन की ग्रोर जगा दी थी। उधर इंग्लंड में भी स्मट्स सरकार के इस काम को नापसन्द किया जा रहा था।

जोहान्सबर्ग से दूसरी खबर श्राई कि बापूजी के घिनष्ठ संपर्क मे रहने वाले जोहान्सुबर्ग के सत्याग्रहियों ने भी वालकस्ट की चौकी पर श्रपने को गिरफ्तार करवा लिया है। उनमे बापूजी के द्वितीय पुत्र श्री मणिलाल गांधी श्रीर श्री प्रागजी देसाई तथा श्री सुरेन्द्रनाथ मेढ मुख्य थे। उन लोगों को भी मारित्सबर्ग की जेल में फीनिक्सवाली टोली के साथ रख दिया गया था

एक दिन मगनकाका ने खुशखबरी सुनाई कि मेरे छोटे काका जमना-दास गांधी राजकोट से रवाना हो गए है तथा उनका कार्यक्रम पहले स्टीमर द्वारा पूर्वी अफ्रीका के बैरा बदरगाह में उतर कर रेल के रास्ते दक्षिण श्रफ्रीका पहुचने का है। वह दक्षिण श्रफ्रीका में सत्याग्रह का नया मोर्चा कैप कालोनी की सरहद पर खोलेगे।

थोड़े दिन बाद हमें खबर मिल गई कि जमनादासकाका ने शानदार सत्याग्रह किया है। उन्होंने केप कालोनी और ग्रारेज फीस्टेट कालोनी के प्रान्तों से पांच-सात साथी जमा कर लिये हें ग्रीर ग्रब वे सब ग्रारेंज-कालोनी की सुन्दर नगरी किबर्ली की, जो हीरे की खान के लिए प्रख्यात है, जेल में रखें गए हैं। बाद में यह पता चला कि जमनादासकाका ग्रादि पांच-छः नवयुवकों को किबर्ली से किश्चियाना नाम के सुदूरवर्ती गांव की जेल में भेज दिया गया है।

श्रन्य कई सत्याग्रहियों ने भी ट्रान्सवाल से चलकर वालकस्ट में श्रपने को गिरफ्तार करवा लिया और कारावास प्राप्त किया।

इधर फीनिक्स में बापूजी सत्याग्रह का अध्ययन, चिट्ठी-पत्री एवं

श्रपने 'इंडियन श्रोपीनियन' के द्वारा उसका संचालन करते रहे। साथ-साथ, भारत में गोखलेजी महाराज के पास भी प्रतिदिन के समाचार विस्तार-पूर्वंक तार श्रीर चिट्ठी द्वारा भेजते रहे। इतना काम होने पर भी फीनिक्स के छोटे-छोटे कामों मे से किसी के प्रति उदासीन नही हुए। कुछ-न-कुछ मजदूरी का—शरीर-श्रम का काम नित्यप्रति कर ही लेते थे। जब तक वह फीनिक्स में रहे हम बच्चों को समय से भोजन परोसने का काम उन्होंने ही किया।

परन्तु श्रब धीरे-धीरे वह बच्चों के साथ बातचीत में कम समय देने लगे। उनका विनोद भी कम हो गया। हम लोग श्रपनी छोटी-छोटी बात लेकर उनके पास पहुच जाया करते थे। वह स्थिति श्रब बदलने लगी। श्रब उनके बदले मगनकाका हमारे दैनिक कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देने लगे। मगनकाका के पास जाने पर ही जब हमारा काम बन जाता था तब हमें बापूजी को घेरने की श्रावश्यकता नहीं रहती थी। बापूजी श्रौर मगनकाका श्रापस में बहुत कम बातें करते दिखाई देते थे। वैसे फीनिक्स में बापूजी ने कभी मौनव्रत लिया हो ऐसा मुभे याद नहीं पड़ता; परन्तु बिना मौनव्रत के ही इन दिनों वह प्रायः मौन रहते थे।

महादेवभाई का जैसा कोई मंत्री तब बापूजी के पास था नहीं, जो उनके मनोमथन की बातों पर प्रकाश डालता। में अनुमान करता हूं कि ज्यों-ज्यों सत्याग्रह का यह दौर जोर पकडता गया, बापूजी श्रपने उत्तर-दायित्व को श्रिधकाधिक महसूस करते गए श्रौर सत्याग्रह की व्यापकता के साथ उसकी पिवत्रता बनी रहे इसके लिए भारी चितन करते रहे।

इन्हीं दिनों बापू ने 'इडियन ग्रोपीनियन' में एक लेख लिखा था, जिस-सेउस समय की उनकी मनोदशा का परिचय मिलता है। उस लेख की कुछ पंक्तियां ये हैं:

"जो धर्म पर सच्ची श्रास्था वाला हो वही सत्याग्रही बन सकता हैं; 'मुख मे राम बगल मे छुरी' वाली श्रास्था नहा। धर्म का नाम लेकर धर्म से उलटा काम किया जाय तो वह धर्म नही है। किन्तु जो धर्म, दीन श्रौर ईमान को सचाई से पालने वाला है वह ईश्वर पर ही सारी बात छोड देता है। उसके लिए ससार में हार-जैसी चीज होती ही नही। यदि लोग उसे हार बताए तो वह हार नहा कहलायगी श्रौर यदि लोग उसे जीत कहें तो वह जीत भी न होगी। इस रहस्य को जो जानता है सो ही जानता है।

"सत्याग्रह शब्द का म्रथं विचारने पर हम देखते हैं कि उसमें प्रथम बात सत्य के भ्राग्रह की—सत्य के बल की होनी चाहिए। 'एक पग दही

में और दूसरा दूध में ' वाली बात इसमें नहीं चल सकती। वैसा आदमी दो पाटों के बीच कुचल ही जायगा। सत्याग्रह कोई गाजर की पिपिहरी नहीं है जो बजेगी नहीं, तो चबा ली जायगी; उसे ऐसा समभने वाला न घर का रहेगा न घाट का। शरीर-बल की कमी होने के कारण अथवा शरीर-बल के लिए मौका नहीं है यह देखकर इन्हें सन्याग्रही बनने के लिए मजबूर होना पड़ा है, ऐसा जो कहते हैं वे बिलकुल बेकार की बात कहते हैं।

"सत्याग्रही को मौत का डर छोड़कर ग्रन्त तक जूभना होता है। उसमें शरीर-बल से भी ग्रधिक साहस होना ग्रावश्यक है। ग्रर्थात् सत्याग्रही में सर्वप्रथम सत्य का सेवन ग्रौर सत्य पर ग्रास्था होना लाजिमी है।"

फलाहार के लिए पूज्य बा का और कस्ती के लिए रुस्तमजीकाका का उपवास तो शीघ्र ही सकल होगया था, परन्तु जब सत्याप्रहियों ने शुद्ध घी प्राप्त करने के लिए अनशन आरम्भ किया तब जेल से बाहर वालों की चिन्ता और मन की अशांति बहुत बढ़ गई। यद्यपि डरबन नगरी सम्पूर्ण दक्षिण अफ्रीका की श्वेतनगरी कही जाती थी और नेटाल प्रांत की राजधानी मारित्सवर्ग मानो मोतीनगर हो था, किन्तु उन दोनों स्थलों के कारागृह कालिमा और घोर उत्पीड़न के केन्द्र बने हुए थे। इसमें डरबन का कारागार और भी कुख्यात था। वहां पर विशेष रूप से कत्ल के जुर्म की सजा पाए हुए खतरनाक हब्शी कैंदियों को रखा जाता था। जब सत्या- प्रह संघर्ष ने बहुत जोर पकड़ा, जेलें भर गई और मारित्सवर्ग की जेल में जगह नहीं रही तब वहां से चुन-चुनकर अधिक जोशीले सत्याग्रहियों को डरबन की जेल में लाया गया।

पूज्य बा की तरह रुस्तमजीकाका को भी अनशन करना पड़ा था। मारित्सबर्ग की जेल के फाटक में प्रवेश करते ही उनका 'कस्ती-सदरा' जब्त कर लिया गया। जेल के अधिकारियों को समक्तान की बड़ी कोशिश की गई कि बिना 'कस्ती-सदरा' के पारसी लोग अपनी पूजा नहीं कर सकते और बिना पूजा के वे खाना नहीं खा सकते, परन्तु जलवाले नहीं माने। इसलिए रुस्तमजी सेठ को अनशन के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरे सभी सत्याग्रहियों ने भी उनका साथ दिया। एक कर्मकांडी ब्राह्मण के लिए जो महत्व यज्ञोपवीत का होता है, वैसे ही रुस्तमजीकाका के लिए 'कस्ती-सदरा' अनिवार्य था। उनकी 'कस्ती' यज्ञोपवीत के धागे-जैसी ही थी और उसे वह कन्धे पर न डालकर कमर में बांध लिया करते थे। भोजन से पूर्व, सूर्य के सामने खड़े होकर अपना जाप करते हुए वह उस कस्ती को, अपनी अजिल से, सूर्य के सामने उची उठाया करते थे और धीरे-धीरे कमर के चारों और सरकाते जाते थे। 'सदरा' उनके पहनने का विशिष्ट कुर्ता था।

किसी सिख से कच्छ-कड़ा ग्रादि छीन लिया जाय, किसी मुसलमान से वजू श्रीर नमाज का सामान ले लिया जाय, तो उसकी जैसी हालत होगी, वैसी ही एक पारसी से 'कस्ती सदरा' ले लेने पर होती हैं। फीनिक्स की सारी टोली में केवल रुस्तमजी सेठ ही पारसी थे, परन्तु उनका कब्ट सब के लिए अपना कब्ट ही महसूस हुग्रा, मानो एक ही शरीर के वे ग्रभिन्न ग्रंग थे। परन्तु जेल वालों को सत्याग्रहियों की यह मांग बेकार की धांधली प्रतीत हुई ग्रीर उन्होंने कड़ाई से काम लेने का निर्णय किया।

नतीजा यह हुग्रा कि मेरे पिताजी ग्रौर सेठजी को मारित्सबर्ग से बदलकर डरबन की जेल में भेज दिया गया, जो बहुत बदनाम जेल थी। उधर मारित्सबर्ग में भी रावजीभाई, मगनभाई ग्रादि बड़ों को छोटे नव-युवकों से ग्रलग कर दिया गया। परन्तु सभी जवान ग्रनशन पर डटे रहे। जब डरबन से काकाजी को 'सदरा-कस्ती' मिल जाने की विश्वसनीय खबर उनको दी गई तब उनका ग्रनशन समाप्त हुग्रा ग्रौर इस प्रकार जेल में उन सबकी पहली कसौटी पूरी हुई।

इसके पहले जो सत्याग्रह ट्रान्सवाल में दो बार किया गया था उसमें गोरे लोगों की जेव पर सीधी मार नहीं होती थी। परन्तु इस बार के सत्या-ग्रह से नेटाल के पूंजीपितयों का वड़ा भारी श्राथिक नुकसान हो रहा था, इसलिए उनकी हमदर्दी में सरकारी गोरे हाकिम तिलिमला उठे थे।

दक्षिण श्रफ्रीका में जेल के सुपिरटेंडेंट को जेल का गवर्नर कहा जाता था। डरबन का जेल-गवर्नर उन दिनों बड़ा कठोर बताया जाता था। भारतीय कैंदियों को सीधा करने धौर उनका जोश ठंडा करने का मानो उसने संकल्प कर रखा था।

दक्षिण श्रफीका की जेलों में मांस खाने वालों को सप्ताह में दो बार मांस दिया जाता था। जो भारतीय सत्याग्रही मांस लेना निषिद्ध मानते थे, उन्होंने ट्रान्सवाल की जेल में श्रनशन करके मांस के स्थान पर सप्ताह में दो दिन छटांक-छटांक-भर घी पाने की व्यवस्था जेल के कानून में पक्की कराई; किंतु ट्रान्सवाल की सरकार ने जो देना स्वीकार किया था वह नेटाल की सरकार ने देने से इनकार कर दिया। जब जेलवालों ने सत्याग्रही कैंदियों की मांग पर घ्यान नहीं दिया तब फीनिक्स श्रौर जोहान्सबर्ग के वे सत्याग्रही, जो बापूजी के घनिष्ठ सम्पर्क में ग्राये थे, घी के मसले पर ग्रनशन करने के लिए कटिबद्ध हो गए। दूसरे सत्याग्रही भी बड़ी संख्या में ग्रनशन में शामिल हुए। घी का मसला मुख्य था, पर साथ-साथ जेल-जीवन की श्रौर भी कई शिकायतें उन लोगों को थीं—जैसे, जूंग्रों से भरे हुए कम्बल, मांस की जूठन से सने हुए बरतनों में परोसा जाने वाला भोजन; श्रकारण

गालियां श्रौर डांट-डपट तथा सप्ताह में केवल एक बार नहाने की इजाजत श्रौर उसमें भी भारी श्रसुविधा।

उपवास करने वालों में दो तो मणिलालकाका श्रीर रामदासकाका थे। तीन-चार दिन तक जेल के बाहर वाले हम लोगों ने धेर्य से समफौते की प्रतीक्षा की, किन्तु बात को बढ़ते हुए देखकर सब बेचेन हो उठे। इस बीच 'इंडियन श्रोपीनियन' में छपने के लिए रेवाशंकर सोढा श्रौर मजिस्ट्रेट के बीच का एक संवाद श्राया। उसे श्रपनी स्मृति के श्राधार पर नीचे दे रहा हूं:

मैजिस्ट्रेट—तुम लोगों ने यह क्या शरारत कर रखी है ? खाते क्यों नहीं ?

सोढा—जानबूभकर थोड़े ही हम शरारत कर रहे हैं। हमें घी चाहिए। वह दिलवा दीजिए, फिर खाने लगेंगे।

मैजिस्ट्रेट—घी नहीं मिलेगा। जानते हो कैद में श्राये हो ? जो मांगो सो कैदलाने में थोड़े ही मिल सकता है ?

सोढा—ग्राप घी न देने में मजबूर हैं तो हम ग्रपना उपवास छोड़ने में मजबूर हैं।

मैजिस्ट्रेट—घी नहीं मिलेगा तो कब तक उपवास करते रहोगे ? सोढा—मर जायंगे तब तक।

मैजिस्ट्रेट—मर जाम्रोगे तो कोई टोटा नहीं म्रायगा। हमारे पास दफनाने की जगह काफी है।

सोढा—तो, घी नहीं मिलेगा तब तक मरने वालों का भी टोटा नहीं पड़ेगा।

जेलखानों में पहुंचे हुए सत्याग्रहियों में उस समय सबसे छोटी श्रायु-वाले रामदासकाका श्रीर रेवाशंकर सोढा थे। इन दोनों को उपवासी दल से फोड़ लेने के लिए सरकारी श्रधिकारियों ने श्रपनी सारी कारगुजारी कर डाली। रेवाशंकर ने जेलवालों को ऐसे मुंह-तोड़ जवाब दिये कि उनके दांत खट्टे हो गए। उधर, रामदासकाका ने श्रपनी नम्रता, सरलता श्रीर दृढ़ता से जेल वालों की हर कोशिश को विफल कर दिया।

घी वाले श्रनशन के समय रामदासकाका की शिष्टता, साधुता श्रीर दृढ़ता का जेलवासियों पर श्रसाघारण प्रभाव पड़ा था। लेकिन इससे भी श्रिषक उनके प्रति सबका श्रादर इस बात से बढ़ गया था, कि जेल के प्रत्येक नियम का उन्होंने बड़ी प्रामाणिकता से पालन किया था। जेल से खूटने पर उनके जेल के साथी कहते थे कि सचमुच रामदास तो रामदास ही थे। मानो स्वयं बापू के ही प्रतिरूप हों। काम के समय सतत काम करते रहते थे। जेल-जमादार हम लोगों को काम के लिए टोकता था, परन्तु रामदास के पास वह जाता तक नहीं था; क्योंकि थक जाने पर कुदाल छोड़कर रामदास कभी बैठ नहीं जाते थे। खड़े-खड़े ही अपनी थकान थोड़ी-सी उतारकर फिर से खोदने लग जाते थे। बगीचे में से हम लोग गाजर, मूली लेकर रामदास के सामने भी रखते थे। परन्तु वह उन्हें हाथ नहीं लगाते थे ग्रौर हम से स्पष्ट कह देते थे— 'मुक्ससे कुछ मत कहों। काम करते समय जिस तरह वह लगे रहते थे, उसी तरह कमरे में भी अपने समय का पूरा उपयोग करते थे। स्वस्थता से बैठकर पढ़ा करते थे ग्रौर किसीको अपनी ग्रोर से असुविधा न हो, इसकी सावधानी रखते थे। फीनिक्स की सारी टोली में सब से छोटे होने पर भी रामदासकाका के सामने ग्रौर सब छोटे मालूम पड़ते थे। उनका विनय ग्रौर उनकी टेक इतनी तेजस्वी थी।

घी के लिए किये गए उपवासों में म्रारम्भ में सत्याम्रहियों की बड़ी संख्या सम्मिलित हुई थी। परन्तु बाद में वह घीरे-घीरे घटती गई। चाय-बीड़ी की म्रादत वाले म्रधिक समय नहीं टिक पाए। म्रानशन पर दृढ़ रहने वालों में रेवाशंकर ग्रौर मगनभाई पटेल बगीचे में काम करते-करते सर्वप्रयम मूछित हुए। परन्तु रामदासकाका उपवासों को भली-भांति सहन करते रहे।

जल के उपवास में साधारण कैदी को ग्राराम, स्नान, मनोविनोद ग्रादि की कुछ भी सुविधा नहीं मिलती। हमारे सहाध्यायी जब जेल से छूटकर ग्राय तो उन्होंने डरबन जेल के ग्रनशन की जो कहानी सुनाई उसका संक्षेप यह है कि उपवासों का पता चलते ही जेलर ग्रौर जमादार की धाक-धमकी बहुत बढ़ गई। उपवास होते हुए भी रोज हमें बगीचे में खोदने के लिए नियमपूर्वक ले जाया जाता था। संध्या को बंद होने से पूर्व हमें ग्रपने पूरे शरीर की तलाशी देनी पड़ती थी। इस तलाशी में सभी कैदियों को दिगम्बर होकर तबतक कतार में शांतिपूर्वक खड़ा रहना पड़ता था जबतक दरोगा तलाशी पूरी न कर ले। ग्रनशन के दिनों में इन परेडों में जेल के श्रधिकारी सत्याग्रही कैदियों को ग्रौर भी परेशान तथा ग्रपमानित करते थे। किसी ने ग्रपने शरीर में कोई चीज छिपा तो नहीं रखी, यह जांचने के लिए उनको कूदने, हाथ फैलाने ग्रौर मुंह खोलने के लिए विवश किया जाता था। भूखे कैदियों को इस तरह जलील करके जेल वाले उनको भूकाना चाहते थे। जेल वालों की इस तरह की हिमाकत से

सत्याग्रहियों का खून खौल उठता था लेकिन ग्रपना सारा गुस्सा वे मन-ही-मन पी जाते थे। मध्याह्न में भोजन के समय जो डेढ़ घंटा दिया जाता था केवल उसी समय में वे परिश्रम से छुट्टी पाकर सो लिया करते थे। इससे बिलकुल गिर पड़ने से बच जाते थे। मूछित होकर गिर पड़ना ग्रौर जेल के ग्रस्पताल में भरती होना, सत्याग्रही ग्रपनी शान के खिलाफ समभते थे। भूख हड़ताल को तुड़वाने के लिए उनके बिस्तर के पास भोजन परोसा तसला रख दिया जाता था लेकिन वह रात-भर ज्यों-का-त्यों पड़ा रहता था। सत्याग्रही उसे सुंघते तक नहीं थे।

चार-पांच दिन के बाद जब कड़ी धूप में काम करते-करते भूख के मारे चक्कर खा कर रेवाशंकर गिर पड़ा तब जेलवाले घबराए श्रौर उन्होंने धूप में सत्याग्रही से कड़ाई से काम लेना कुछ कम कर दिया। रेवाशंकर को जेल के श्रस्पताल में पहुंचाया गया श्रौर वहां चार-पांच श्रादिमयों ने मिल कर जबरन उसके गले में दूध डाल दिया। रेवाशंकर इस तरह दबने वाला व्यक्ति नहीं था; उसने उल्टी करके दूध निकाल दिया। जेल वाले श्रौर भी खीभ उठे। श्रव उन्होंने रबर की नली गले में डाल कर दूध को पम्प करके सीधे श्रांतों में ही पहुचा दिया। दूध के रंग को देखकर रेवाशंकर को संदेह हुशा कि शायद उसमें श्रंडा भी मिलाया गया है। वह निरामिश-भोजी था, इस कारण बहुत दुखी हुशा।

तनहाई में प्रागजीभाई देसाई पर हब्शी जमादार टूट पड़ा। उसने उनको लातें लगाई श्रौर टांग पकड़ कर पीठ के बल दस-बारह फुट तक घसीटा। श्रन्य सत्याग्रहियों की भी इसी तरह की हालत की गई। परन्तु बापूजी के परखे हुए वीर श्रपने प्रण पर दृढ़ रहे। पूरा एक सप्ताह श्रनशन-संघर्ष चलने के बाद सरकार ने उन्हें घी देना तथा उनकी दूसरी शिकायतों को भी दूर करना स्वीकार कर लिया। सत्याग्रह-संग्राम का श्रंत श्रभी तक कहीं नजर नहीं श्रा रहा था। इस बीच कारावास में होने वाली इस जीत ने सभी भारतीयों के दिल में काफी उत्साह बढ़ा दिया।

जेल के अनशन की समाप्ति की कथा जो हमारे सहपाठी कुप्पुस्वामी ने सुनाई थी वह भी बड़ी रोचक है। उसने बताया कि छः-सात दिन तक तो हम जोश-ही-जोश में भूख को सहार गए। फिर दिल में धड़कन पैदा हुई कि जाने कब तक यह कष्ट भुगतना पड़ेगा। बड़े लोग तो अलग थे, हम तीन युवक एक साथ थे। रामदासजी, जो हमारे साथ थे, वह मन से खिन्न नहीं हुए थे। हम लोग सोच-विचार में परेशान थे कि एक संध्या के समय जेलर, गवर्नर और मैजिस्ट्रेट सामने आ धमके। आते ही उन्होंने हम लोगों को जोरों से डांटना शुरू कर दिया, "तुम, अपने मन में क्या समकते

हो ? ऐसी शैतानी करोगे तो बर्बाद हो जाश्रोगे। भला है सरकार चुप है, याद रखना, जब वह श्रांखें लाल करेगी, तुम्हारी मिट्टी पलीद कर दी जायगी।" गोरे श्रफसरों की बात समभाने के लिए एक दुभाषिया (इन्टरप्रेटर) भी उनके साथ कायदे से श्राया था। जेल में हम लोग उसे 'इन्द्रपट' कहा करते थे, उसने साहब से भी दुगने जोर से उनकी श्रंग्रेजी का श्रनुवाद हमें सुनाया श्रौर बोला, "सुनो! साहब बोलता है, तुम नहीं खायेगा तो तुम को सजा होगा। तुम खाश्रो, नहीं तो सरकार तुम को बहुत सजा देगी।" इस तरह धमकाने के साथ-साथ धीरे से वह यह भी कह देता था कि घी का परवाना तो श्रा गया है। फिर ऊंचे से कह देता था कि "तुम को खाना ही पड़ेगा। साहब को कह दो कि हम खायंगे। मान जाश्रो।" अन्त में धीरे से पाद-पूर्ति करता था कि "घी का परवाना मिल गया है। फिकर मत करो।" इस प्रकार धमकी श्रौर घी की खबर एक साथ हमें मिली। हमारे मन जो ढीले होने जा रहे थे, वे फिर तन गए श्रौर साहब को हमने रोज की तरह 'इन्कार' ही सुनाया।

जब हम लोग सोने की तैयारी में थे कि दुबारा जेलर हमारे पास आया और बहुत ही भलेमानस की तरह बोला कि हमने तुम्हारी सारी बातें सरकार में भेजी थीं। तुम लोगों की कुछ मांगें तो ठीक थीं लेकिन इस तरह दंगा मचाना उचित नहीं है। खैर, मिस्टर चिमनी (एशियाई दफ्तर का अफसर) की मंजूरी आ गई है। बोलो, क्या खाओगे? तुम जानते हो कि रसोईघर तो इस समय बन्द है। हमने उनको धन्यवाद दिया और दूसरे दिन सवेरे सबके साथ ही उपवास खोलने का निर्णय करके शांति से सोये।

हमें घी मिला श्रीर रसोईघर में हमारे प्रतिनिधि के स्वरूप श्री मेढ को भिजवाया। इसके बाद हम लोगों की थोड़ी-सी तिकड़म भी चली। जेल के बाहर के समाचार हम लोग प्राप्त करने लगे। विशेषतः तब, जब नहाने के लिए हम एक जगह इकट्ठे होते थे। नहाते-नहाते श्लोक बोलने का हमारा धर्म है इस बात पर हम श्रकड़ जाते थे श्रीर फिर बीच-बीच में तुकबन्दी गाते थे:

> "बाहर से खबर आई। बापू-कूच बढ़ चली।। हड़ताली तीन हजार। घुस गये ट्रांसवाल।।"

इन समाचारों से स्वाभाविक ही हमारा उत्साह बढ़ता था।

एक रविवार के दिन फीनिक्स में डरबन की जेल का एक बोर (डच) जमादार साप्ताहिक छुट्टी मनाने भ्राया था। वह पूरा छः-साढ़े छः फुट ऊंचा श्रौर तगड़ा था। जेल में मेरे पिताजी पर पहरा देने का उसका काम था। हम लोगों ने उसे ग्रपने साथ भोजन कराया। बड़े चाव से उसने हमारी हिन्दुस्तानी रसोई खाई श्रौर फिर पुचकार कर मुभसे कहा कि तेरे पिता जेल में मजे में हैं। तू कुछ उनके लिए कहना चाहता है? मुभे उस श्रादमी से बोलने की इच्छा ही नहीं होती थी। उसके गोरे श्रौर गम्भीर मृंह को में ताकता ही रहा तथा मन में सोचता रहा कि यह कैसा श्रजीब श्रादमी हैं, जो यहां पर तो भला श्रौर मीठा बन रहा है श्रौर जेल में सत्याग्रहियों को श्रनशन करना पड़े, इस हद तक सताता होगा। खेर, मैंने सक्षेप में कहा, 'कह देना, हम मजे में हैं।' जाते-जाते उसने हमारे बगीचे के फल भी भर-पेट खाये श्रौर फीनिक्स के प्रति अपना श्रादर श्रौर स्नेह व्यक्त करके वह इरबन जेल के लिए लौट गया। जेल का जमादार भी एक प्रकार से श्रच्छा श्रादमी हो सकता है यह देखकर उस दिन से मेरे मन में यह बात बस गई कि खराब कहे जाने वाले श्रादमी में भी कुछ-न-कुछ श्रच्छाई होती ही है।

### : ५३ :

## सत्यायह की प्रगति

जब जनरल स्मट्स ने तीन पाउंड का कर रद्द करने के वचन का भंग किया तब सत्याग्रह संग्राम पुनः श्रारम्भ करने के विषय में बापूजी ने गोखले- जी को लिखा था। वह पूरे राजनीतिज्ञ पुरुष थे। दोनों ग्रोर के बलाबल का श्रनुमान किये बिना कैसे बापूजी को भुकने की सलाह दे देते ? श्रतः उन्होंने प्रश्न किया, "भैया, लड़ाई मोल लेने की बात सोच रहे हो, पर यह तो बताश्रो कि तुम्हारे संग लड़ने वाले वीर श्रधिक-से-श्रधिक श्रौर कम-से- कम कितने हैं, जो तुम्हारे साथ श्रंत तक टिकने वाले हों ?" 'दक्षिण श्रफीका का इतिहास' नामक पुस्तक में 'वचन-भंग' शीर्षक प्रकरण में बापूजी ने लिखा हैं: "मैंने गोखलेजी के पास श्रधिक-से-श्रधिक ६५ या ६६ श्रौर कम-से-कम १६ नामों की गिनती लिख भेजी थी। साथ में यह भी लिखा था कि इतने कम मनुष्यों के वास्ते में हिंदुस्तान से पैसे की सहायता की श्रपेक्षा न करूंगा। इसके बारे में श्राप निश्चित रहें श्रौर श्रपन स्वास्थ्य पर—जो काफी कमजोर हो गया हैं—श्रधिक बोभ न डालने की कृपा करें।" इसी पुस्तक में बापूजी ने एक श्रौर स्थल पर लिखा हैं: "जो श्रांतम

उपाय सोच रखा था उसे करने का निश्चय किया। वह कदम बहुत तेजस्वी साबित हुआ। मेंने सोच रखा था कि श्रंतिम श्रवसर श्रा जाने पर उन सबको बिल चढ़ा देना होगा जो मेरे साथ फीनिक्स में रह रहे हैं। मेरे लिए वह श्रंतिम त्याग था। फीनिक्स में रहने वाले मेरे निजी साथी श्रौर रिश्तेदार थे। श्रखबार चालू रखने के लिए श्रावश्यक श्रादिमयों को श्रौर सोलह वर्ष से कम श्रायु वाले छोटे बालकों को छोड़कर श्रन्य सभी को जेल-यात्रा के लिए भेज देने की मेरी घारणा थी। इससे श्रधिक त्याग करने का मेरे पास श्रौर कोई साधन-सामान था ही नहीं। गोखलेजी को लिखते समय श्राखिरी सोलह व्यक्ति, जो मैंने श्रपने मन में रखे थे, यही थे।"

फीनिक्स वाले सत्याग्रही जेल में जा डटे, तो बापूजी ने ट्रान्सवाल की उन ग्यारह वीरांगनाग्रों का जत्था मोर्चे पर भेजा जिनको टाल्स्टाय-वाड़ी में ग्रपने साथ रखकर उन्होंने तालीम दी थी। उनकी योग्यता बताते हुए उन्होंने लिखा है:

"बहनों को जेल में भेजने का काम बहुत ही खतरनाक था, यह मैं जानता था। फीनिक्स में रहने वाली बहने गुजराती थीं, अर्थात् ट्रान्सवाल-वाली बहनों के समान अनुभवी और कष्ट उठाने की अम्यस्त नहीं थीं। वे अधिकतर मेरे परिवार की थीं और केवल मेरे लिहाज के कारण ही जेल जाने को तैयार हो जायं और बाद में ऐन मौके पर कमजोर हो जायं या जेल में पहुंच कर माफी मांग लें, तो मुक्ते भारी आघात पहुंचने का और लड़ाई कमजोर पड़ जाने का डर था। किन्तु जो बहनें टाल्स्टाय-फार्म में मेरे साथ रही थीं वे इस सत्याग्रह में शामिल होने के लिए व्याकुल हो रही थीं। उन सबको मैंने इस लड़ाई के कष्टों के बारे में सचेत किया, परन्तु वे डरी नहीं। सब की सब बहादुर थीं; मेरे कहने पर भी किसी कदर रुकने वाली नहीं थीं। ये सभी (श्रीमती भवानीदयाल को छोड़कर) तमिल प्रदेश की थीं। उनमें छः बहनों की गोद में दूध पीने वाले बच्चे थे।"

महिलाओं की उस सारी टोली का नेतृत्व श्रीमती थम्बी नायडू कर रही थीं। उनके पित एक वीर सत्याग्रही थे ग्रौर ट्रान्सवाल में बापूजी के साथियों में प्रथम वीर माने जाते थे। मीर ग्रालम ने जब बापूजी पर घातक प्रहार किया था तब उन प्रहारों को ग्रपने ऊपर भेल कर बापूजी की रक्षा करने वालों में श्री थम्बी नायडू का नाम ही मुख्य था। परंतु उनकी पत्नी का शौर्य उनसे भी दुगना माना जाता था, जो इस मोर्चे पर स्पष्ट प्रमाणित हो गया। इन तिमल बहनों के साथ श्रीमती भवानीदयाल भी थीं, जो कई महीने फीनिक्स में रह चुकी थीं। बापूजी ने उनकी चिकित्सा ग्रपने मिट्टी-पानी के तरीकों से की थी। वह देखने में दुबली-पतली ग्रौर कोमल

थीं और बाल्टी-भर पानी ढोना तक उनके लिए कठिन हो जाता था। श्री भवानीदयालजी को, जो बाद में भवानीदयाल सन्यासी कहलाये, हिंदी-जगत् भूल नहीं सकता। उनके व्यक्तित्व के प्रति हमें श्रादर था श्रीर जब श्रीमती भवानीदयालजी ने श्रन्य महिलाश्रों के साथ जेल-यात्रा के लिए प्रयाण किया तब उन दोनों के प्रति हमारे मन का श्रादर बहुत बढ़ गया।

ये महिलाए ट्रान्सवाल के दो-दो, तीन-तीन सीमा-स्थानों पर गईं ग्रीर बिना परिमिट के सीमोल्लंघन करके फिर से ट्रान्सवाल में आईं। परन्तु पूज्य बा को पकड़ने से ही दक्षिण ग्रफ्रीका की सरकार की देश-विदेश में कड़ी टीका होने लगी थी, तब और भी बहनों पर हाथ डालने का साहस उसने नहीं किया। ज्यों-ज्यों सरकार ने उन्हें गिरफ्तार न करने की सावधानी वरती, श्रीमती थम्बी नायडू की टोली नये-नये कानून तोड़ती गई। अत में बापूजी की सूचना से वे सब बहने कोयले की खान के मजदूरों के पास चली गई ग्रीर जबतक सरकार तीन पौंड का कर न हटा ले तब तक हड़ताल करने के लिए उन्हें समक्षाने लगी।

इधर स्मट्स सरकार ने बहनों को गिरफ्तार न करके तंग कर डाला। उधर ट्रान्सवाल से अनेक पुराने और मंजे हुए सत्याग्रही उन्हीं कानूनों को तोड़ कर जेल पहुच गए। मुक्किल से एक महीना पूरा हुग्रा होगा कि सत्याग्रह की लड़ाई का रंग जम गया। बापूजी को इस प्रगति से संतोष हुग्रा श्रीर वह श्रपने हमले को ग्रधिक प्रभावोत्पादक बनाने के उपाय करने लगे।

फीनिक्स से निकलने वाले साप्ताहिक का काम बहुत कम ग्रादिमयों से ठीक तरह चलता रहे ऐसा परिवर्तन करना बापूजी ने ग्रावश्यक समभा। पहले वह शनिवार को प्रकाशित होता था, ग्रव उसे बुध को प्रकाशित करने का निश्चय किया गया। इस संबंधी व्यवस्था का उल्लेख करते हुए बापूजी ने नीचे लिखे ग्राशय का लेख 'इंडियन ग्रोपीनियन' के इस ग्रंक में लिखा:

''श्रब से बुधवार के दिन यह श्रखबार प्रकाशित करने का निश्चय किया गया हैं। इस श्रक को तैयार करने के लिए तीन ही दिन का समय था। इस वजह से इस श्रक के चार ही पृष्ठ हैं। शिनवार के दिन प्रकाशित करने से यह डरबन श्रादि नेटाल के स्थलों में उसी दिन पहुंच जाता है। परंतु जोहान्सवर्ग श्रौर ट्रान्सवाल में सोम या मंगल के दिन पहुंचता है। 'इंडियन श्रोपीनियन' के श्रधिकतर पाठक काम-धंधे में इतने व्यस्त रहते हैं कि श्रगली शिन-रिव की छुट्टी श्राने से पहले उन्हें यह साप्ताहिक पढ़ने का श्रवकाश नहीं मिलता। यह नई व्यवस्था उनकी सुविधा के लिए की गई है, ताकि शनवार के दिन ही उनको यह साप्ताहिक मिल जाया करे।

"हिन्दवासियों की वर्तमान परिस्थिति के संबंध में सही-सही जान-कारी पहुंचाने के लिए यह साप्ताहिक चालू रहना चाहता है। यदि लोगों को इसकी ग्रावश्यकता नहीं है ग्रौर वे इसके खेर्च का बोभ उठाना नहीं चाहते तो भले-बरे विज्ञापन ग्रादि की भरमार करके जैसे-तैसे इसके छापते रहने में श्रौर इसके द्वारा पैसे वटोरने में मुद्रक-प्रकाशक जनता के प्रति तथा देश के प्रति गंभीर अपराध करते प्रतीत होते हैं। इस समय इसके नौ सौ ग्राहक है। यह ग्राहक-संख्या यदि गिर जायगी तो यह पत्र चलाना संभव नहीं होगा। इसलिए यह स्रावश्यक है कि कोई इसकी घटी हुई पृष्ठ-संख्या को देखकर हैरान न हो। ग्रसल में जो पन्ने कम किये गए हैं, उनमें केवल विज्ञापन ग्रौर बेकार की चीजें ही छांटी गई हैं। पढ़ने की जो सामग्री बाकी रह जाती है वह कोई खोखली नहीं है। हमें आशा है कि हम थोड़ी पढ़ाई में ज्यादा-से-ज्यादा उपयोगी वात देंगे। एक शब्द भी बेकार नहीं होगा। इस कम पन्ने वाले अखबार को प्रकाशित करने के श्रम और खर्च में ग्रधिक पन्ने वाले ग्रखबार के मुकावले विशेष ग्रतर नहीं पड़ता। ग्रतः इसका वार्षिक चन्दा कम नहीं किया जा सकता। प्रत्येक पाठक का कर्तव्य है कि वह इसमें प्रकाशित होने वाले विवरण और विचारों को ग्रपनी जान-पहचान वाले सभी हिन्दियों में प्रसारित करे ग्रौर जो लोग पैसे से 'इंडियन ग्रोपीनियन' की सहायता करने में समर्थ हों, ऐसे ग्रपने-ग्रपने मित्रों को इसका ग्राहक बना दें।"

ग्रखनार प्रकाशित करने का दिन बदलने के साथ बापूजी ने एक बड़ा परिवर्तन ग्रौर भी किया। सोलह पृष्ठ छापने वाला बड़ा यंत्र तेल के इंजन से चलता था। बापूजी ने तेल के इंजन का प्रयोग बंद कर दिया। मिट्टी का तेल पीने वाला वह दैत्य जब रूठता था तब किसी के बस का नहीं रहता था। उसके मुख्य चक—पलाई व्हील को चालू कर। में तगड़े-तगड़े जवानों का दम भी फूल जाता था। छपाई के दिन मुद्रण-यंत्र पर काम चड़ने से पूर्व पांच-पांच छ:-छः घंटों तक हमारे हब्झी जवान चार्ली ग्रौर श्री गोविन्दसामी-जैसे पहलवानों को उसकी ग्राराधना करनी पड़ती थी।

बापूजी ने उस तेलिये-भूत के बदले ग्रपना बाहु-बल काम में लाना पसन्द किया। साढ़े चार या पांच फुट ऊंचा एक बहुत बड़ा लोहे का चक्का हाथ से चलने का—वहां रखा गया था। इंजन के बिगड़ जाने पर उस पर पट्टा चढ़ाकर मुद्रण-यंत्र चालू किया जाता था श्रौर चार श्रादमी मिल कर उसे चलाया करते थे। बापूजी ने इसी पहिये से नियमित रूप से काम लेने का निश्चय किया। हर श्राध घंटे बाद चारों श्रादमियों की बारी बदली जाती थी, इसलिए मुद्रण यंत्र उसी वेग से काम समाप्त कर देता था जिस वेग से इंजन के द्वारा होता था। उसे चलाने के लिए स्थानीय हब्शी मजदूरों को लगाया गया था, फिर भी बापूजी ने स्वयं ग्रपने लिए भी उसे चलाने की बारी रखी थी। ग्रखबार छपने के दिन उसे चलाने के लिए वह बिला नागा उपस्थित हो जाते थे। उन दिनों बापूजी फलाहार ही करते थे। लेख लिखने, गोखलेजी के साथ पत्र-व्यवहार करने तथा सत्याग्रह-संचालन-संबंधी सूचनाएं भेजने का भारी काम घंटों तक मेज पर बैठ कर उन्हें करना पड़ता था। फिर भी शरीर-श्रम करने का ग्राग्रह इतना उग्र था कि दो-दो, तीन-तीन बारी बदल जाने तक वह पहिंथे पर से हटते नहीं थे।

पहले बुधवार को जब बापूजी लोहें का वह भारी पहिया घुमाने गए तब उन्होंने अपनी जोड़ी में मुफ चुना। में छोटा बालक था, श्रौर पहिया ऊंचा था इसलिए उसे घुमाने में मेरा जोर कम लगता था। परन्तु मेरी कमी बापूजी सवाया जोर लगा कर पूरी कर रहे थे। इतनी निकटता से बापूजी के साथ काम करने का अवसर मुफ कई दिनों बाद मिला था। शीघ ही बापूजी जेल चले जाने वाले थे। श्रौर कब यह अवसर फिर मिलेगा इसका पता नहीं था इसलिए बापूजी से बाते करने के इस मौके का लाभ उठाने का मैंने प्रयत्न किया। बहुत सोच-विचार कर मैंने कई प्रश्न बापूजी से पूछे। बापूजी भरसक मौन रहकर चिंतन करते हुए पहिया चलाते थे। फिर भी मेरे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने धीरज से पहिया घुमाते-घुमाते दिया। उनमे कुछ उत्तरों का सार देता हं।

मैंने पूछा था कि साप्ताहिक में लेख श्राप श्रकेले लिखते हैं फिर भी "हमारी यह राय हैं" "हम यह कहते हैं" ऐसा बहुवचन का प्रयोग क्यों करते हैं ? इसके उत्तर में बापूजी ने कहा, कि सम्पादक जो लिखता है वह उसके श्रकेले का ही विचार नहीं होता। उसके श्रनेक साथियों के विचार भी उसके विचार में मिले हुए होते हैं इसलिए वह श्रपने लेख में श्रपने लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करता है।

इसके बाद विज्ञापन हटाने के संबंध में मेरे प्रश्ने के उत्तर में बापूजी ने कहा, "दूकानदार लोग अपनी चीजों का बहुत चढ़ा-बढ़ा कर बखान छपवाते हैं। हमारे छापने से उनके ग्राहक बढ़ते हैं लेकिन हम पैसे के लालच से आजतक जो विज्ञापन छापते थे वह गलत काम करते थे। दूकान-दार अपना माल अच्छा न होने पर भी अच्छा बतावें अथवा जैसा हो उससे कई गुना बढ़ाकर बतावें, यह भूठ ही तो हुआ। सच्चा आदमी ऐसी भूटी बाते क्यों कर छाप सकता है। फिर जो चीज हम अपने उपयोग में लाते नहीं और लाना गलत समभते हैं उन चीजों को लेने का, हमारा अखबार पढ़ कर, लोगों का मन करे तो वह हमारी ही भूल कही जायगी न?"

एक और प्रश्न के उत्तर में बापूजी ने मुभे समकाया कि जब तू टोली-नायक है तब अपनी टोली के करने का काम अधूरा न रह जाय, यह देखना तेरा कर्तव्य है। तेरे साथी लड़कों में से कोई आलस करे तो उस दिन तू दुगना काम करना लेकिन काम बाकी मत रहने दे।

#### : 48 :

## वह चिरजीवी इतिहास !

सत्याग्रह के इस इतिहास को श्रौरों की दृष्टि से देखने के बदले उसके प्रणेता के शब्दों में पढ़ना ही अच्छा होगा। तीन पौंड के कर को हटाने में विजयी होने के तुरंत बाद स्वयं बापूजी ने 'इडियन श्रोपीनियन' के विशेषांक में गुजराती मे एक लेख लिखा था। उसका कुछ श्रश लेकर उस इतिहास का दर्शन कराना जरूरी समक्षता हुं। बापूजी ने लिखा था—

"फीनिक्स की टोली के जेल जाने के बाद जोहान्सवर्ग से नहीं रहा गया। वहां की श्रौरते श्रधीर हो गई श्रौर उनको जेल जाने का बहुत उत्साह हुश्रा। श्री कैलन बैक उनको लेकर फीनिखन गये। वहां जाने में उम्मीद यह थी कि वे फी स्टेट (श्रौरेज कॉलोनी) की सरहद पर जा कर लौटते समय गिरफ्तार हो जायगी। उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। कुछ दिन उन्होंने फीनिखन मे ही सुख-दुख मे बिताये। वहां सिर पर डिलया रख कर फेरी लगाई। परतु किसी ने उनको पकड़ा नही। इस निराशा में श्रमर श्राशा छिपी हुई थी। सरकार ने महिलाश्रों को फीनिखन में ही पकड़ लिया होता तो कदाचित् हडताल न होती। यह तो निश्चित बात है कि वह जम कर जिस पैमाने पर हुई उस पैमाने पर नहीं हो सकती थी। किन्तु कौम पर ईश्वर का हाथ था।

"भगवान् सदैव सत्य का रक्षक है। महिलाएं पकड़ी न गईं तब तय किया गया कि वे नेटाल की सीमा पार करें। यदि उनको पकड़ा न जाय तो श्री थम्बी नायडू के साथ वे न्यूकेसल में ग्रपनी छावनी डालें। यह निश्चय किया गया था कि सत्याग्रही महिलाएं न्यूकेसल में गिरमिटियों तथा उनकी स्त्रियों से मिलें। उनकी दुर्दशा का उनकी खयाल करायें ग्रौर तीन पौंड के कर के बारे में उनकी हुड़ताल करने के लिए समकायें। जब

में न्यूकेसल पहुंच जाऊं तब हड़ताल की जाय। किन्तु महिलाओं की उपस्थिति ने सूले ईधन पर दियासलाई का काम किया। सेज-पलग के बिना न सोने वाली और मुक्किल से अपना मुंह खोलने वाली इन महिलाओं ने गिरमिटियों की आम सभा में भाषण दिये। वे जाग उठे और उन्होंने मेरे पहुंचने से पहले ही हड़ताल करने का आग्रह किया। यह बहुत खतरनाक काम था। मुक्को श्री नायडू का तार मिला। श्री कैलनबैंक न्यूकेसल गये और हड़ताल कुरू हो गई। मेरे पहुंचने तक कोथले की दो खानों के भारतीयों ने काम बन्द कर दिया था।

"मिस्टर होस्केन की अध्यक्षता में यूरोपियनों की सहायक समिति ने मुफ्ते बुलाया। में उनसे मिला। उन्होंने हमारे आन्दोलन को पसन्द किया और प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया। एक दिन जोहान्सवर्ग में हक कर में न्यूकेसल पहुंचा और वहां हक गया। मैंने देखा कि लोगों में बेहद उत्साह था। सरकार महिलाओं की उपस्थित को सह नहीं सकी और उसने अन्त में उनको आवारागर्दी का जुमें लगाकर जेल भेज दिया

"श्री लेभरस का मकान ग्रब सत्याग्रहियों की धर्मशाला बन गया। वहां सैंकड़ों गिरमिटियों के लिए खाना पकाना जरूरी हो गया। फिर भी श्री लेभरस ने निरुत्साह को ग्रपने पास फटकने नहीं दिया। न्यूकेसल के भारतीयों ने एक समिति नियुक्त की। श्री सीदात प्रमुख नियुक्त हुए। जोरों से काम चल पड़ा। दूसरी खानों के भारतीयों ने भी काम छोड़ दिया।

"इस प्रकार, खानों के मजदूर काम बन्द करते चले तब कोयला-खानों के मालिकों के मंडल की सभा हुई। वहां बहुत बातचीत हुई, पर कोई फैसला नहीं हुआ। उनकी मांग यह थी कि यदि हमारी स्रोर से हड़ताल रोक दी जाय तो वे लोग सरकार से तीन पौंड के कर के बारे में लिखा-पड़ी करेंगे। सत्याग्रही यह स्वीकार नहीं कर सकता। हमें मालिकों से कोई बैर नहीं था। इड़ताल का उद्देश्य मालिकों को दुख पहुंचाने का नहीं था, केवल हम दुःख उठाएं, यही था। इसलिए कोयला-खानों के मालिकों की सलाह को स्वीकार किया जा सके, ऐसा नहीं था। में फिर न्यूकेसल लोट गया। उस सभा का नतीजा मैंने सुनाया तो उत्साह बढ़ गया। श्रौर भी खानों में काम बन्द हो गया।

"ग्रब तक मजदूर लोग ग्रपनी-ग्रपनी खानों पर ही रहे थे। न्यूकेसल की कार्यवाही समिति ने सोचा कि जब तक गिरमिटिय लोग ग्रपने मालिक की जमीन पर रहेंगे तब तक हड़ताल का पूरा प्रभाव पड़ने वाला नहीं हैं। वे लोग लालच में ग्राकर या डर कर काम शुरू कर दें, यह खतरा था ही भौर मालिक का काम न करने पर भी उसके घर में बसना अथवा उसका नमक खाना अनीति कही जायगी। अर्थात् गिरिमिटिए का खान पर रहना दोषयुक्त था। यह दोष सत्याग्रह के शुद्ध प्रयास को मिलन करने वाला मालूम दिया। दूसरी ओर, हजारों भारतीयों को कहां पर रखा जाय, उनको किस तरह भोजन कराया जाय, ये सब विकट समस्याएं थीं। श्री लेभरस का मकान अब छोटा महसूस हुआ। फिर भी चाहे जैसा खतरा उठा कर भी खानों को खाली ही करने का निश्चय किया गया। गिरिमिटि-यों को अपनी खानें छोड़ कर न्युकेसल चले आने का संदेशा पहुंचाया गया।

"खबर मिलते ही खानों से कुच शुरू हो गई। बेलंगी की खान के भारतीय पहले आ गए। न्यूकेसल में ऐसा दृश्य बन गया मानो हर रोज यात्रियों का संघ ही ग्रा रहा हो। जवान, बूढ़े, श्रीरतें—कोई श्रकेली तो कोई गोद में बच्चे वाली, सभी स्त्रियां श्रपने-ग्रपने सिर पर गठरियां लिये हुए चल दीं; मर्दों के सर पर पेटियां नजर ग्राती थीं। कोई दिन में ग्रा पहुंचते थे, तो कोई रात में । उनके लिए भोजन का इन्तजाम करना पड़ता था। इन गरीब लोगों की संतोष-वृत्ति का मैं क्या बयान करूं। जो कुछ थोड़ा-सा मिल गया उसे वे सुख समभते थे। कोई रोता हुन्ना शायद ही नजर स्राता था। सब के मुखंपर स्मित दमक रहा था। मेरे मत से तो वे तेंतीस कोटि देवता श्रों में से थे। स्त्रियां देवी रूप थीं। उन सब के लिए छत की व्यवस्था कैसे संभव हो सकती थी ? सोने के लिए 'तुणशय्या' थी, छत के स्थान पर त्राकाश था। रक्षक उनका ईश्वर था। किसी ने बीड़ी की मांग की। मैंने उसको समकाया कि उन्होंने गिरमिटियों के रूप में यात्रा नहीं की है, भारत के सेवकों के नाते निकले हुए हैं। धार्मिक लड़ाई में शामिल हुए हैं, ग्रौर ऐसे ग्रवसर पर तम्बाकू ग्रादि व्यसनों को उन्हें त्याग देना चाहिए। इन साधु पुरुषों ने ऊपर वाली सलाह स्वीकार कर ली श्रौर इसके बाद किसी ने बीड़ी के लिए पैसा खर्च करने की मांग मेरे पास नहीं की। इस प्रकार खानों में से पांत-की-पांत लोगों की चल पड़ीं। उनमें एक गर्भवती स्त्री को चलते-चलते रास्ते में गर्भपात हो गया। ऐसे म्रनेक दुख उठाने पर भी कोई थका नहीं, पीछे हटा नहीं।

"न्यूकेसल में भारतीयों की संख्या बहुत बढ़ गई। वहां के भारतीयों के स्थान भर गए। उनके वहां जितने मकान मिल सके उनमें स्त्रियों श्रीर बूढ़ों का समावेश किया गया। यहां पर कहना होगा कि न्यूकेसल में बसने वाली गोरी जनता ने बहुत विनय का बर्ताव रखा था। उन्होंने अपनी सहानुभूति भी दरसाई थी। एक भी भारतीय को उन्होंने सताया नहीं। एक भली महिला ने श्रपना मकान मुफ्त में ही उपयोग के लिए

दे दिया था। श्रीर भी बहुत-सी छोटी-मोटी सहायता गोरों के पास से मिलती रहती थी।

"परन्तु न्यूकेसल में हजारों भारतीयों को सदा के लिए रखा जा सके ऐसी हालत नही थी। 'मेयर' घबरा गए थे। साधारणतया न्यूकेसल की आबादी तीन हजार भानी जाती थी। ऐसे देहात में दूसरे दस हजार मनुष्य समा ही नहीं सकते थे। अन्य खानों के मजदूर भी काम बन्द करने लगे, तब यह प्रश्न उठा कि क्या किया जाय। हड़ताल करने का उद्देश्य जेल जाने का था। सरकार चाहे तो वह मजदूरों को गिरफ्तार कर सकती थी। किन्तु हजारों के लिए उसके पास जेले भी नही थी। इसलिए उसने मजदूरों पर हाथ नही डाला। इस हालत में ट्रान्सवाल की सरहद को पार करके गिरफ्तार होने का सरल उपाय हमारे पास था। यह भी खयाल किया गया कि ऐसा करने पर न्यूकेसल की भीड़ कम होगी और हड़ताल करनेवालों की कसौटी भी हो जायगी।

"न्यूकेसल में खान-मालिकों के जासूस लोग हड़ताल वालों को ललचा रहे थे। पर एक भी मजदूर डिगा नहीं फिर भी उस लालच से उनको दूर रखना कार्यवाहक मंडली का कर्तव्य था। इन कारणों से न्यूकेसल से चार्ल्सटाउन कूच करके जाना उचित मालूम हुग्रा। मार्ग करीब पैतीस मील का था। हजारों मनुष्यों के लिए रेलभाड़ा नहीं खर्च किया जा सकता था; जो स्त्रियां चल न सकें उनको रेल में ले जाने का निश्चय हुग्रा। रास्ते में गिरफ्तारियां होने की संभावना थी। ग्रौर फिर इस प्रकार का यह पहला ही ग्रन्थव होने वाला था। इसलिए निश्चय हुग्रा कि पहली टुकडी को में ले जाऊं। पहली टोली में लगभग पांच सौ व्यक्ति थे, जिनमें लगभग साठ स्त्रियां ग्रपने बच्चों के साथ थीं। इस टुकड़ी का दृश्य में कभी भूल नहीं सकता। यह टुकड़ी 'द्वारकानाथ की जय,' 'रामचन्द्र की जय,' 'वन्देमातरम्' के नारे लगाती हुई चलती थी। दो दिन के लिए ग्रावश्यक मात्रा में पका-पकाया दाल-चावल सबके साथ बंधवा दिया था। सब ग्रपने-ग्रपने बोभ को बांध कर चल पड़े। उनको नीचे लिखी शर्तें सुना दी गई थीं:

- "१. मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊं, ऐसा संभव था। यदि ऐसा हो तो भी दुकड़ी अपना कूच जारी रखे और जब तक खुद नहीं पकड़ लिये जायं, तबतक वे चलते रहें। रास्ते में खाने के लिए और पीने के पानी के लिए व्यवस्था करने का सब प्रयत्न किया जायगा, फिर भी यदि किसी दिन खाना न मिले तो संतोष रखें।
  - "२. लड़ाई में जबतक रहें, शराब ग्रादि का दुर्व्यसन छोड़ दें।

- "३. मौत ग्राने पर भी पीछे कदम न करें।
- "४. मार्ग में रात हो जाय तो टिकने के लिए मकानों की स्राशा न करके घास पर ही पड़े रहने को तैयार रहें।
- "५. रास्ते में म्राने वाले पेड़-पौघों को जरा भी नुकसान न पहुंचाया जाय भ्रौर पराई वस्तुम्रों को बिलकुल छुग्रा न जाय ।
  - "६. पुलिस गिरफ्तार करने ग्राये तब ग्रपने को पकड़वा लिया जाय ।
- "७. पुलिस से या और किसी से मुकाबला न किया जाय, किन्तु जो मार पड़े वह सहन कर ली जाय तथा प्रहार के सामने प्रहार करके अपना रक्षण न किया जाय।
- "=. जेल मे जिन कष्टों को भुगतना पड़े उन्हें भुगत लिया जाय और जेल को महल समभ कर वहां पर दिन बिताए जायं।

"इस संघ में सभी वर्ण तथा धर्म वाले थे—हिन्दू, मुसलमान. ब्राह्मण. क्षत्रिय, वैश्य ग्रौर शूद्र थे। कलकतिये थे, तिमल थे। कुछ पठानों ग्रौर उत्तर की ग्रोर के सिधियों को मार खाकर भी ग्रपना बचाव न करने वाली शर्त किठन महसूस हुई थी, किन्तु उन्होंने उसे खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया। यही नहा, कसौटी का मौका ग्राने पर उन्होंने ग्रपने बचाव में भी ग्रपना हाथ नहीं उठाया।

"ऐसी परिस्थिति मे पहली टुकड़ी का कूच शुरू हुग्रा। पहली रात को ही जगल मे घास पर सोने का अनुभव मिला। रास्ते में करीब एक सौ पचास ग्रादिमयों के लिए वारंट ग्राए। वे लोग खुशी से गिरफ्तार हो गए। उनको पकड़ने के लिए केवल एक ही पुलिस ग्रॅफसर ग्राया था। उसकी सहायता के लिए ग्रीर कोई नहीं था। जो पकड़े गए उनको कैसे ले जाय, यह प्रश्न सामने त्राया। हम लोग चार्ल्सटाउन से केवल छः मील दूर थे, इसलिए मैंने अफसर से कहा कि यदि वह चाहे तो पकड़े गए आदिमियों को मेरे साथ कुच करने दे ग्रीर चार्ल्सटाउन में उनका कब्जा ले ले, ग्रथवा श्रपने ग्रधिकारी से पूछ कर जैसा हुक्म मिले, करे। ग्रफसर ने मेरी सलाह स्वीकार की और वह लौट गया। हम लोग चार्ल्सटाउन पहुंचे। चार्ल्सटाउन बहुत छोटा देहात है। मुश्किल से उसकी भ्राबादी एक हजार की होगी। उसमे एक ही ग्राम सड़क है। बहुत कम भारतीय वहां बसते हैं। इसलिए हमारे संघ को देखकर गोरे लोग आश्चर्यचिकत हुए। इतने भारतीय चार्ल्सटाउन में कभी दाखिल नहीं हुए थे। पकड़े गएँ लोगों को न्यूकेसल ले जाने के लिए रेलगाड़ी तैयार नहीं थी। पुलिस उन्हें कहां रखें, यह सवाल था। थाने में भी इतने कैंदियों को रखने की गुजायश नहीं थी।

इसलिए गिरफ्तार किये गए लोगों को पुलिस ने मेरे हवाले किया ग्रौर उनके भोजन का बिल चुका देना स्वीकार किया। सत्याग्रह के प्रति यह कोई थोड़े मान की बात नहों थी। उनमें से कोई लापता हो जाय तो हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन सत्याग्रही का काम पकड़े जाने का ही होता हैं, ऐसा सबने समक लिया था ग्रौर इसलिए उन्हें विश्वास बैठ गया था। इस प्रकार ये पकड़े गए लोग चार दिन तक हमारे साथ ही रहे। पुलिस उनको ले जाने के लिए तैयार हुई तब वे खुशी से उसके ग्रथीन हो गए।

"टुकड़ियों की भरती होतीँ चली गई। किसी दिन चार सौ तो किसी दिन उनसे भी ग्रधिक लोग ग्राते रहे। बहुत-से लोग पैदल ग्राते थे ग्रौर स्त्रियां प्रायः गाडी से म्राती थीं। चार्ल्सटाउन के भारतीय व्यापारियों के मकानों में जहां पर जगह थी वहां सुविधा की गई। वहां के कोपेरेशन ने भी मकान दिये। गोरे लोग बिलकुल सताते नहीं थे, बल्कि सहायता भी देते थे। वहां के डाक्टर ने मुफ्त में चिकित्सा व शुश्रूषा का काम करना अपने ऊपर ले लिया। हम लोग जब चार्ल्सटाउन से आगे बढ़े तब उन्होंने मूल्य-वान दवाइयां श्रौर कुछ श्रावश्यक श्रौजार निःशुल्क दे दिये । रसोई मसंजिद के मकान में होती थी श्रौर चूल्हा चौबीसों घट जलता रखना पड़ता था। रसोई का काम करने वाले हड़तालियों में से ही तैयार हुए थे। ग्रन्तिम दिनों में तो चार से पांच हजार ग्रादिमयों को भोजन कराना पड़ता था। फिर भी काम करने वाले हारे नहीं। सवेरे-सवेरे मकाई के ब्राटे की मीठी लपसी दी जाती थी श्रौर मक्की की रोटी भी। शाम को चावल श्रौर दाल तथा शाक दिया जाता था। दक्षिण ऋफीका में सब लोग प्रायः तीन बार खाने वाले होते हैं। परन्तु उन हड़तालियों ने सत्याग्रह-संग्राम के समय दो बार भोजन करके संतोष माना। वे लोग स्वाद का ग्रानन्द लेने वाले होते हैं, पर वहां वह स्वाद भी उन्होंने छोड़ दिया।

"चार्ल्सटाउन में इतने मनुष्यों को लम्बे अरसे तक सुविधा-असुविधा में रखने पर लोगों का उपद्रव फैल जाने का खतरा था। ये हजारों व्यक्ति, जो सदैव काम करने वाले ही होते हैं, बेकार बैठे रहें यह उचित भी नहीं था। यहां पर यह बता देना आवश्यक है कि इतने गरीव आदमी वहां इकट्ठे हो गए थे, फिर भी चार्ल्सटाउन में एक भी व्यक्ति ने चोरी नहीं की। किसी भी समय पुलिस की आवश्यकता पैदा नहीं हुई, और न पुलिस को किसी भी समय अधिक काम ही करना पड़ा। इस पर भी अब चार्ल्स-टाउन में ही न बैठा रहा जाय, यही उत्तम मार्ग जान पड़ा। इसलिए ट्रान्सवाल में प्रदेश करने का और यदि पकड़े न जायं तो टाल्स्टाय-फार्म पहुंचने का निश्चय हुआ। कूच करने से पहुंछ सरकार को खबर दी गई

कि गिरफ्तार होने के लिए हम लोग ट्रान्सवाल में प्रवेश करने वाले हैं। हम लोगों को वहां पर रहना नहीं हैं, वहां पर बसने के स्रिधकारों की हमें अपेक्षा नहीं हैं, परन्तु जबतक सरकार नहीं पकड़ेगी, हम टाल्स्टाय-फार्म में जाकर डेरा डालेंगे। सरकार यदि तीन पौंड का कर हटा देने का वचन दे देगी तो हम लौट जाने के लिए तत्पर रहेंगे।

"इस नोटिस पर कुछ भी गौर करने की मनोवृत्ति सरकार की नहीं थी। उसके जासूस उसको चक्कर में डाल कर उकसा रहे थे। लोग थक जायंगे ऐसा श्राश्वासन वे श्रधिकारियों को देते थे। सरकार ने सभी भाषाश्रों में चुनौतियां छपवा कर हड़तालियों के बीच बंटवा दीं।

"श्रन्त में वार्ल्सटाउन से श्रागे बढ़ने का समय श्रा गया। तारीख छः नवम्बर (१६६३) को तीन हजार के संघ ने प्रभातवेला में प्रयाण किया। सारी पंक्ति एक मील से भी ज्यादा लम्बी थी। श्री कैलनबैंक तथा में पीछे के हिस्से में थे। संघ सरहद पर पहुंच गया। वहां पुलिस की टुकड़ी मौजूद थी। हम दोनों वहां पहुंचे, तब पुलिस से बातचीत हुई। उसने हम लोगों को गिरफ्तार करने से इन्कार कर दिया। तब सारा जलूस श्रनुशासन के साथ शांतिपूर्वक वालकस्ट के मध्य से गुजरा। शहर के बाहर स्टाडर्टन रोड पर जाकर सभी ने पड़ाव डाला। सबने खाना खाया। स्त्रियां कूच में शामिल न हों ऐसी व्यवस्था की गई थी, परन्तु उनके जोश की बाढ़ को रोकना कठिन हो गया श्रीर कुछ स्त्रियां शामिल हुई। फिर भी कुछ स्त्रियां तथा बालक श्रव भी चार्ल्सटाउन में रह गए थे। उनकी सार-सम्हाल के लिए वालकस्ट की सरहद से पार होने के बाद मैंने श्री कैलनबैंक को भेज दिया।"

### : 44 :

# सत्यायह का प्रवाह: बापू की कठोर साधना

पाठक पीछे के ग्रंघ्याय में पढ़ चुके हैं कि श्रीमती थम्बी नायडू के नेतृत्व में जोहान्सबर्ग की महिला सत्याप्रहियों के कारण न्यूकेसल की कोयले की खानों में हड़ताल प्रारम्भ हो गई थी। यह भी पाठक बापूजी के लेख में पढ़ चुके हैं कि वह हड़ताल जोर पकड़ गई ग्रौर बापू ने उसका संचालन

स्वयं ग्रपने हाथों में ले लिया था। पाठक यह भी जानते हैं कि बापूजी ने सात दिन के उपवास के बाद साढ़े चार मास के एकासने (एकसमय भीजन) का वत लिया था, जो इन दिनों भी चल रहा था। इस कारण उनका शरीर पहले का-सा मजबूत नहीं रह गया था। उस पर सत्याग्रह और हड़ताल की यह भारी जिम्मेदारी! यह सब देख-सुनकर हम फीनिक्सवासी लोग ग्रौर खासकर मगनकाका बड़े चितित रहने लगे। मगनकाका तो बार-बार यह कहा करते कि ग्रच्छा हो बापू जल्दी ही गिरफ्तार हो जायं। समय-समय पर कोई-न-कोई न्यूकेसल से फीनिक्स बापू का संदेशा लेकर स्राता। उससे बापू की हालत का पता चलता रहता। यह सब सुन-सुन हम् सब् फीनिक्सवासी चितित रहने लगे क्योंकि बापू अपने वतों के पालन में बड़े कठोर थे। दूध-घी म्रादि का त्याग वह बहुत पहले कर चुके थे। एक बार के भोजन में भी बापू केवल फल लेते थे। ग्रौर जब हड़ताल करने वाले गिरमिटिये मजदूरों का नेतृत्व उन्होंने ग्रपने ऊपर ले लिया तो उन भूखें श्रौर निराधार स्त्री-पुरुषों के साथ रह कर महंगे फल श्रौर मेवे वह अपने लिए कैंसे मंगा सकते थे ! दूसरी स्रोर स्रपने काम करने का वेग स्रौर परिश्रम दुगना-चौगना कर दिया। उन दिनों बापू की दिनचर्या निम्न प्रकार थी:

प्रातः चार बजे से पहले ही अपने नित्य-कर्म से निवृत्त होकर ठीक चार बजे से वापूजी अपनी देखभाल में रसोई का काम प्रारंभ करा देते थे और दिन निकलते ही हड़ताली मजदूरों की प्रथम टोली को भोजन के लिए बैठा देते थे। बापूजी स्वयं अपने ही हाथों उन सबको खाना परोसते थे। इस प्रकार बारी-बारी से उन साढ़े चार हजार मजदूर स्त्री-पुरुषों और बच्चों को खाना खिलाने का सिलसिला लगातार रात के दस बजे तक चलता था। एक बार की रसोई परोस चुकने के बाद दूसरी रसोई तैयार होने तक जो समय मिलता था उसमें नये-नये आने वाले हड़ताली दलों की व्यवस्था करने में उनका समय जाता था। वह यह देखते थे कि कोई भूखा, प्यासा न रह जाय। औरतों, बच्चों व बूढ़ों को भरसक सुविधा मिले।

परोसने का तरीका यह था कि एक मेज पर खाना रख दिया जाता था। मेज के सामने से होकर हड़तालियों की कतार हाथ में अपने बर्तन लिये आगे बढ़ती जाती थी और बापूजी प्रत्येक की थाली में खाना परोसते थे। राशन 'क्यू' और इस 'क्यू' में अन्तर यह था कि पका-पकाया अन्न परोसने में बापूजी हजारों लोगों के साथ अपना व्यक्तिगत संपर्क साध छेते थे और उनके मुख के भाव पर से सबके सुख-दुख, आशा-निराशा उत्साह-भीरता आदि को भरसक जान लिया करते थे। इतना ज्यादा भोजन बनाने

में खाना कच्चा या जला-अधजला रह ही जाता था। संख्या के हिसाब से कई बार आधा पेट खाना परोसना पड़ता था और थोड़ा संतोष रखने के लिए कहना पड़ता था। इस प्रकार हजारों व्यक्तियों को स्वयं परोसने में सुबह से लेकर आधी रात तक एक पल के लिए भी बापूजी कुर्सी पर या जमीन पर बैठ नहीं पाते थे। रात को दस बजे रसोई उठा देने के बाद भी वह हड़तालियों के बीच चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ते थे और सारी व्यवस्था देखने के बाद सबके साथ ही घास पर सो जाते थे। वह प्रायः रात के बारह बजे सो पाते थे और बाह्म मुहूर्त्त में दो-ढाई बजे फिर उठ बैठते थे।

उठकर दातौन ग्रादि से निबटने के बाद बापूजी तुरंत ही ग्रपना चौबीस घंटों में एक बार का फलाहार भी कर लिया करते थे, क्योंकि दिन-भर में फिर फलाहार करने के लिए उनको पूरा समय नहीं मिल पाता था। मूंगफली के दाने चवाने की फुरसत न होने के कारण उन्होंने ग्रपने ग्राहार में मूंगफली की मात्रा भी घटा दी थी।

सवेरे भी समय की कमी का कारण यह था कि ऊषा का आलोक होने से पहले ही बापूजी को यह देखना पड़ता था कि कोई अंधेरे में गलत जगह पर पाखाना-पेशाब तो नहीं करता? तथा जहां भी टट्टी-पेशाब किया जाता है वहां ठीक तरह से उस पर सूखी मिट्टी डाली जाती है या नहीं? यदि इस बारे में पूरी चुस्ती से काम न लिया जाता, गंदगी को शुरू में ही न रोक दिया जाता, तो इतनी भीड़ के जमा होने पर किसी भी समय भयावह बीमारी फैल सकती थी। अगर ऐसा होता तो गोरों की आबादी वाले उस शहर में भारतीयों की प्रतिष्ठा को बड़ा भारी धक्का लगता, श्रौर सत्याग्रह के संघर्ष को हानि पहुंचती।

इस प्रकार एक ग्रोर तो दारुण परिश्रम व ग्रुल्पहार से बापूजी ग्रपने शरीर को सुला रहे थे ग्रौर दूसरी ग्रोर एक दूसरा संकट भी उनके सिर पर मंडरा रहा था। गिरमिटिया लोगों की इस हड़ताल के कारण सारे नेटाल प्रान्त के वातावरण में ऐसी गरमी. छा गई थी ग्रौर निहित स्वार्थ वाले गौर-प्रभुग्नों की मनोवृत्ति ग्रापे से बाहर हो रही थी कि किस समय वे क्या कर बँठगे इसका कोई ग्रन्दाजा नहीं था। हर समय यह डर लगा रहता था कि बहकावे में ग्राकर कोई भी हड़ताली बापूजी पर हमला न कर बँठ ! ऐसे वातावरण में उस परदेश में गोरे मालिकों की नौकरी छोड़ते ही उनको कहीं से एक कण भी ग्रन्न प्राप्त होना किटन था। इस हालत में भूख की ज्वाला से पीड़ित होकर ग्रौर हड़ताल के किटों से तंग ग्राकर यदि किसी हड़ताली का दिमाग फिर जाय ग्रौर वह बापू को ही ग्रपना जानी दुश्मन मान बँठे तो भी ग्राश्चर्य की बात न थी।

एसे वातावरण में एक दिन जब बापूजी मेज पर रसोई के बरतन लगवा रहें थे और परोसने की तैयारी हो रही थी तब एकाएक लोगों की भीड़ में खलबली मच गई। कुछ लोग दूसरों को धक्के देकर आगे बढ़े और उन्होंने परोसने की मेज पर धावा बोलना चाहा। लेकिन बापूजी ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और समभा-बुभाकर शान्त कर दिया। वे बोले, "धीरज खोने का कोई कारण नहीं है। यकीन रिखए कि आप लोगों में से एक को भी में भूखा नहीं रहने दूगा। एक बच्चा भी भूखा नहीं रहेगा। लेकिन आप लोगों ने हुल्लड़ किया और छीना-भपटी की तो पहले मुभ पर वार करना होगा।"

बापूजी के इन शब्दों ने उफनते हुए दूध में पानी की बूंद की तरह काम किया। सारी भीड़ शान्त हो गई श्रौर वे बाकायदा कतार में रहकर बारी-बारी से श्रपनी थाली परोसवाने लगे।

इस प्रकार बापूजी एक स्रोर तप से स्रपने शरीर को कस रहे थे तो दूसरी स्रोर सत्याग्रह को पिवत्र स्रौर जोरदार बना रहे थे।

### : ५६ :

## वह चिरजीवी इतिहास---२

तीन हजार भारतीय गिरमिटियों के संघ को लेकर बापूजी ट्रान्सवाल की सीमा में आगे बढ़े तब अधिक देर तक सरकार चुप नहीं रह सकी। उनको गिरफ्तार करने के लिए वह मजबूर हो गई। इसके बाद का विवरण बापूजी के शब्दों में निम्न प्रकार है, जो पिछले (वह चिरजीवी इतिहास-१) प्रकरण ५४ में उद्धृत किये गए 'इंडियन श्रोपीनियन' के लेख का शेष श्रंश है।

"ग्रगले दिन सवेरे पामफर्ड के पास पुलिस ने मुभे गिरफ्तार कर लिया।
मुभपर ग्रनिधकारी लोगों को ट्रान्सवाल में प्रविष्ट कराने का ग्रपराध लगाया
गया था श्रौरों को गिरफ्तार करने का हुकम नहीं था। इसलिए वालकस्ट
पहुंचने पर सरकार को निम्न प्रकार तार दिया: 'सत्याग्रह की लड़ाई
के मुख्य प्रचारक को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है इससे में खुश हुग्रा
हूं, लेकिन साथ-साथ यह भी कहे बिना मुभसे नहीं रहा जाता कि गिरफ्तारी
के लिए जो मौका साधा गया है वह दया की दृष्टि से ग्रत्यंत नाजुक ग्रौर

खतरनाक है। सरकार को शायद पता होगा कि इस कूच में १२२ स्त्रियां श्रौर ५० बालक हैं। सब लोग, जबतक ग्रेपने-ग्रपने स्थान पर नहीं पहुंचते, केवल जिन्दगी टिकाने-भर के लिए थोड़े-से ग्राहार पर गुजर कर रहे हैं। सर्दी-गर्मी से रक्षण की कुछ भी सुविधा उन लोगों के लिए नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मुफ्तको उन लोगों से ग्रलग करना ग्रतिशय हानिकर होगा। जब कल रात को मभको गिरपतार किया गया, में अपने साथ के लोगों को पता दिये बिना ही, उनको छोड़ कर ग्रा गया। वे लोग कदाचित कोघ से बेहद पागल हो उठेंगे। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि या तो सरकार उनके साथ मुफ्ते कूच करने की स्वीकृति दे या वह उन लोगों को रेलगाड़ी से टाल्स्टाय-फार्म पहुंचा दे ग्रौर उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था करे। जिस पर उनका विश्वास है उससे उनको पृथक कर देना, साथ-ही-साथ उनके लिए खाने-पीने का कुछ भी इन्तजाम न करना अनुचित होगा। मुभे उम्मीद है कि पूर्निवचार करने के बाद सरकार ग्रपना निर्णय बदलेगी। यदि कूच के बीच में ही कोई आकस्मिक घटना घटेगी और विशेषतः यदि किसी दुधमुंहे बच्चे वाली स्त्री की मृत्यु होगी तो उसका उत्तरदायित्व सरकार पर रहेगा।"

"संघ श्रागे बढ़ा। मुभको वालकस्ट के न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया गया। श्रपना बचाव तो मुभे करना ही नहीं था, लेकिन जो लोग पामफर्ड से श्रागे निकल गए थे, श्रौर जो श्रभी चार्ल्सटाउन में पड़े थे, उनके लिए कुछ व्यवस्था करनी बाकी थी। इसलिए मैंने मियाद मांगी। सरकारी वकील ने उसके खिलाफ बहस की; लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि जमानत की नामंजूरी केवल खून के मुकदमे में ही की जा सकती है। इसलिए उसने मुभसे पचास पाउड की जमानत मांग ली श्रौर एक सप्ताह की मियाद दी। मैं छूटकर सीधा कूच करनेवालों से जा मिला। उनका उत्साह दुगना हो गया। इस बीच प्रिटोरिया से तार श्रा गया कि सरकार का इरादा मेरे साथ वाले भारतीयों को पकड़ने का नहीं हैं, नेताश्रों को ही पकड़ा जायगा। इसका श्रथं यह नहीं था कि श्रन्य सब को छूट दे दी जायगी; लेकिन सबको पकड़ कर हमारे काम को सरल बनाने का श्रथवा भारत में खलबली मचाने का सरकार का इरादा नहीं था।

"हमारे पीछे-पीछे श्री कैलनबैक एक बड़ी टोली लेकर ग्रा रहे थे। जब हमारा दो हजार लोगों का संघ स्टैन्डर्टन तक पहुंचा तब मुक्तको दुबारा गिरफ्तार किया गया, श्रौर मुकदमे की तारीख ११वीं डाल दी गई। हम तो ग्रागे चले, किन्तु श्रब सरकार से यह सब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए उसने इन सबसे पहले मुक्तको तत्काल पृथक् कर देने का कदम उठाया। इस समय श्री पोलक को डेपुटेशन लेकर हिन्दुस्तान भजने की तैयारी चल रही थी। बिदा होने से पहले वह मुभसे मिलने श्राये। किन्तु श्रपना किया श्रारंभ श्रधबीच में ही रह गया श्रौर 'हिर करे सो होय' के श्रनुसार रिववार के दिन मुभे तिबारा ग्रेलीगस्टाड के पास पकड़ लिया गया। इस बार वारण्ट डडी से निकाला था श्रौर मुभपर गिरिमिटियों से काम छुड़ाने का श्रपराध लगाया गया था। मुभे वहां से बहुत ही लुकाछिपा कर डडी ले जाया गया। में बता चुका हूं कि श्री पोलक कूच में हमारे साथ थे। उन्होंने यह काम सम्भाल लिया। मंगल के दिन डंडी में मुभपर मुकदमा चला। मुभपर लगाये गए तीनों श्रपराध मुभको पढ़कर सुना दिये गए। मैंन उनको स्वीकार किया श्रौर कोर्ट की श्रनुमित लेकर मैंने कहा—

'ग्रपने प्रति और सारी जनता के प्रति न्याय के लिए मुफ्ते बताना चाहिए कि जो अपराध मुभपर लगाये गए हैं उनका सारा उत्तरदायित्व एक वकील के नाते और नटाल के पुरान निवासी के नाते में अपने ऊपर ले रहा हूं। इन लोगों को नेटाल कालोनी से बाहर ले जाने के कारण जनता के दिल पर जो प्रभाव पड़ा है उसका उद्देश्य उत्तम था। खान के मालिकों के साथ कोई भगड़ा नहीं है। इस लड़ाई से उन लोगों को गम्भीर नुकसान पहुंचता है, इसके लिए मुक्ते खेद है। भारतीय मजदूरों को अपने यहां रखने वालों से भी में निवेदन करता हूं कि ३ पौंड का कर मेरे देशवासी बंधुग्रों पर भाररूप है ग्रौर वह हटा दिया जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि माननीय श्री गोखले ग्रौर जनरल स्मट्स के बीच जो बात पैदा हो गई है उसे देखते हुए मेरा कर्तव्य था कि जिस पर ग्रत्यन्त ध्यान ग्राकर्षित हो ऐसी लड़ाई में चलाऊ। स्त्रियों को ग्रौर गोद के बच्चों को जो संकट सहन करने पड़े हैं उनको में महसूस करता हूं; फिर भी मैं मानता हूं कि लोगों को सलाह देने का मेरा कर्तेच्य था ग्रौरे मैंने उसका पालन किया है। जब तक वह कानून रद्द नहीं किया जाता तब तक ग्रपने देशवासियों को काम न करने व भीख मांग कर पेट भर लेने की बार-बार सलाह देना में भ्रपना कर्तव्य समभूंगा। मुभ्ने विश्वास है कि दुख उठाये बिना उनपर होने वाले जुल्मों का अन्त नहीं होगा।'

"मैं तो जेल में स्थिरता से बैठ गया। बाद में मुक्तपर वालकस्ट में मुकदमा चलाया गया ग्रौर डंडी में मुक्ते जो नौ महीन की सजा हुई थी उसके ग्रतिरिक्त तीन महीने का कारावास ग्रौर दे दिया गया।

"इस बीच मुभे पता चला कि श्री पोलक गिरफ्तार कर लिये गए हैं ग्रौर वह हिन्दुस्तान जाने के बदले जेल में जाकर बैठ गए हैं। मैं तो खुश ही हुग्रा। मेरे मन से डेपुटेशन के मुकाबले यह डेपुटेशन बड़ा था। इसके बाद तुरन्त ही श्री कैलनबैंक भी गिरफ्तार हो गए श्रीर वह भी पोलक की भांति तीन महीने को जल में जा बैठे। नेताश्रों को पकड़ लेने के बाद लोग भुक जायंगे ऐसा मानने में सरकार ने गलती ही की। सभी हड़तालियों को करीब चार विशेष ट्रेनों में भर कर डंडी श्रीर न्यू केसल की खानों पर लौटा दिया गया। वहां उन पर बेहद जुल्म ढाये गए। उनको बहुत कष्ट सहन करना पड़ा। लेकिन वे सब सहन करने के लिए निकले हुए थे ही। सभी नेता थे। कथित नेताश्रों के बिना उनको अपना बल बताना था, जो उन्होंने बता दिया। किस प्रकार बताया यह संसार को विदित है। किव दयाराम ने ठीक ही गाया है कि 'कष्ट पाम्या बिना छुष्ण कोने मळया, चारे जुगना जुश्रो साधु शोधी'—(कष्ट पाए बिना छुष्ण किसे मिले हैं! चारों युग के साधुश्रों को जांच कर देखो।)"

जिस दिन प्रथम बार वापूजी के गिरफ्तार होने की खबर फीनिक्स में आई उस दिन मगनकाका ने प्रसन्नता के साथ हम बालकों को सुनाया कि "वालकस्ट की हद तो वह पार कर गए, परन्तु रात को जब सब लोग सो रहे थे, सरकारी आदमी इस प्रकार चुपचाप उन्हें पकड़ ले गए जिससे किसी को पता न चल पाए।"

इसके बाद प्रत्येक डार्क से नई-नई खबरें स्राती गई। सारी परिस्थित इतनी तेजी से बदलती जा रही थी कि एक बात पूरी तरह से समक्ष लेने से पहले ही दूसरी नई बात उपस्थित हो जाती थी। स्रंधेरे-स्रंधेरे में गिरफ्तारी, फिर छूट जाना, दुबारा हड़ताली-संघ के बीच जा पहुंचना स्रौर कूच का नेतृत्व करना स्रादि बातों की तह में पहुंचने की हम कोशिश कर रहे थे। एक दिन बुधवार होने के कारण रात के नौ-दस बजे तक छापाखाने में कामकाज चल रहा था कि मगनकाका के पास बापूजी का पत्र स्राया। उसका सार कुछ इस प्रकार था:

"ग्राज यहां पर मुकदमा चला। छूटने के लिए काफी गुंजाइश थी। परन्तु सत्याग्रही इस तरह कैसे छूट सकता हैं? ग्रपने बचाव में मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। सारा ग्रारोप ग्रपने ऊपर ग्रोड़ लिया है। यहां के व्यापारी जमानत पर छुड़ाने के लिए ग्रौर पैसे भर देने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। जमानत पर निश्चित समय के लिए छूटा जा सकता था, परन्तु ऐसा करना ग्रावश्यक नहीं है। मैं जेल से बाहर रहूंगा तभी हमारी लड़ाई ठीक तरह से चलेगी, यह मानना ग्रभिमान है। इसमें ईश्वर का हाथ है। वह सब कुछ ठीक तरह से पार उतारेगा।"

इसके बाद जेल से उनका दूसरा पत्र ग्राया। वह इस प्रकार है:

१९१३ जेल से. मंगल

चि॰ मगनलाल,

नौ महीने की सजा हुई हैं। दूसरी दो जगहों में छ:-छ: महीने की श्रौर मिल जाय तो २१ महीन की होगी श्रौर में सबसे श्रधिक भाग्यशाली बन जाऊंगा। वेश बदले बिना ही जल मिल सकी, यह एक भंभट से बचना ही हुआ। हड़ताल के श्रारम्भ के बाद श्राज प्रथम बार मुभे फुरसत मिली है।.....

जेल हमारे लिए सहल बात बन गई है। फिर भी श्रव जेल जाने से मुभे संकोच नहीं करना चाहिए, ऐसा मुभे प्रतीत हुश्रा। श्राज के मुकदमें में कानून की युक्ति-प्रत्युक्तियों से भरपूर श्रवकाश था। किंतु उसका लाभ कैंसे लिया जाय? वह तो मोह होता! मैं बाहर रहुंगा तो श्रिधिक काम कर सकूंगा यह श्रभिमान उसमें होता। इसलिए में चुस्त रहा।"

इसं पत्र के ग्राने के दो-चार दिन बाद पता चला कि वालकस्ट की जेल में बापूजी, श्री पोलक ग्रौर श्री कैलनवैंक तीनों पर एक साथ मुकदमा चलाया गया है ग्रौर तीनों को तीन-तीन महीने की कैंद सुना दी गई है। इसके बाद पूरा सप्ताह भी नहीं बीता होगा कि बापूजी, श्री पोलक ग्रौर श्री कैलनबैंक वालकस्ट की जेल से कहीं दूसरी जगह ले जाये गए। हम लोगों को पता नहीं चला कि उन्हें कहा ले जाया गया है। हमारा खयाल था ही कि तीनों को सरकार साथ में नहीं रखेगी, इसलिए जहां-जहां उनके होने की सम्भावना थी वहां के व्यापारियों को तार देकर मगनकाका ने समाचार मंगाए; परन्तु नेटाल ग्रौर ट्रान्सवाल की किसी भी जेल में बापू-जी के वहां नहीं पहुंचन के समाचार से ग्रधिक जानकारी हमें नहीं मिली। चार-छः दिन वाद समाचार मिला कि बापूजी को सुदूर ग्रारेंज फीस्टेट की राजधानी ब्लुमफोंटीन की जेल में रखा गया है ग्रौर श्री कैलनबैंक तथा श्री पोलक को कमशः प्रिटोरिया व डिप्लुफ की जेलों में रखा गया है।

बापूजी के जेल जीवन के बारे में पता चला कि उनको पू० कस्तूरबा की तरह फल देने में सरकार ने सताया नहीं। कैंद भी सादी है। उनको एक दर्जन केंछे, चार टमाटर, दो चम्मच ग्रोलिव ग्राइल ग्रौर मूंगफली दी जा रही हैं। उनकी दुर्बलता को देखकर जेल के डाक्टर ने उन्हें दूधमक्खन छेन के लिए बहुत कहा, पर उन्होंने वह नहीं माना। डाक्टर के ग्राग्रह के वश वह ग्रब बादाम व ग्रखरोट छे रहे हैं। उनको वहां पर हर तरह से ग्राराम हैं। पढ़ने के लिए पुस्तकों मिलती है ग्रौर उन्होंने पुस्तकों मंगवाई भी हैं। साथ-साथ सादी कैंद होने पर भी जेल वालों से उन्होंने काम मांगा है।

बापूजी के जेल जाने पर सब लोगों को एक प्रकार से संतोष हुआ। परन्तु हमको, जो बच्चे थे, इस विचार से बड़ी ग्लानि होने लगी कि हमें एक वर्ष तक उनके दर्शन नहीं हो सकेगे। माता-पिता आदि की तीन महीने की सजा ही हमारी बालदृष्टि में बहुत बड़ी मियाद थी; फिर यह पूरा वर्ष कैसे गुजरेगा इसकी कल्पना स्वभावतः ही हमारे लिए बड़ी दुखदायी हुई।

### : 04 :

## गांधीराजा के नाम पर....

बापूजी की गिरफ्तारी श्रौर कड़ी सजा के बाद स्मट्स-सरकार ने सोचा होगा कि भारतीयों का सत्याग्रह-श्रान्दोलन ठंडा पड़ जायगा। परन्तु सरकार की मन्शा पूरी नहीं हुई। उसके लिए तो यही मिसाल सही साबित हुई कि 'मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की।' जब गांधीजी, पोलक व कैलनबैंक की त्रिपुटी जेल में पहुंची तो फीनिक्स में समाचारों का तांता वंध गया। 'फलां स्टेशन से ६०० श्रादमियों को ट्रेन में भरकर वालकस्ट ले जाया गया है,' 'इतने सौ व्यक्तियों को जेल दी गई है,' 'ट्रेन भर कर हड़तालियों को खानों में लोटा लाया गया है,' 'खानों को ही जेल बना दिया गया है,' 'खानों के चारों श्रोर पुलिस का घरा डाल दिया गया है,' 'जेल में कपड़े की कमी पड़ गई है,' 'गिरजाघरों में भी कैदियों को भर दिया गया है,' इत्यादि समाचार हमें उठते-बैठते सतत मिलने लगे। मानो हम प्रत्यक्ष रणक्षेत्र के मोर्चे पर ही हों।

गिरिमिट मजदूरों के पराक्रम सुन-सुनकर हमारे जैसे छोटे बच्चों का मन भी वीरता से भर जाता था। कोयले की खान के मालिकों का गुस्सा दिन-दिन बढ़ता जा रहा था। जब समभाकर, मनाकर और धमकाकर वे मजदूरों को दुबारा काम पर नहीं बुला पाए तब उन लोगों ने छांट-छांटकर तगड़े मजदूरों पर चमड़े के कोड़ों की मार शुरू कर दी। हमने सुना कि कोड़ों की मार से पीठ की सारी चमड़ी उधड़जाने पर भी हमारे भारतीय वीरों ने काम पर जाना स्वीकार नहीं किया। तब और भी आग-बबूला होकर उन गोरे प्रभुओं ने उन वीर मजदूरों की स्त्रियों के भी कोड़े लगाए। अगुवाओं को कोटिरयों में अलग-अलग बन्द करके ताले लगा दिये गए। परन्तु इस आतंक से वे मजदूर जरा भी दबे नहीं, बल्कि हड़ताल

की श्राग जहां नहीं पहुंची थी उन खानों में भी पहुंच गई। सुबह से शाम दुगने श्रौर शाम से सुबह चौगुने मजदूर हड़ताल में शामिल होने लगे।

खान के मालिकों के दिमाग का पारा श्रब बहुत ऊंचा चढ़ गया। जब खानों की गहराई से पानी को फेकते रहने वाले पंपों को चलाने का काम बन्द हो जाने की नौबत पहुची तब तो उनकी बेचैनी का कोई ठिकाना ही न रहा। भारतीय मजदूरों की जगह उन्होंने नेटाल प्रान्त के ग्रादिवासी जूलुग्नों को पंप चलाने के काम पर लगाया। यद्यपि शरीर में जुलु लोग भारतीयों के मुकाबले ड्योढ़े-दुगने तगड़े होते हैं, उनके हाथ-पैर के स्नायु शेर के स्नायु जैसे सुगठित दीखते है, फिर भी वे सतत परिश्रम करने मे भारतीय मजदूरों का मुकाबला नहीं कर पाते थे। थोड़ी ही देर मे वे थक जाते। देर तक एक काम पर जुटे रहने की उनकी ग्रादत ही नहीं होती। ग्रधिक मजदूरी देने पर भी शाम से पहले वे उस काम को छोड़ जाते थे। इस प्रकार भारतीय मजदूरों के बिना कोयले की खानों में हानि बहती गई। तब गोरे मालिक कोघांघ होकर हड़तालियों पर श्रौर भी सितम ढाने लगे। परन्तू ज्यों-ज्यों उनका कहर बढ़ता गया त्यों-त्यों हडताल का दावानल भी ग्रधिकाधिक दूर तक फैलता गया। यहां तक कि चार्ल्मटाउन व न्युकेसल के ग्रास-पास की वह हड़ताल पचासों मील स्रागे बढ़ती हुई हमारे फीनिक्स की चौहद्दी पर ग्रा पहुंची। ग्रौर इस तरह हम लोगों को यानी फीनिक्स के नाबालिगों को, सत्याप्रह के उस अपूर्व युद्ध-मोर्चे पर उपस्थित होने का जो सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा था, वह प्राप्त हो गया। हम मोर्चे पर नहीं जा पाये तो वह मोर्चा खुद हमारे आंगन मे ही आ गया।

फीनिक्स के चारों ग्रोर चीनी की बहुत-सी मिले थी। उनके गिरमिटिये मजदूर अपने-आप हड़ताल में शामिल हुए। बिना किसी के कहे-सुने, बिना किसी के निमन्त्रण के फीनिक्स में ग्रासरा छेने ग्रा गए। गांधी-बाबा का वहां घर था इतना उनको मालूम था। पांच-पन्द्रह ग्रादमियों की ग्राबादी वाले हमारे फीनिक्स ग्राश्रम में ग्रब हजारों ग्रादमियों की रौनक हो गई। सुबह से शाम तक नये-नये दल ग्राते ही गए। पूछने पर वे कहते थे: "हमारे राजा को सरकार ने कैंद किया है, उसकी रानी ग्रौर बच्चों को भी कैंद किया है; तो फिर हम क्यों काम करें?"

उन भोले लोगों को 'नेता', 'अगुआ' आदि शब्दों का भी ज्ञान नहीं था। उन्होंने बापूजी को, जो उनके सुख-दुख के साथी थे, 'राजा' की सज्ञा दे दी थी। भारत के प्राचीन इतिहास में जहां कहीं भी शस्त्रयुद्ध की कहानी पढ़ने को मिलती है, बहुधा यह विवरण मिलता है कि ज्यों ही राजा केंद्र

कर लिया जाता था या वह घायल हो जाता था तो उसके दल के सैनिकों

में तत्काल भगदड़ मच जाया करती थी श्रौर विरोधी पक्ष श्रकस्मात विजयी हो बैठता था। यह प्राचीन परम्परा दक्षिण श्रफीका के सत्याग्रह-संघर्ष में जड़-मूल से बदल गई। गिरमिटिया मजदूरों में न तो कोई तालीम पाये हुए सैनिक थे, न जन्मजात क्षत्रिय; श्रधिकतर लोग शूद्र थे। उन्हें हम छोटे बच्चे भी गया-गुजरा समभते थे। हब्शी पड़ोसियों से जान-पहचान करने में हमें श्रानन्द श्राता था, परन्तु गन्ने के खेतों में गोरे मालिकों की मजदूरी में श्रपमानित होकर दिन-रात जुटे रहने वाले श्रपने भाइयों को देखकर हल में जुते हुए बैलों के प्रति होने वाला भाव हमारे मन में पैदा होता था।

ऐसे दीन श्रौर श्रीहीन गिरिमिटियों में, बापूजी के श्रीहंसामय सत्याग्रह स्रान्दोलन ने बिजली की-सी शिक्त पैदा कर दी थी। बड़-बड़े सुसंस्कारी श्रौर पढ़े-लिखे शिष्टजनों को मात कर देने वाले महान सदगुण श्रौर पराक्रम की भलक उन गिरिमिटिया मजदूरों ने बताई। नेटाल में प्रायः पौन लाख भारतीय मजदूर गोरों की गुलामी में थे। श्रमरीका के हब्शी गुलामों श्रौर दक्षिण श्रफीका के इन भारतीय श्रधंगुलामों के दुख-दैन्य की कहानी करीब एक-सी ही श्रकथनीय थी।

न्यूकेसल के कोयले के क्षेत्र में, जो ग्रधिक विस्तृत नहीं था, श्रीमती थम्बी नायडू की टोली ने हड़ताल की ग्राग फैलाने में तेल छिड़कने तथा दियासलाई देने का काम किया था। परन्तु फीनिक्स के ग्रास-पास गन्ने के खेतिहर मजदूरों में हड़ताल का प्रचार करने के लिए शायद ही कोई गया हो। वहां प्रचार करना ग्रासान भी नहीं था। डरबन से उत्तर में पचास मील से भी ग्रधिक दूरी तक गन्ने की खेती के क्षेत्र फैले हुए थे। चीनी की मिलों के माउंटेजकम्ब, वेरुलम, टोंगाट, स्टेगर, ग्रमजीन्टो ग्रादि बड़े केन्द्र फीनिक्स ग्राश्रम से दस, बीस ग्रौर पचास मील तक दूर थे। वहां के गिरिमट मजदूरों को बापूजी के संपर्क में ग्राने का प्रसंग कभी ग्राया ही नहीं था। तब बापूजी महात्मा नहीं बने थे, न 'गांधी' शब्द में तब कोई जादू ही समाया था।

इस पर भी अज्ञान के दलदल में फंसे हुए इन हतभागे भारतीयों के अन्तर में न्याय को प्राप्त करने और अन्याय का प्रतिरोध करने के लिए ज्वाला भड़क उठी। बापूजी के विशुद्धतम और अति उग्र तप का यह परिणाम था, भारतीय महिलाओं के अहिंसक आक्रमण का यह सुफल था और निष्ठावान सत्याग्रहियों के 'मर जायंगे पर भुकेंगे नहीं,' इस अटल संकल्प का यह परिणाम था।

नेटाल प्रान्त का शायद ही कोई कोना ऐसा बचा होगा जहां पर भारतीय

गिरमिटिये गोरे मालिकों की नौकरी में बांधे गए हों ग्रौर वहां पर हडताल की ग्राग न पहुंची हो। ग्राश्चर्य की बात यह थी कि बापूजी, श्री पोलक श्रौर श्री कैलनबैक जैसे प्रभावशाली नेता ही नहीं, छोटे-मोटे प्रायः सभी प्रचारक कारागार में पहुंचा दिये गए थे। बाहर की प्रवित से जेल में बैठे हुए नेताओं का संपर्क पूरा-पूरा कटा हुआ था। न कोई प्रचारक थे, न भाषण-प्रवीण दूत थे, न दंनिक पत्रिकाग्रों की बाढ थी, न किसी प्रकार के गुप्त व सांकेतिक संदेशों का सिलसिला था। रेल, मोटर, तार-टेलीफोन, घोड़े-साइकिल से या पैदल ही रोज-रोज के कार्यक्रम को स्थल-स्थल पर पहुंचाने का ग्रायोजन या प्रयास भी नहीं किया गया था। उन ग्रबुफ लोगों की ग्रात्मा ग्रपने-ग्राप जग उठी थी ग्रौर कब्ट-ही-कब्ट भुगतने वोले इस संघर्ष में वे लोग स्वयं प्रेरित् होकर अपने-आप कूद पड़े थे। प्रति दिन दक्षिण अफीका की सरकार के विरुद्ध वह ग्रहिंसक ग्राक्रमण दुगने से चौगुना होता चला जा रहा था। मानो किसी दैवी शक्ति द्वारा उन सहस्रों श्रमिकों का संचालन, संगठन ग्रौर सर्वार्पण कराया जा रहा हो ! बापूजी ने ग्रपने हृदय में जिस पुनीत ज्योति को जगाया था वह गूढ़ तरीके से अपने देश-भाइयों की अन्त-ज्योंति को, 'दीप-से-दीप' के न्याय से जगा रही थी।

रावजीभाई को, जो सोलह सत्याग्रहियों की प्रथम टोली में गिरफ्तार होकर उस समय जेल में थे, नेटाल के उन परगनों का अधिक परिचय था, जहां चीनी की मिलें और गन्ने की खेती करानेवाले गोरे जमींदारों की कोठियां थीं। जेल से छूटन के बाद उन्होंने वहां के अपने परिचित मित्रों से उन हड़तालियों की वीरता और संस्कारिता की कहानियां सुनी थीं। उसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक ''गांधीजी की साधना'' में इस प्रकार किया है:

"गांधीजी को ऐसी एकान्त जेल में बन्द किया गया था कि उनके विचारों का संकामक रोग भूलकर भी अन्य भारतीयों तक न पहुंच जाय। इस वार सरकार ने अपनी ओर से पूरी खबरदारी से काम लिया था। परन्तु उनकी गिरफ्तारी के बाद जिन्होंने गांधीजी का नाम तक सुना न होगा या वे कैसे आदमी हैं इसकी भांकी तक न देखी होगी ऐसे हजारों भारतीय गिरमिटियों के हृदय उमड़ पड़े; जो अज्ञान थे, एक प्रकार के जंगली वातावरण में ही पड़े हुए थे, उन्होंने हड़ताल कर दी। वहीं पर वे रके नहीं; कुछ कोठियों से दो-दो सौ मजदूरों के दल हड़ताल करके सीधे अपने परगने के हाकिम की कचहरी में पहुंचे। वहां पुलिस और मैंजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने ऐलान किया: 'हमें सजा दो, हम लोगों को जेल भेज दो, हमने गिरमिट का कानून तोड़ा है; गिरमिटिये मजदूर होते हुए हम लोगों ने हड़ताल की है और अपने-अपने मालिक की आज्ञा के बिना ही भाग कर

हम यहां आये हैं। हम पर मुकदमा चलाओ और हमें जेल भेज दो।'

"उनकी यह निर्भय पुकारें सुन-सुनकर पुलिस हाथ में कोड़े लेकर उनको डराने-धमकाने लगी। मैं जिस्ट्रेट कहता, 'भाई! तुम लोगों ने कोई कसूर नहीं किया, लौट जाओ अपने काम पर। तब वे भोले गिरमिटिये मजिस्ट्रेट से पूछते थे: 'हमारे गांधीराजा ने और उनकी रानी ने तथा उनके कुंग्ररों ने क्या कसूर किया था? हमें भी उनके साथ जेल भेज दो। या उनको छोड़ दो।' अन्त में मैं जिस्ट्रेट कहता, 'चलो, तुम लोगों को आठ दिन की कैंद दे दी गई।' गिरमिटिये पुकारते, 'नहीं, तीन-तीन महीने की कैंद से कम नहीं लेंगे।' तब हार मानकर मैं जिस्ट्रेट उनको एक महीने की सजा दे देता और सबके नाम लिखकर उन लोगों को पुलिस के हवाले कर देता।

"ये लोग जेलों के फाटक में प्रवेश करते समय 'गांधी राजा की जय!' श्रीर 'वन्देमातरम्' के नारे लगाते श्रीर सारी जेल में वे नारे गूंज उठते थे।

"दूसरी ग्रोर जो छुट-पुट मजदूर भिन्न-भिन्न गोरों की दुकानों में— कंपनियों में—नौकरी करते थे उनमें से भी प्रत्येक ने काम छोड़ने का सिल-सिला ग्रपनाया। ये तो ग्रपना स्वतन्त्र जीवन बिताने में समर्थ थे परन्तु गिरमिटिये मजदूर बिलकुल लाचार थे। डरबन के चारों ग्रोर पचास-साठ मील के क्षेत्र में हड़ताल फैल चुकी थी। उनकी सेवा ग्रौर सहायता के लिए, उनको ग्रनाज पहुंचाने के लिए, डरबन के व्यापारियों ने ग्रपनी दुकानों से व्यवस्था की। भूख का कष्ट किसीको उठाना न पड़े ऐसी कोशिश उन सहृदय लोगों ने की।

"उन मजदूरों को मार्गदर्शन कराने वाला कोई समर्थ या नामी, नायक नहीं था, फिर भी सत्याग्रह के नियमों पर वे लोग समभ-बूभ कर कायम रहे। उरबन शहर में उन घरों पर शान्त घरने बैठाये गए, जहां भारतीय मजदूर काम पर थे। साथ-साथ स्वयं मजदूरों ने ही यह त्रादेश अपने मजदूर भाइयों को दिया कि जो लोग अस्पतालों में म्युनिसिएं लिटी के स्वच्छता-विभाग में हों, वे काम न छोड़ें। अर्थात् उस निरंकुश हड़ताल में भी नैतिक नियमन कायम रहा।

"सरकार से यह सहन नहीं हो सकता था। उसने अपना पूरा बल लगा दिया। हड़ताली लोग अशांति और ऊधम मचावें ऐसे सुयोजित प्रयत्न सरकार की ओर से किये गए। हड़ताली लोग दंगा-फिसाद पर उतारू हों कि फौरन ही उनपर गोली आदि की बौछारें करके हजारों को मटिया-मेट कर देने की बाकायदा व्यवस्था की गई। परन्तु सरकारी अफसरों की मुराद पूरी न हुई। भारतीयों ने शांति-ऋत का पूरा-पूरा पालन किया। फिर भी 'पत्थर फेंके गए' का बहाना बनाकर पुलिस ने छुट-पुट गोलियां चला ही दीं ग्रौर चार निर्दोष गरीबों की हत्या कर डाली।"

श्रविक्षित, व्यसनी, श्रज्ञानी श्रौर चरित्रहीन माने जाने वाले उन भारतीय मजदूरों ने क्या-क्या सहन किया, इसकी कल्पना उस एक प्रसंग से मिलेगी जिसकी श्रांखों देखी बात एक सुप्रतिष्ठित श्रफ्रीकी मूलनिवासी पढ़े-लिखे सज्जन श्री जान डुबे ने मि० पियर्सन श्रौर श्री रावजीभाई को सुनाई थी:

"में भारतीय मजदूरों को जगली मानता था श्रौर उन्हें घृणा से देखता था। पर श्रव प्रत्येक भारतीय के प्रति मेरे दिल में बड़ा श्रादर-भाव पैदा हो गया है। हम हन्शी लोगों में भारतीयों की वह दिव्य शक्ति नहीं है। श्रपनी श्रांखों से जो मैंने देखा, उससे चिकत रह गया हूं। सत्याग्रह श्रान्दोलन चल रहा था। एक दिन में डरबन से श्रा रहा था। फीनिक्स स्टेशन पर उत्तर कर श्रपने यहां जा रहा था। कुछ दूर जाने पर रास्ते के एक छोटे से मैदान में प्रायः पांच सौ भारतीय जमा होकर बैठे थे। श्रपनी कोठी में हन्दाल करके वे वहां पर श्राये थे। गोरा मैनेजर, उसके श्रादमी श्रौर गोरी पुलिस उनके चारों श्रोर घेरा डालकर खड़ी थी। में श्राघे घंट तक यह देखने के लिए वहां क्का रहा कि क्या श्रन्जाम होता है। बैठे हुए भारतीयों की पीठ पर कोड़ों की मार पड़ने लगी। गोरे लोग बेत श्रौर लाठी से उन्हें पीटते जाते थे श्रौर चीखते जाते थे, 'चलो उठो, काम करो, काम पर चलते हो या नहीं?' लेकिन कोई उठा नहीं। किसी भारतीय ने श्रगुली तक नहीं उठाई श्रौर ठंडे दिमाग से जवाब देते रहे, 'जब तक गांधीराजा जेल में हैं तबतक हम काम करने वाले नहीं है।'

"जब कोड़ों श्रौर लाठियों की मार से मामला सुलक्षा नहीं तब बन्दूक के कुन्दों का प्रयोग शुरू हुग्रा। पुरुषों के साथ-साथ स्त्रियों ग्रौर बच्चों पर भी चोटे पड़ने लगीं। कुछ तो 'हाय-हाय' करके रो पड़ते थे, किन्तु ग्रपनी जगह से हटते नहीं थे। ग्रन्त मे घुडसवार ग्राये ग्रौर उन पर घोड़े दौड़ाये गए। कुछ ग्रादिमयों के पैर ग्रौर पीठ के ऊपर घोड़ों की टापें पडीं। उनकी चमड़ी छिल गईं। घोड़ों ग्रौर लातों की चोट भी पड़ीं। लेकिन वे लोग वहां से हटे नहीं।

"इस बीच एक मुकादम को पकड़ करके वहां लाया गया। वह इन लोगों का अगुवा माना जाता था। उसने तो और भी साहस के साथ गोरों को उत्तर दिया। उस निर्भीक उत्तर के इनाम के रूप मे उस पर बेहद जुल्म किया गया। इस अत्याचार को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मारपीट से भी जब वह मुकादम भूका नहीं तब पुलिस ग्रफ्सर ने हब्बी पुलिस से डपट कर कहा, 'देखते क्या हो ? बेध डालो इसे ग्रपने भाले से; इसी बदमाय का यह सब पड्यंत्र हैं।' उस हब्बी पुलिस ने तत्काल श्राज्ञा का पालन किया ग्रौर मजदूरों के उस नेता को भाले से बेध डाला। इस घटना से भारतीयों मे जोश ग्रा गया। इस बहाने गोली चलाकर ग्रौर भी दो को भून डाला गया। वह नेता स्वगं पहुच गया, दूसरे ग्राहत हुए, फिर भी भारतीय लोग ज्यों-के-त्यों वही बैठे रहे। उनमे से एक भी भागा नहीं, हटा नहीं।"

श्रपनी कथा समाप्त करते हुए श्री डूबे ने कहा: "मैं गोरे लोगों की इस कूरता से कांपता हुश्रा ग्रीर भारतीय भीड़ की सहनशीलता ग्रौर दृढ़ता से ग्राश्चर-चिकत होता हुग्रा घर लौट ग्राया।"

#### : 4= :

### तपोधन मगनकाका

गोस्वामी तुलसीदास ने पार्वती के तप का मार्मिक वर्णन करते हुए रामायण में लिखा है, 'बिसरी देह तर्पाह मनु लागा।' कुछ इसी प्रकार का तप बापूजी के जेल जाने के बाद मगनकाका फीनिक्स में रहकर करते रहे।

जो लोग कारागृह में डाल दिये गए थे वे सत्याग्रह सग्राम के सचालन के प्रत्यक्ष बोभ से निवृत्त हो गए थे। किन्तु जो बाहर रह कर उस भारी भार का वहन कर रहे थे उनमे मगनकाका, कुमारी स्लेशिन ग्रौर श्री वेस्ट के नाम ग्रग्रगण्य थे। बापूजी के सत्याग्रह के तरीके को समभने की ग्रदम्य शक्ति के स्रोत को जानने के लिए मगनकाका के काम तथा तप का परिचय देना ग्रावश्यक है।

जैसा कष्टमय जीवन मगनकाका घर में रह कर फीनिक्स में बिता रहे थे उसकी तुलना में कारागार के कष्ट अल्प ही कहे जायंगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस समय फीनिक्स में वह अकेले भारतीय थे, जिनको सत्याग्रह-युद्ध की गतिविधि पर स्वयं मनन-चितन करके ध्येय-पूर्ति के लिए सत्य और अहिंसामय संघर्ष पर प्रेरणात्मक विचार 'इडियन अोपीनियन' पत्र में प्रति सप्ताह प्रकाशित करने पड़ते थे। भारतीयों के भीषण अपमान

ग्रीर उत्पीड़न की गाथाएं नेटाल-ट्रान्सवाल के हर क्षेत्र से दिन-रात ग्राया करती थीं। उन ग्राघातों को पीकर उन्हें दक्षिण ग्रफीका के भारतीय भाइयों में शान्ति ग्रीर धैर्य कायम रखना था। इस भारी संपादकीय काम के साथ-साथ साप्ताहिक का मुद्रण ग्रीर प्रकाशन तथा हम सब बच्चों का संगोपन ग्रीर शिक्षण ग्रादि से उनका सारा समय भरा हुग्रा था। ग्रब उन पर हड़तालियों के स्वागत का काम ग्रीर ग्रा गया। मगनकाका मजबूत ग्रीर गठे हुए बदन के थे। लेकिन काम के बोभ से उनकी देह सूखती गई। उस समय यह ग्रनुमान नहीं था कि यह भारी संघर्ष कब तक चलाना पड़ेगा; परन्तु तीन महीन बाद जब समभौता हुग्रा ग्रीर सब जेलवासी फीनिक्स में ग्रा गए तब बा-बापू की तरह ही, शायद उनसे कुछ ग्रधिक, मगनकाका दुवंल हो गए थे। उनका शरीर ग्राधा भी नहीं रह गया था। लेकिन तपोमय जीवन के कारण उनके स्वभाव की उग्रता धुल-सी गई थी ग्रीर उनमें शान्ति तथा प्रसन्नता का ग्रनन्य विकास हुग्रा था।

मगनकाका की दिनचर्या उस समय एक पक्के तपस्वी की दिनचर्या थी। ब्राह्म-मुहूर्त्त से पूर्व रात में दो या ढाई वजे उठकर वह 'इंडियन ग्रोपी-नियन' के लिए लिखने बैठ जाते थे। ग्रहणोदय होने तक उनके बिस्तर पर उनके लिखने के कागजों का ढेर लग जाता था। लिखने में कांटछांट मुश्किल से कहीं नजर म्राती थी म्रौर उनका प्रत्येक म्रक्षर एक-सा सुन्दर व छपा हुग्रा-सा प्रतीत होता था। ग्राठ-साढ़े ग्राठ बजने से पहले ही दतौन ग्रादि से निबट कर, जलपान किये विना, वह छापाखाना में पहुंच जाते थे। फीनिक्स में प्रात:काल जलपान करने का चलन था, परन्तु इस अविध में मगनकाका ने जलपान का त्याग कर रखा था। ब्राह्म-मुहूर्त्त में उठने पर भी चित्त की एकाग्रता में विक्षेप न हो इस हेत् से लिखने की समाप्ति तक वह कुल्ला-दतौन भी नहीं करते थे। छापाखाना में कम्पोज करना, प्रफ पढ़कर सुधारना, डाक के ढेर का निपटाना इत्यादि कामों की सदैव भरमार रहती थी। मध्याह्न में मुश्किल से हम लोगों के साथ भोजन के लिए वह पौन घंटा निकाल पाते थे। इसके सिवा संध्या के समय एक घंटा बगीचे में खुदाई करने के लिए प्रेस से बाहर ग्राते थे। फिर रात को प्रायः नौ बजे तक छापाखाना का काम करके घर लौटते थे। सोने से पहले प्रायः घंटा-भर तक फिर लिखने का काम करते थे।

जो काम बालकों के जिम्मे किये गए थे उनमें बार-बार मगनकाका के पास पूछने और मार्गदर्शन के लिए हमें जाना पड़ता था। एक-न-एक बालक हर आध-पौन घंटे बाद अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंच जाता था। स्वभाव के बड़े उग्र होने पर भी वह प्रत्येक बालक को प्रत्येक

बार शान्तिपूर्वक ही नहीं उत्साहपूर्वक उत्तर देते थे और बारीक-से-बारीक बात समभान से चूकते नहीं थे। यदि कभी प्रेस में वह नहीं मिलते तो में उनकी तलाश में निकल पड़ता था। एक-दो बार भरी दुपहरी में दो-तीन बजे के समय मैंने छापाखाने के सामने ऊंची हरी दूब पर उनको लेट लगाते हुए पाया था। मेरे पहुंचते ही वह उठ बैठते थे और स्नेहवत्सल स्वर से पूछते थे "क्या काम है ?" फिर स्वयं ही बताते थे, "छापाखाना में काम करते-करते आंखें भारी हो गई, शरीर काम नहीं दे रहा था तब मैंने यहां श्राकर दस-पन्द्रह मिनट लेट लगा ली। बिस्तर पर सोने की अपेक्षा खुली जमीन पर लेटने से बड़ा लाभ होता है। यह मिट्टी हमारे शरीर की थकावट को बहुत जल्दी चूस लेती है। सचमुच घरती माता का हम पर अगाध उपकार है। केवल दस मिनट लेट लगाने से शरीर में ताजगी आ जाती है।" सक्षेप में काम के बोभ को पूरा करने के लिए अल्पाहार, फलाहार और अत्यत्प निद्रा की साधना में मगनकाका ने अपने को बड़ी कड़ाई से बांध रखा था।

ग्रपनी काया से कठोरतापूर्वक काम लेने के साथ-साथ ग्रपने चित्त को उत्तेजित ग्रौर क्रोधित न होने देने के लिए भी वह ग्रत्यधिक सावधान रहते थे; इस बात का पता नीचे की एक घटना से चलेगा।

साधारणतया फीनिक्स का जलवायु ध्रारोग्यदायी धौर श्रेष्ठ था। वहां पर बीमारी का दर्शन क्वचित् ही होता था। परन्तु मानो, मगनकाका की कसौटी के लिए ही उन दिनों शीत-ज्वर ने वहां अपना प्रताप दिखाया। दस बालकों में से पांच-छः बालक शीत-ज्वर के शिक में जकड़ गए। धौर अन्त में खुद मगनकाका को भी मलेरिया ने बिस्तर पर पटक दिया। कुनीन या अन्य चूर्ण भ्रादि का प्रयोग बापूजी ने फीनिक्स में निषिद्ध कर रखा था। हर बीमारी का मुकाबला प्राकृतिक चिकित्सा से ही किया जाता था। यह चिकित्सा वैसे बहुत अच्छी है, परन्तु उसमें रोगी की सेवा करने में बहुत श्रम उठाना पड़ता है और चिकित्सक को इस विधि में अपना बहुत समय देना पड़ता है। काम का भारी बोक्त होते हुए भी मगनकाका ने प्रत्येक रोगी बालक के लिए समय दिया और बिना प्रमाद के पूरी शुश्रूषा की।

प्रथम तो रोगी के ग्राहार में ग्रावश्यक परिवर्तन किया, फिर जिनको बुखार ग्राया था उनको दिन में दो-तीन बार वाष्प-स्नान कराया। वाष्प-स्नान के लिए पानी खौलाना, रोगी को भाप देना, उसके कपड़े बदल देना ग्रौर विधिवत सुला देना ये सभी काम वे बिना थके करते। रोगी बालक को जेल में गई हुई माता का स्मरण दुखी न करे, इस वत्सलता से मगन-काका उन पर ग्रपना प्रेम बरसाते थे। लेकिन जब वह स्वयं पीड़ित हुए

तब उन्होंने हम लोगों से कम-से-कम सेवा ली।

एक दिन ज्वर कुछ कम हो जाने पर मगनकाका बिस्तर से उठकर प्रेस में काम करने चले गए थे। वहां पर उनका शरीर ढीला पड़ गया थौर ज्वर का आक्रमण फिर से होने की आशंका पैदा हुई। इससे बचने के लिए उन्होंने भाप-स्नान करना चाहा और मुभसे कहा, "घर जाकर चूल्हा जला दो और उस पर पानी चढ़ा दो; तब तक मैं आता हूं फिर भाप ले ल्ंगा।" परन्तु मैं घर आकर उस कर्तव्य को भूल गया और घर आकर खेल में लग गया। मैं काम में काफी धीमा हूं इस बात का हिसाब लगाकर मगनकाका करीब डेढ़ घट बाद प्रेस से आये। पर घर में आनं पर उन्होंने मुभे खिड़की में मस्ती से बैठा हुआ और खेल करता हुआ पाया। मैने पानी गरम करने की कोई तैयारी नहीं की थी। मगनकाका ने आकर चुपके से मेरे कन्धे पर अपने कमजोर हाथ रखे तो मैं सकपका गया। लगा कि अभी एक थप्पड़ मुंह पर पड़ जायगा। परन्तु उन्होंने तो मेरे सिर पर अपना बत्सल हाथ फरा और मधुरता से बोले "अभी तक तूने चूल्हा भी नहीं जलाया? चल, अब और देर मत कर। आ मैं तुभे जल्दी से चूल्हा जलाना सिखाता हूं।"

यह कह वह मुक्ते अपने साथ रसोईघर मे ले गए। चूल्हा सुलगाया, चटपट पानी गरम किया और मुक्तसे छोटी-मोटी सहायता लेकर वाष्प-स्नान करके सो गए। उस दिन की क्षमा का मुक्त पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मगनकाका का इशारा भी मुक्ते महान आज्ञा के रूप में प्रतीत होने लगा।

श्रहिंसा की उपासना में मगनकाका कितना श्रागे बढ़ते जाते थे उसका एक दूसरा प्रसंग यहां देना श्रनुचित न होगा।

एक बार कृष्णपक्ष की अधेरी रात में लगभग दस बजे जब सब बालक सो रहे थे में शौच-निवृत्ति के लिए अपने बगीचे के शोचालय में गया। जब लौटकर आया तो घर के दरवाजे पर मेंने एक सुन्दर चित्तीदार तीन पहलूवाली अजीब लकड़ी पड़ी देखी। आश्चर्यचिकित होने पर मेंने अपने हाथ की लालटेन का प्रकाश उसपर डाला और तत्काल समक्ष गया कि यह तो सांप हैं। मेंने कूदकर देहलीज पार कर ली और सीधा मगनकाका के पास पहुचा। वह अपने बिस्तर पर बैठे लिख रहे थे। मेंने उनको सांप की सूचनादी। तीन-चार दिनों से उनके पैर में एक भारी फोड़ा निकल आया था। इस कारण उनको अपनी जगह पर बैठे ही रहना पड़ता था। फोड़े पर मिट्टी की भारी पट्टी रखी हुई थी। सांप की बात सुनकर वह लगड़ाते हुए उठे और देहलीज के पास आये। तब तक सांप किवाड़ और चौखट के बीच की दरार से घर में आधा घुस आया था। समय-सूचकता से मगन-

काका ने किवाड़ को दबाया श्रीर सांप पकड़ में श्रा गया। फिर उन्होंने मुफ्तसे सांप को फांसने की डोरी श्रीर लाठी मंगाई, जो हम लोग सदैव तयार रखते थे। लाठी लाकर मेंने मगनकाका को दी। उन्होंने मुफ्तको वह किवाड़ मजबूती से दबाकर रखने के लिए कहा, जिसमें सांप का श्राधा शरीर दबा हुशा था। फिर उन्होंने चतुराई से लकड़ी श्रीर रस्सी के बीच सांप की गरदन को पकड़ लिया। सांप की जाति का परीक्षण करके उन्होंने बताया कि "यह श्रत्यन्त जहरीला है। तुमने इसे देख लिया यह हमारा सद्भाग्य। यदि बालकों के बिस्तर तक पहुच जाता तो बड़ी बुरी बात होती। ईश्वर ने ही सबकी रक्षा की है।"

उस समय उस सांप को मगनकाका मार डालें, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय मेरी समभ में नहीं ग्रा रहा था। मुभमे वह बल या साहस नहीं था कि मैं उस सांप को उठाकर ले जाऊ। मगनाकाका से चला नहा जाता था। परन्तु उन्होंने सांप को मार डालने के बजाय स्वयं दुख उठाना ही पसन्द किया। लालटेन लेकर ग्रागे-ग्रागे रास्ता दिखाने का उन्होंने मुफे त्रादेश दिया ग्रौर खुद उस बोभ को लेकर लगड़ाते हुए जंगल की ग्रोर चॅल पड़े। फीनिक्स आर्थम की जमीन पार करने के बाद विलायती बबलों के घने जगल में पहुंचने पर, सांपों के रहने के लिए अनुकूल और मनुष्य के लिए कम खतरे वालों जगह देखकर, उन्होंने सांप को जमीन पर रखा और रस्सी का फदा ढीला करके उसे मुक्त कर दिया। धीरे-धीरे रेंगता हुम्रा दो मिनट में वह सांप घनी घास में चला गया। मगनकाका उसे तब तक एकटक देखते रहे, जब तक वह ग्रदृश्य नहीं हो गया। मानो इतना भी कब्ट देने के लिए वह उससे मन-ही-मन क्षमा मांग रहे थे। फिर अपने पैर के फोड़े की पीड़ा को सहन करते हुए, लगड़ाते-लगड़ाते वह घर लौटे। मुफ्ते ईश्वर की अगाध दया और महिमा के दो शब्द सुनाय और ढाढ़स देकर तथा निर्भय बनाकर सुला दिया। इसके बाद भी वह जागते रहे ग्रौर लिखते रहे। सबेरे उठने के बाद ही देवदासकाका को और दूसरों को रात की सांप की कहानी बताई गई।

यह सारी कहानी तब की हैं जब फीनिक्स खाली श्रीर सूना था। जब हड़ताल वाले गिरिमिटिये मजदूरों की बाढ़ फीनिक्स में श्रानी शुरू हुई तब तो मगनकाका के परिश्रम की पराकाष्ठा हो गई। एक-एक रात में कभी छः सौ तो कभी श्राठ सौ व्यक्ति श्रा पहुंचते थे। जो दल श्राता था उसे दो शब्द श्राश्वासन श्रीर स्वागत के कहने होते थे श्रीर ठहरने-लेटने की जगह बतानी होती थी। दिन का समय हो तो उनके भोजन श्रादि का प्रबन्ध भी करा देना पड़ता था। रात में एक दल को जगह देकर श्राध-पौन घंटा

की नींद लें उससे पहले ही नए हड़तालियों के ग्रा पहुंचने पर उन्हें उठना पड़ता था। दिन-भर के काम के बाद रात का यह काम बहुत ही थका देने वाला होता था। परन्तु मगनकाका एक दिन भी उत्तेजित नहीं हुए ग्रौर सभी काम पूर्णता से निभाते रहे।

बापूजी ने जिस उच्च घ्येय से ग्रहिंसा के युद्ध का ग्रारम्भ किया था उसी उच्च भूमिका तक उठकर मगनकाका ने उस युद्ध में ग्रपने को खपा रखा था। यह सही बात है कि मगनकाका सत्याग्रह-युद्ध के श्रग्रणी या नेता नहीं थे। फिर भी कुशल ग्रौर बहादुर योद्धा तो थे ही। उनकी यह विशेषता थी कि इतिहास-लेखकों की कलम से ग्रपने को सर्वथा मुक्त रखने में उन्होंने सफलता पाई थी। मूक तप उनके जीवन का सूत्र था। तुलसी रामायण की जिस चौपाई का वह बारबार रटन करते थे उसे उन्होंने ग्रपन ग्राचरण में भी उतारा था। वह चौपाई थी:

अति सुकुमार न तनु तप जोगू, पतिपद सुमिरि तजेउ सब भोगू। नित नव चरन उपज अनुरागा, बिसरी देह तपींह मनु लागा।।

### : 34:

# बापू के बाल-स्वयंसेवक

अमंत्रमक्षरं नास्ति नास्त्य मूलमनोषधम् । अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः ।।

"एक भी अक्षर ऐसा नहीं जो मंत्र का काम न दे, कोई भी बनस्पति ऐसी नहीं जो ग्रीषिध के काम न ग्रावे ग्रीर ऐसा एक भी मनुष्य नहीं जो योग्य न हो, कमी है सबको परख कर ठीक काम में लगाने वाले की।"

बापूजी एक ऐसे विरल योजक थे जो हरेक मनुष्य की शक्ति को परख लेते थे ग्रीर उस शक्ति को ऊंचे काम में लगा देते थे। फिर वह पुरुष हो, स्त्री हो, वृद्ध हो या छोटा बालक ही क्यों न हो। प्रत्येक को भरसक काम में लगाना ग्रीर उसकी बुद्धि तथा कर्त्तव्य-भावना को बढ़ाना बापूजी की शिक्षा-विधि का उद्देश्य था।

बच्चों से भी कितना श्रच्छा काम हो सकता है इसका उल्लेख बापूजी ने दक्षिण श्रफीका के इतिहास की श्रपनी पुस्तक में दिया है: "श्रब फीनिक्स, न्यू केसल की तरह वायव्य दिशा के हड़तालियों का केन्द्र बन गया। सैकड़ों ने वहां पहुचकर सलाह और श्राश्रय लेना श्रारम्भ किया। इस वजह से सरकार की दृष्टि फीनिक्स की श्रोर गए विना कैसे रहती? श्रासप्तास रहने वाले गोरों की श्रांख भी लाल हुई। फीनिक्स में रहना श्रंशतः खतरनाक बन गया, लेकिन छोटे-छोट बालक भी हिम्मत के साथ खतरे से भरे हए कामों को करने लगे।"

दूसरी जगह 'इंडियन स्रोपीनियन' में बापूजी ने सन् १६१४ के एक विलेष लेख में लिखा है:

''फीनिक्स में जो पीछे रह गए थे उनमें सोलह वर्ष से कम ग्रायु वाले लड़के भी थे। उन्होंने श्रीर कार्यकर्ताश्रों ने जेल के बाहर होने पर भी जेल में जाने वालों से अधिक करके दिखाया। उन लोगों ने दिन-रात का भेद मिटा दिया। अपने साथियों और बड़ों के छूटने तक के लिए उन्होंने कठिन वत लिये। अलोने आहार पर गुजर की और खतरे वाले कामों को निर्भीक होकर किया। जब विक्टोरिया काउंटी में हड़ताल हुई, तब सैकड़ों गिर-मिटियों ने फीनिक्स में श्रासरा लिया। उनका श्रातिथ्य करना एक बड़ा काम था। गिरमिटियों के मालिकों द्वारा हमला होने का डर होते हुए भी निर्भीकता से काम करते रहना विशेष बड़ा कार्य था। पुलिस वहां पहुंची, श्री वेस्ट को गिरपतार किया। श्रौरों का पकड़ा जाना भी संभव था; इन सब बातों के लिए तैयारी रखी गई। पर एक ब्रादमी भी फीनिक्स से हटा नहीं। मैं ऊपर बता चुका हूं कि इसमें केवल एक ही कुटुंब ग्रपवाद रूप था। फीनिक्स के कार्यकर्ताम्रों ने इस म्रवधि में कौम की जो सेवा की है, उसका अनुमान भारतीय जनता लगा सके यह संभव नहीं है। वह गुप्त इतिहास अभी तक लिखा नहीं गया है। इसलिए उसका थोड़ा-सा ग्रंश में यहां दे रहा हूं। यह इस ग्राशा से कि किसी दिन कोई जिज्ञासु श्रिधिक वृत्तांत प्राप्त करके फीनिक्स के कार्यकर्ताश्रों के काम का मुल्यांकन कर सके । अधिक लिखने का मुक्ते लालच हो रहा है, परन्तु फीनिक्स की बात को यहां पर छोड़ता हूं।"

में बता चुका हूं कि बापूजी म्रादि के जेल जाने पर मगनकाका के पास हम दस बालक रह गए थे। उनमें ग्यारह वर्ष की म्रायु का में म्रीर तेरह की म्रायु के देवदासकाका को छोड़ कर सभी बालक बहुत छोटे थे।

मगनकाका ग्रौर देवदासकाका छापाखाने के काम में ही ग्राकंठ डूबे

रहते थे। भोजन के लिए ग्राते थे तब भी उनमें बाते छापाखाना की ही चलती रहती थीं। उन दोनों को उठने से सोने तक छापाखाना के काम के कारण छोटे बच्चों के कामकाज पर ध्यान देने की बहुत कम फुरसत थी। फलतः बच्चों की देखभाल करने ग्रीर उनकी ग्रावश्यकताएं पूरी करने का उत्तरदायित्व मुफ पर था। ये बच्चे खेल-खेल में जितना काम कर दें इसके ग्रलावा नित्यकर्म को पूरा करना मेरा काम रहता था। बिस्तर समेटना, बुहारना ग्रीर रसोई का छोटा-मोटा काम करना। यदि वे बच्चे उन कामो को पूरा करने में मेरा हाथ न बंटाते तो में श्रकेला शायद ही उस काम को पूरा कर पाता।

काम करने से भी ग्रधिक किटन बात मेरे लिए यह थी कि मैं ग्रपने बाल-साथियों को पूरी तरह श्रंकुश में नहीं रख पाता था। भिन्न-भिन्न स्वभाव वाले बच्चों पर शासन जमाने के लिए ग्रावश्यक कौशल मुभमें नहीं था, जितना देवदासकाका में था। उनसे मुभे ग्रनेक बार, रूठने-ऐंडनेवाले बच्चों से काम लेने में सहायता मिलती थी।

हमारी इस नन्ही टोली मे सबसे नटखट वालक था छोटम। उसका गुणगान करते हम थकते नही थे। छः वर्ष की स्रायु होने पर भी गुजराती, हिन्दी, तिमल स्रौर स्रंग्रेजी—इन चारों भाषास्रों मे छोटम निःसंकोच बातों की भड़ी लगा देता था। उसके सवाल-जवाब से बड़े व्यक्ति को भी मात खानी पड़ती थी, साहसी इतना था कि मना करने पर भी जंगल के स्रनजाने चित्र-विचित्र फलों को चल कर देखा करता था, कुत्ते पर सवारी किया करता था, ऊंची घास में घुसकर जमीन पर बैठे हुए पक्षी को चुपके से पकड़ लाता था। एक बार फीनिक्स स्टेशन पर वह गया। स्टेशन-मास्टर की गैर-जानकारी में सिगनल भी गिरा दिया था। ऐसे महाशय से काम छेना स्रासान बात नहीं थी। पर जब में उससे कह देता कि इतना काम स्रपने हिस्से का पूरा करने के बाद स्रापको खेलने-कूदने की इजाजत है तो वह स्रपना सारा बानरपन भूल कर एकाग्रता से काम पर जुट जाता था, स्रौर सबसे पहले काम पूरा करने की कोशिश करता था।

छोटम को यदि उत्तर ध्रुव माना जाय तो भैयन दक्षिण ध्रुव के समान था। ग्रफीमची को भी मात कर देनेवाला ग्रालसी! दोनों हाथों से ग्रपनी तोंद पर की पतलून उसे हर समय पकड़े रखनी पड़ती थी। बीच-बीच में मक्खी ग्रादि को मुंह पर से हटाने के लिए एक हाथ मुश्किल से पतलून से ऊंचा कर पाता था। उसको भाड़ने-बुहारने ग्रादि का काम देना बेकार था। उसे काम पर लगाये रहने के लिए प्रायः घास खोदने का काम दिया

जाता था। लेकिन ग्रपनी नन्ही फावड़ी कंधे से लगाकर ग्रधिक समय वह ग्रधीन्मीलित ग्रांखों से समाधिस्थ-सा खड़ा रहता था।

श्राठ वर्ष का शान्ति मेरे श्रौर देवदासकाका के लिए सिरदर्द पैदा करने वाला था। काम करने का सामर्थ्य उसमे था, पर था वह बड़ा जिद्दी। कभी-कभी बगीचे में इधर-उधर निकल जाता तो घटों तक उसका पता न चलता था। नाक्ते के समय तक मुंह भी न घोता श्रौर श्रपने विस्तर के पास योंही श्राध-पौन घटे तक खड़ा रहता। जब वह श्रड़ियल टट्टू की तरह श्रपने घटनों को मिलाकर तिरछे पैर से खड़ा हो जाता, तव हमें उस पर बड़ा गुस्सा श्राता था। देवदासकाका श्रौर में उसे पुचकार कर समकाया करते थे कि जिद्द छोड़ दो, लेकिन वह श्रपने नथुने फुला कर हम लोगों को जोरों से डांट देता था, "तुम चौधरी क्यों बनते हो? हम हरगिज काम नहीं करेगे। जाश्रो, कह दो मगनकाका से। हमे किसी का डर नहीं। जाश्रो, हमें नाक्ता भी नहीं चाहिए।"

जब इस मूर्ति से मैं थक जाता तब देवदासकाका को सौंप देता था। देवदासकाका भी उससे हार मान कर उसे मगनकाका के सामने खड़ा करते थे। अन्त में मगनकाका भी उकता कर कह देते थे, "तू जिद नहीं छोड़ेगा तो ये दोनों तुभे पीटेगे।" लेकिन इस धमकी का भी उसपर कोई असर नहीं होता था।

धीरे-धीरे हम दोनों ने उसे पीटना शुरू किया। श्रारम्भ में संकोच हुग्रा फिर मारने में रस पैदा हुग्रा। जब तक उसके मुलायम गाल पर पांचों अंगुली के निशान न उठते, श्रौर भी जोर से हम उसे तमाचे मारते थे। परिणाम यह हुग्रा कि उसकी जिद बढ़ती चली श्रौर हमने भी मारने का श्रपना विज्ञान विकसित किया। तमाचे के बाद बेंत श्रौर बेंत के बाद हलके तस्ते से गाल पर जोर का थप्पड लगाने का कूर श्रानन्द श्रनेक बार हमने लिया। फिर भी हमारे द्वारा मगनकाका के पास इस सफाई से सारी बात रखी जाती थी कि वर्णन सुनकर मगनकाका समभते थे कि बड़ी रहमदिली से ये लोग शान्ति को ठीक रास्ते पर लाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

लेकिन एक बार ऐसा हुम्रा कि शान्ति को मारते-मारते मेरी म्रांख खुल गई भ्रौर फिर उसको मारने का मेरा स्वाद सुख गया। इतना ही नहीं सदा के लिए वह अनुभव मुभे याद रह गया कि मारने से कभी भी किसी के दिमाग में कोई बात घुसाई नहीं जा सकती। शान्ति को मारने का म्रानन्द लेने के लिए मैंने भ्रौर देवदासकाका ने मशविरा करके एक योजना बनाई। उस दिन हमने उसको ऐसा काम सौंपा, जो उसे अन्यायपूर्ण प्रतीत हो। समूह में काम करने के बदले बगीचे के एक कोने में उसे जमीन

खोदने का काम दिया गया। घंटे-भर के बाद देवदासकाका ने मभसे कहा कि जाकर उसका काम देखो। शान्ति को वहां घुटने से घुटना मिला कर स्थिर खड़ा हुग्रा पाया। उसके पास जाकर मैने बुरी तरह उसे डांट दिया, फिर अपने दांत पीसकर कोध से उसके दोनों कान एंठे और जमीन से उसे ऊंचा उठा दिया। फिर भी उस बहादुर ने 'उफ' तक नहीं की। केवल ग्रपनी बिल्ली की-सी ग्रांखों से मुक्ते घूरता रहा। मैंने समका उसे काफी पीड़ा नहीं पहुंची है, तब मैंने उसके कान को पकड़ नाखून से दबाया और जोर-जोर से पूछा, "बोल, जमीन खोदेगा या नहीं?" पर वह कुछ न बोला। तब मेने तमाचों की भड़ी लगाई। काफी तमाचे लगाने के बाद में ने सोचा, जाने दो। में ने देवदासकाका के पास जाकर सारी कहानी सुनाई । मुक्ते याद नहीं है कि उस दिन देवदासकाका ने उसे और मारा या नहीं, परन्तु मेरा मारने-पोटने का मोह सदा के लिए जाता रहा, स्रौर मेने निश्चय किया कि उसको प्रसन्न रखकर जितना काम मिले उसी से संतोष करूं। ज्योंही मारना-पीटना बन्द किया, उससे काम लेने में मुक्ते पूरी सफलता मिली, और किसीके पास उसकी शिकायत ले जाने की ग्रावंश्यकता नहीं रही। उसके पूर्व-इतिहास की भी मुभे जानकारी थी। उसके पिता एक व्यापारी थे ग्रौर बड़ी बेरहमी से उसे पीटा करते थे। इसलिए बचपन से ही वह जिद्दी बन गया था। पर छोटम, भैयन और शान्ति से नवीन का मसला कम नहीं था।

वह अधिक छोटा नहीं था। कामचोर भी नहीं था। लेकिन बड़ा नाजुक मिजाज, भोंदू और जरा-जरा देर में गुस्से में आ कर रो देने वाला लड़का था। कोने में जाकर घंटा-दो-घंटा जी-भर रो लेने के बाद वह स्वयं मुस्कराता हुआ हमारे काम में सहयोग के लिए आ जाता था और अपने रोने की कहानी खुद ही सुनाने लगता था।

फीनिक्स के नन्हें स्वयंसेवकों में उक्त चार के ग्रितिरक्त दो श्रौर थे, मेरा चचेरा भाई केश श्रौर मेरा छोटा भाई कृष्ण। दोनों की श्रायु में उतना भी अन्तर नहीं था जितना देवदासकाका की ग्रौर मेरी श्रायु में था। ये दोनों भाई श्रापस में सहोदर से भी श्रीधक घनिष्ठ थे। किसी भी काम में यह जोड़ी अलग नहीं होती थी। ग्रापस में कभी रूठते-भगड़ते भी नहीं थे। दूसरों से भगड़ा हो जाता तो दोनों साथ ही रहते थे। चतुराई में भी दोनों एक-दूसरे से बढ़कर थे। केश दस्तकारी के काम में बहुत तेज था श्रौर हर काम को फुर्ती से कर डालता था। कृष्ण में स्थिरता ग्रौर ग्राकलन शिक्त बहुत गहरी थी। केश की प्रशंसा उसके मुघड़ काम के लिए होती थी श्रौर कृष्ण ग्रपनी वाक्पटुकता एवं सदेव प्रसन्नचित्त रहने के कारण लोगों

को मुग्ध कर देता था। केशु बहुत तेज मिजाज था तो कृष्ण मधुर स्वभाव का। दोनों मिलकर जो भी काम हाथ में लेते थे उसे सुन्दर तरीके से पूरा करके ही छोड़ते थे। केशु जब काम पर लग जाता था, तब उसे अपने चारों ग्रोर की सुघ नहीं रहती थी। ग्रौरों से वह कटा-सा रहा करता था। कृष्ण चाहे किसी भी काम में हो या कोई भी खेल कर रहा हो उसका घ्यान चारों ग्रोर रहता था। एक नजर मे ही परिस्थित जांचकर लाभ-हानि को कूतने की उसमे शक्ति थी। क्या करना उचित या ग्रनुचित रहेगा इस बात की सूचना वह तुरन्त केशु को देता था। किसी काम में कृष्ण ग्रगुमा नहीं बनता था, केशु की सरदारी में रहकर ही उसके काम में योग देता था। केशु को अपना बड़ा भाई मानता था ग्रौर भूल से भी उसका ग्रनादर नहीं करता था। केशु भी कभी अपने छोटे भाई कृष्ण को ग्रपमानित नहीं करता था। दोनों की जोड़ी ग्रभिन्न थी।

ऐसे शिक्तशाली भाइयों को प्राप्त करने से मेरा हृदय उत्साह से भर जाना चाहिए था, परन्तु न जाने कौन-सा मनोविकार मुफे सताता था. जिससे उनके साथ काम करना मेरे लिए किंठन होता था। उनके चातुर्य की तुलना में अपना भोंदूपन देखकर मुफे कहीं भाग कर छिप जाने का जी होता था। किन्तु वहां के समूह-जीवन में अकेंठे रहने का अवसर दुष्प्राप्य था। अतः मेरी कुढ़न मन में ही रह जाती थी।

श्रलोनात्रत श्रोर विशेषतः फलाहार होने के कारण मूंगफली छीलना हमारा एक श्रत्यावश्यक काम होता था। दो या तीन वोरी मूंगफली हमें दे दी जाती थीं श्रौर शिन-रिव की छुट्टी में घंटों उनको छीलकर उसकी मींगी से कनस्तर भरने में हम लोग व्यस्त रहते थे। काम का हिसाब लगाने के लिए एक कटोरी का नाप निश्चित किया था। दाने निकाल कर कौन पहले उस नाप की कटोरी भर लेता है. इसकी होड़ लगती थी। केशु तेरह मिनट में, कृष्ण पन्द्रह मिनट में श्रौर में मुश्किल से बीस-बाईस मिनट में अपनी कटोरी भर पाता था। देवदासकाका केशु से श्राधी मिनट पीछे रह जाते थे। इस प्रकार श्रपनी शिथिलता मुक्ते बेहद चुभती थी श्रौर में बहुत मायुस हो जाता था।

बगीचे के काम में मगनकाका ने एक रिववार के दिन हम लोगों को एक गुलाब के पौधे पर दूसरे गुलाब की कलम चढ़ाने का काम सिखाया। एक पौधे पर उन्होंने खुद कलम लगाई, दूसरे पर केशु से लगवाई और तीसरे पर मुफसे। कलम चढ़ाते समय वह मेरे पास बैठे थे और बहुत कुछ काम उन्होंने खुद ही करवाया था। फिर भी आठवें दिन मेरा पौधा

सूख गया श्रौर केश ने जिस पर बिना किसी के सहारे कलम लगाई थी, वह मगनकाका के पौधे के समान ही पल्लवित हो उठा।

मैने मान लिया कि विधाता ने मुक्ते बड़ा भाई बनाने में भूल की है। बड़े भाई होने योग्य तो केशु व कृष्ण है। अपनी इस मान्यता के कारण उनसे काम लेने में मुक्ते बड़ी परेशानी होती थी।

यह एक चमत्कार ही था जो इन छहों विपरीत स्वभाव वाले वालकों का नेतृत्व मेरे हाथ मे महीनों तक रहा और उनके सहारे फीनिक्स आश्रम के नित्य-कर्म अबाध रूप से पार होते रहे।

एक विशेष प्रसग से ज्ञात हो जायगा कि छः बच्चों की यह छोटी टोली किस तरह भारी काम करती थी।

एक शाम को छापाखाना का काम कुछ जल्दी पूरा हो गया। घंटा-भर की फ्रस्त मिल जाय तो मगनकाका सीधे बगीचे मे पहुंच जाते थे ग्रीर खोदने ग्रीद का काम करते थे। देवदासकाका ग्रीर में भी उनके साथ खोदने ग्रीर पानी भरने ग्रादि के काम में जुट जाया करते थे। उस संघ्या को गोभी के पौधे लगाने में हम जुटे हुए थे। इस बीच ग्रकस्मात ग्राकाश में काले-काले बादल छा गए ग्रीर जोरों से गर्जना तथा बिजली का चमकना शुरू हो गया। नित्य की तरह केश, कृष्ण, नतीन, ग्रीर छोटम स्टेशन पर डाक लेने गये थे। उनके लौट ग्राने का समय कभी का हो चुका था ग्रीर हम लोग प्रायः घटे-भर से उनके ग्राने की प्रतीक्षा में थे। हमारी यह चिन्ता बढ़ रही थी कि तेज वर्षा होने लगी। स्टेशन के रास्ते में ग्रनेक उतारचढ़ाव थे ग्रीर पानी गिरते ही मिट्टी चिकनी ग्रीर फिसलनी हो जाती थी। कोई ६-७ दिन पहले ही सबेरे की डाक लाते समय में वर्षा में फस गया था। रास्ते में चार-पांच बार रपट कर गिर पड़ा था। घर पहुचते-पहुचते, भीग कर बुरी तरह कांप रहा था। तीन घटे देर से घर पहुच पाया था। तो फिर इन नन्हें स्वयंसेवकों की क्या दशा होती!

मगनकाका बोले, "छोड़ो काम को, तुम दोनों उन बच्चों को लिवाने जाग्रो!" ग्राजा पाते ही हिरन की तरह हम दोनों स्टेशन की ग्रोर लपके। लगभग पांच मिनट में पौन मील से ग्रधिक दूर तक निकल गए ग्रौर एक ऊंचे टील पर पहुंचे तो देखा कि वे बाल-हरकारे एक बड़े विलायती बबूल के वृक्ष के नीचे ग्राराम से बैठे थे। डाक का थैला जमीन पर रखा था ग्रौर मजे में थे। हमने पूछा, "क्यों ग्राज इतनी देर क्यों लगा दी?" उन्होंने बताया, "ग्राज देश की डाक हैं। थैला बहुत भारी हैं। ग्रकेले तो उठता नहीं, इस वजह से लकड़ी में टांग कर हम दो-दो बारी-बारी से थोड़ी-थोड़ी

दूर तक ला रहे हैं। बहुत थक जाते हैं, इसलिए बीच में ग्राराम करना पड़ता है। यहां पर वर्षा के कम होने की प्रतीक्षा में बैठे हैं।" यह सारी बात सुनाते हुए चारों में से किसी बच्चे के मुख पर शिकायत या दुख का जरा भी भाव नहीं था।

हडताली लोगों ने फीनिक्स ग्राकर जब तक हम पर नया बोक्ता नहीं डाला, हम लोगों के काम का सिलिसिला ऐसा ही चलता रहा।

#### : ६0 :

## पाखाना-सफाई का प्रथम प्रयोग

बापूर्णी के भारत लौटने के बाद का एक किस्सा है। वह मामूली मुसाफिर की हैसियत से रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे में सफर किया करते थे। एक बार ऐसी यात्रा में वह शौच के लिए रेल के पाखाने में गये। देखा, तो सारी सड़ास मल से सनी पड़ी थी। तुरन्त वह अपनी जगह पर लौट आयं। उन्होंने अपने सामान से एक रही अखवार निकाला, सुराही से अपनी छोटी लुटिया में पानी लियां, जाकर पहले पाखाने की फर्श पर पड़ा हुआ मल कागज में समेट कर कदमचे के नीचे डाल दिया और फिर उस स्थान को पानी से घो डाला। इसके बाद ही उन्होंने उस सड़ास का उपयोग किया। मुफ्ते यह प्रसग छोटे काका श्री जमनादास गांघी ने सुनाया था। उन्होंने मुफ्ते कहा कि टाल्स्टाय-वाड़ी और फीनिक्स में बापूजी के साथ बरसों रहने के बाद भी जब मैंने बापूजी का यह काम देखा तो में चिकत रह गया और उस काम को करते समय बापू के चित्त की शान्ति, प्रसन्नता और कोघ का बिलकुल अभाव देखकर मेरा मन आश्चर्य से भर गया।

पालानों की स्वच्छता के बारे मे बापूजी का इतना तीव्र श्राग्रह देखते हुए कल्पना की जा सकती है कि उनके श्राश्रमों मे पालाना-सफाई के लिए कितना पुरुषार्थ किया जाता होगा। फीनिक्स तो एक साक्षात् जगल ही था। चारों ग्रोर ऊंची-ऊंची घास थी, टीले थे, खंदके था ग्रौर भरनों के किनारे घने वृक्ष भी थे। परन्तु वहां खुले में शौच जाने की प्रथा बापूजी ने चलने नहीं दी। स्नानगृह के लिए वहां विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी।

उस देश में पुरुष-वर्ग का भरने श्रीर कुए पर समूह में मिलकर दिगंबर स्नान करना सामान्य बात थी, परन्तु पाखान हर घर में मौजूद थे। महतर या भंगी कोई नहीं था। भंगी के घर में जन्म छेने के कारण

मेहतर या भंगी कोई नहीं था। भंगी के घर में जन्म लेने के कारण किसी व्यक्ति पर मनुष्य का मल ढोने का बोभ डाला जाय, यह बापूजी को मंजूर नहीं था। दूसरे फीनिक्स में फलवृक्ष और बगीचों को समृद्ध बनाने के लिए उत्कृष्ट खाद की आवश्यकता थी। अतः प्रारम्भ से ही मल को मिट्टी में गाड़कर खाद बनाने के प्रयोग होने लगे थे।

छापाखाने के मकान के पास मैंले को खेत में गाड़ने की सुविधा नहीं थी। वह मकान बहुत नीची सतह पर था और उसके दोनों ओर पानी के भरने थे। उसके इर्द-गिर्द खेती के योग्य जमीन नहीं थी। इसलिए छापाखाने के पास का पाखाना बहुत गहरा, खंदकनुमा बनाया गया था।

खंदक-टट्टी की रचना इस प्रकार थी—सात ग्राठ फुट गहरे ग्रौर तीन-साढ़े तीन फुट चौकोर गड्ढे पर लकड़ी का ढांचा ग्रौर कदमचे के स्थान पर तख्ते रख दिये गए थे। गड्ढा एक बाजू में ढालू रखा गया था ग्रौर मल इस ढाल पर पड़ता था। शौच के बाद प्रत्येक व्यक्ति एक लकड़ी की फावड़ी से मल को गड्ढे में नीचे की ग्रोर घकेल देता था। इस टट्टी के लिए मिट्टी या ग्रौर किसी चीज की ग्रावश्यकता नहीं थी। वरसात में भी वह श्रच्छा काम देती थी। उसे सरकाने या हटाने की भी ग्रावश्यकता नहीं पड़ती थी। न उससे बदबू ही उठती थी। मेरा खयाल है कि सारा मेला गहराई में पानी में जमा होता रहता था ग्रौर मल के कीड़े उसे खाकर जल को शुद्ध बनाय रखते थे। जंगल की जगह थी ग्रौर ग्रासपास पीने के पानी का कोई कुग्रां नहीं था, इसलिए वहां यह खंदक-टट्टी चल सकती थी।

एक दूसरी टट्टी थी, जो एक पक्के फर्श की कोठरी में बनी हुई थी। इसमें तस्तों की बैठक के नीचे कनस्तर के कटे हुए दो डिब्बों को कोलतार पोतकर रखा जाता था। सफाई के समय लोहे की मुड़ी हुई सलाख से उन डिब्बों को खींच लिया जाता था। फिर किसी बड़े वृक्ष के मूल में, तने से चार-पांच फुट दूर गड्ढा खोदकर उसमें मलपात्र को पलट दिया जाता था ग्रीर वह गड्ढा मिट्टी से पाट दिया जाता था।

इसके बाद सीघे ही खेत में टट्टी रखने की व्यवस्था की गई। फल-वृक्षों को बोने के लिए जो चौकोर गड्ढे बनाये जाते थे उन्हों पर लकड़ी की टट्टी रख दी जाती थी। जो भी शौच जाय वह स्वयं मिट्टी से प्रपना मैं ला ढक देता था। किन्तु इस प्रकार की टट्टी में दो दिक्कतें पैदा हुई। एक तो यह कि ग्रांघी के समय टट्टी का सारा ढांचा उड़कर दूर जा पड़ता था श्रीर दूसरी यह कि वर्षा में सारा गड्ढा पानी से ऊपर तक भर जाता था।

कई प्रयोगों श्रौर श्रनेक श्रनुभवों के बाद पाखाने का ढांचा ऐसा बनाया गया कि कैसी भी श्रांधी में वह टिक सके। ऊपर की छत हटा दी गई। पदों को कमर से श्रिधक ऊंचा बनाना छोड़ दिया गया श्रौर तस्ते तथा टीन की चहरों की जगह बोरियां लटकाई गई। फिर यह टट्टी सरकाते-सरकाते कभी केलों की पंक्तियों के बीच, तो कभी संतरों की पंक्तियों के बीच रखी जाने लगी। परन्तु वर्षा होने पर पानी भर जाने से ये गड्ढे वाली टट्टियां बेकार हो जाती थीं। इसका इलाज न तो फीनिक्स में हाथ श्राया, न सावरमती में ही। इसलिए पक्के फर्शवाली स्थायी टट्टियां बनाना श्रीनवार्य हो गया।

पक्के फर्श वाली टट्टीसे मलपात्र को ढोकर खेत में ले जाने ग्रीर टोकरी में सूखी मिट्टी का संग्रह करने का काम बहुत परिश्रम का होता है। इस परिश्रम को बचाने ग्रीर सुविधा एवं शी घ्रता की दृष्टि से फीनिक्स में भांति-भांति के प्रयोग चल रहे थे। मलपात्र में जब मल से दुगुनी मिट्टी पड़ती तब मल ढका रहता ग्रीर मक्खी-मच्छरों से बचा रह सकता। परन्तु यदि पाखाने को दस-बीस व्यक्ति बरतते हों तो मलपात्र इतना भारी हो जाता कि उसे श्रकेला श्रादमी दूर तक नहीं ले जा सकता था।

इस सिलसिले में तरह-तरह के प्रयोग करते-करते मगनकाका इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि फर्श वाली स्थायी टट्टी में मिट्टी का उपयोग न किया जाय। उन्होंने टीन का एक बहुत उथला, लंब-गोल मलपात्र बनवाया था। उसे कदमचों के बीच में रख दिया जाता था। कोठरी के दूसरे कोने में एक बड़ी, ढक्कनदार बाल्टी रखी गई थी। प्रत्येक व्यक्ति मलविसर्जन के बाद उस बड़ी बाल्टी में छोटा मलपात्र उलट देता था। श्रीर उसे उसी समय धोकर कदमचों के बीच रख देता था। बाल्टी का ढक्कन ऐसा चुस्त होता था कि उसमें मच्छर या भुनगे घुसने नहीं पाते थे। चौबीस घंटों मे एक बार यह बाल्टी खेत में ले जाकर खाद के गड्ढ में साफ कर दी जाती थी। मिट्टी का बोभ नहोने से यह काम ग्रपेक्षाकृत जल्दी ग्रीर ग्रासानी से हो जाता था।

यद्यपि इस प्रकार की टट्टी से मच्छर, मक्खी, दुर्गन्य आदि की परेशानियां दूर हो जाती थीं, फिर भी समूचे आश्रम में उसका प्रचार नहीं हो सका। यह प्रयोग घर वालों तक ही सीमित रहा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति हाथ-के-हाथ शौचपात्र की सफाई कर लेना स्वीकार करे और पूरी सावधानी से वह काम करता रहे, यह कठिन बात थी। परन्तु साबरमती आश्रम में इस प्रयोग को अपने लिए मगनकाका ने पूरे उत्साह से अन्त तक चालू

रला था। इस तरीके में खाद का थोड़ा-सा भी ग्रंश बरबाद नहीं होता था ग्रौर जहां जितना चाहिए उतना ही पहुचाया जा सकता था।

कौन-सी वस्तु कितने समय में गलकर खाद बन जाती है इसका प्रत्यक्ष अनुभव मगनकाका को था और पाखाने की सफाई के साथ-साथ वह हमें सिखाया करते थे कि कौन-सा मैला और कौन-सा कूड़ा कहां पर व किस भांति मिट्टी में मिलाना चाहिए। फीनिक्स में हम लोग पशु-पालन नहीं करते थे इसलिए गोबर की खाद उपलब्ध नहीं थी। फिर भी खाद की कमी से हमारी शाक-सब्जी और फल-वृक्ष सुखे और दुईल नहीं रहते थे। कैंले की पत्तियां, केले के तने, निराई की हुई हरी घास, फल-वृक्ष की काट-छांट के बाद बची हुई हरी टहनियां—जिनमें से ईधन के योग्य लकड़ी अलग कर ली गई हो—पत्तियां, कपड़े व कागज के बेकार टुकड़े आदि प्रत्येक चीज भी अलग-अलग स्थान पर गाडने की व्यवस्था मगनकाका ने कर रखी थी। उन चीजों को कितने सप्ताह या कितने महीने वाद खाद के लिए काम में लाया जाय, इन बातों का अपना अनुभव सुबह-शाम की साध।रण बातचीत के समय अनेक बार वह हमें सुनाते थे।

ग्रव भारत के बहुत-से ग्राश्रमों ग्रौर रचनात्मक संस्थाग्रों में पालाना-सफाई नित्य का ग्रावश्यक कर्तव्य बन गया है। नये ग्राश्रमवासी को इस काम का पहला ग्रनुभव कठिन ग्रौर घृणित-सा मालूम देता है परन्तु बाद में ग्रन्य कार्यों की तरह यह काम भी एक साधारण श्रम-यज्ञ प्रतीत होता है। पालाना सफाई की विधि ग्रव काफी सरल ग्रौर साफ-सुथरी बन गई है परन्तु फीनिक्स में जिस विधि से यह काम किया जाता था वह लाद की दृष्टि से ग्रिधिक लाभप्रद परन्तु करने में कठिन था। इस काम का सर्वप्रथम ग्रनुभव मुक्ते ग्रौर देवदासकाका को बहुत कष्टदायी मालूम पड़ा था।

सोलह सत्याग्रहियों को बिदा करने के दिन से पालाना-सफाई का तथा सागसब्जी की देखभाल का काम मगनकाका ने अपने ऊपर ले लिया था। परन्तु जब बापूजी भी सत्याग्रह के लिए फीनिक्स गये तब मगनकाका के इस काम के लिए आधा घंटा बचाना भी असंभव हो गया। तब देवदास-काका ग्रीर में इस भारी काम को करने के लिए ग्रागे बढ़े। मगनकाका ने बारीकी से हमें उसे करने का ढंग बताया।

पक्की फर्श वाली कोठरी में प्रायः १८ या २० इंच की बड़ी भारी बाल्टी मल ग्रौर मिट्टी से भरी हुई होती थी। घर के ग्रांगन से फुलवाड़ी में केले की क्यारी तक पहुचाते-पहुचाते पांच-छः सात बार हमें उसे जमीन पर रखना पड़ता था। हम दोनों मिलकर भी बड़ी कठिनाई से उसे उठा पाते थे। मूत्र वाली बाल्टी उठा कर ले जान में इतनी भारी नहीं थी परन्तु उसकी बदबू बड़ी तेज होती थी। बाल्टियां म्रलग रख कर पहले तो हम सख्त काली मिट्टी में गहरी लंबी खाई खोदते। फिर मल वाली बाल्टी में से हाथ की चुटकी से कागज के उन छोटे-छोटे टुकड़ों को चुनकर म्रलग करते जो मल ात्र में पड़े होते थे। स्रग्नेजों के तरीके के स्नुसार फीनिक्स में कई लोग माबदस्त के लिए पानी न ले जाकर कागज ले जाया करते थे स्नौर वे टुकड़े मलपात्र में रिलमिल जाते थे। मगनकाका का कहना था कि मानव-मल पांच-छः सप्ताह में ही जब मिट्टी से मिलकर सड़कर पूर्ण खाद बन जाता है तब कागज के टुकड़ों को गलन में दस-पन्द्रह महीने लग जाते हैं, इसलिए मल के खाद के साथ उसे मिट्टी में दबाना भारी भूल होगी।

कागज के टुकड़े बाल्टी से चुन लेने के बाद श्रौर भी कठिन काम हमें यह करना पड़ता कि बेलचे से सारे मल को बाल्टी में ही घोल घोल कर एक-सा प्रवाही रूप देना पड़ता। जब उसमें एक भी गांठ न रहती तब सारी बाल्टी को तैयार की गई नाली में पलट कर मल को बहा दिया जाता श्रौर करीब ढाई तीन फुट की लबाई में प्रवाही मल को एक सा बिछा देते। मल के ऊपर मूत्र की बाल्टी को पलट कर बेलचे से सारे प्रवाह को फिर से खाई में एक-सार कर देते श्रोर तब इस सावधानी से मिट्टी डालते कि उसके छींटे स्रपन या साथी पर न उड़ें।

यह सारा काम करने में जो बदबू हमे सहन करनी पड़ती उससे हम लोग परेशान हो जाते। पहले दिन तो पाखाना-सफाई के बाद हम बहुत मलमल कर नहाये, धुले कपड़े पहने, पर भोजन के समय भी उस बदबू की याद दिमाग से उतरी नहीं। मुफे कुछ ऐसा याद है कि इस अनुभव के दस-पन्द्रह दिन बाद तक मुफसे गोभी की तरकारी नहीं खाई जा सकी, क्योंकि उसको देखते ही टट्टी सफाई के समय की दुर्गिध याद आ जाती थी। जब लगातार टट्टी-सफाई का काम हम करने लगे तब मन की यह घृणा दूर हो गई।

जब प्रथम बार पालाना-सफाई का स्वानुभव मुक्ते दुग्रा तब मेरे मन में बड़ा श्राश्चर्य हुश्रा कि बापूजी श्रीर मगनकाका जैसे बहुत ही स्वच्छ रहने वाले व्यक्ति इस काम को कैसे कर सकते होंगे! उस समय सर्वप्रथम मैन देवदासकाका से जाना कि बापूजी की सूंघने की शक्ति प्रायः हूँ ही नहीं। गुलाब के फूल की सुगधि भी बापूजी नहीं ले पाते।

शौच-सफाई का यह श्रनुभव कागज पर शब्दांकित करना साहित्यिक दृष्टि से थोड़ा घिनौना माना जाय यह संभव है। परन्तु मनुष्य-मल को उत्तम-से-उत्तम खाद के रूप में शीघ्र-से-शीघ्र परिवर्तित करने के श्रनुभव- सिद्ध प्रयोग छोटी बात नहीं है। बापूजी ने बड़े गहरे श्रनुभव के बाद इसका सही मूल्यांकन किया श्रौर उसकी तुलना सुवर्ण से करके उसका नाम सोनखाद रखा।

#### : ६१ :

## बापू के कुछ अन्य साथी

बापूजी के जेल जाने के कोई बीस-बाईस दिन बाद एक संघ्या को मगनकाका के पास एक गौरांग युवती ग्राई। उसकी गरदन से नीचे के बाल कट हुए थे श्रौर वह एक सफेद कमीज तथा काले रंग का धारीदार कपड़े का पेटीकोट पहने थी। वह बहुत प्रभावशाली श्रौर तेजस्वी दीखती थी। पहनावे में वह जितनी सादी थी, उसकी मुखाकृति उतनी ही गंभीर जान पड़ती थी। बहुत ही चितित चेहरे से उसने मगनकाका के साथ थोड़ी-सी बातें धीमे से कीं। फिर उसने खुल कर बहुस शुरू कर दी। तब क्षण-क्षण में उसके मुख पर स्मित लहराने लगा। मेंने इतनी प्रफुल्लता श्रौर हास्य-तरंगों का सातत्य क्वचित ही देखा था। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई कि यह कौन है। पूछने पर देवदासकाका ने मुभे बताया कि यही तो है मिस स्लेशिन।

मिस सोंजा स्लेशिन के चातुर्य, स्फूर्ति एवं कार्यक्षमता के बारे में मैंने बहुत सुन रखा था। बड़ी पढ़ी-लिखी बताई जाती थी। जब बापूजी बैरिस्टरी करते थे तब घंटों वह उसे पत्र लिखवाते रहते थे, लेकिन वह जरा भी थकती नहीं थी। शीघ्र-लेखन विशारदों में उसका स्थान श्रेष्ठ माना जाता था। जैसी उसकी बुद्धिमत्ता श्रौर दक्षता की ख्याति थी वैसी ही उसके विनोदिप्रय स्वभाव श्रौर नटखटपन की ख्याति थी। दक्ष, निर्मल श्रौर तरल-स्वभाव वाली होने के कारण बापूजी की ग्रन्तेवासिनी बनकर उसने थोड़े ही वर्षों में बहुत प्रगति कर ली थी। दक्षिण श्रफीका के सत्याग्रह के इतिहास में बापूजी ने उसके संबंध में लिखा है:

"मेरे पास एक स्काच कुमारिका शार्टहुंन्ड लेखिका और टाइपिस्ट के काम के लिए थी। उसकी वफादारी और नीतिमत्ता का अन्त नहीं था। इस जिन्दगी में मुभे कट अनुभव तो कई हुए हुं, परन्तु मेरे संपर्क में इतने अधिक सुन्दर चरित्र वाले अंग्रेज और भारतीय आये हुं, कि इसे में हमेशा अपना सद्भाग्य मानता रहा हूं। इस स्काच कुमारिका स्लेशिन को श्री केलनबैंक मेरे पास ले आय और बोले, 'इस बालिका को इसकी माता ने मुफे सौंपा है। यह चतुर है, प्रामाणिक है, परन्तु इसमें नटखटपन और स्वतन्त्रता बहुत है। कदाचित वह उच्छुंबल कहलायगी। ग्रगर तुमको जंचे तो इसे ग्रपन पास रखना। वेतन के हेतु में इसे तुम्हारे हाथ के नीचे नहीं रख रहा हूं।' मैं तो किसी ग्रच्छे शार्टहैंड टाइपिस्ट को माहवार बीस पौंड देने को तैयार था। कुमारी स्लेशिन की शक्ति का मुफे कुछ पता नहीं था। श्री कैलनबैंक ने मुफसे कहा, 'फिलहाल छः पौंड माहवार देते रहना।' मुफे यह मंजूर होता ही।

"कुमारी स्लेशिन के नटखटपन का अनुभव मुभे तुरन्त ही हुआ; लेकिन एक महीन के अन्दर उसने मुभे अपने वश में कर लिया। रात और दिन जब चाहो, काम के लिए तैयार। उसके लिए कुछ भी अशक्य या दुष्कर था ही नहीं। उस समय उसकी उम्र १६ वर्ष की थी। मुबक्किलों और सत्याप्रहियों के मन भी उसने अपनी सरलता और सेवा-परायणता से हर लिये। आफिस और सत्याप्रह-संचालन की नीति की वह एक चौकीदार और रखवाला बन गई। किसी भी कार्य की नीति के बारे में यदि उसे थोड़ी-सी भी शका होती तो वह बहुत ही खुलकर मुभसे बहुस करती और जब तक में उसको यकीन न दिला दुं तब तक उसे सन्तोष नहीं होता था।

"सबके जेल जाने पर, जबिक केवल काछिलिया ही बाहर रहे थे, उसने लाखों रुपये का हिसाब संभाला; भिन्न-भिन्न प्रकृति के मनुष्यों से काम लिया। काछिलिया भी उसका ग्रासरा लेते थे, सलाह लेते थे। हम लोगों के जेल में होने के कारण डोक ने 'इंडियन ग्रोपीनियन' का काम ग्रपने हाथ में लिया था। वह सफेद बालोंवाला ग्रनुभवी बुजुर्ग 'इंडियन ग्रोपीनियन' के लिए लिखे गए लेखों को स्लेशिन से पास कराता था, ग्रौर उसने मुभे बताया था: 'यदि स्लेशिन न होती तो पता नहीं कि में स्वयं ग्रपने काम से ग्रपने को संतुष्ट कर पाता या नहीं। उसकी सहायता ग्रौर सूचनाग्रों का मूल्यांकन में कर नहीं सकता। ग्रनक बार उसके द्वारा सूचित घट-बढ़ को उचित ही मानकर मैंने स्वीकार कर लिया था। पठान, पटेल गिर-मिटिये—सब जातियों के ग्रौर सब उम्र के भारतीय उसको घरे रहते थे, उससे सलाह लेते थे ग्रौर उसका कहा करते थे।'

"दक्षिण अफ्रीका में अकसर गोरे लोग भारतीयों के साथ रेलगाड़ी में एक ही डिब्बे में नहीं बैठते हैं। ट्रान्सवाल में तो बैठने की मनाही की जाती है। सत्याप्रहियों ने तीसरे दर्जे मे ही प्रवास करने का नियम रखा था। इस पर स्लेशिन जान-बूभकर हिन्दियों के डिब्बे में ही सवार होती थी ग्रौर गार्डों से भगड़ा भी मोल लेती थी। मुभे डर था कि स्लेशिन को किसी-न-किसी समय खुद गिरफ्तार होने की उत्सुकता थी। परन्तु उसकी शिवत, सत्याग्रह-संचालन के बारे मे उसका पूरा ज्ञान ग्रौर सत्याग्रहियों के हृदय पर उसका जमा हुग्रा साम्राज्य—ये तीनों बाते ट्रान्सवाल की सरकार के लक्ष्य में होने पर भी उसने उसे गिरफ्तार न करने की नीति ग्रौर विवेक का त्याग नहीं किया।

"स्लेशिन ने किसी दिन अपने माहवार ६ पौंड में बढ़ौती की मांग नहीं की, या चाही ही नहीं। उसकी कुछ आवश्यकताओं को जानने पर मेंन उसकी १० पौंड देना शुरू किया। मगर उसने वह भी आनाकानी से लिया। किन्तु उससे आग बढ़ने के लिए उसने साफ इकार ही कर दिया। 'इससे अधिक मेरी आवश्यकता है ही नहीं; फिर भी यदि में लेती हूं तो जिस निष्ठा से आपके पास आई हूं, वह गलत साबित होगी।' इस जवाब से मैं चुप रहा। पाठक शायद जानना चाहेंगे कि स्लेशिन की तालीम कहां तक की थी? केप-यूनिवर्सिटी की इटरमीजिएट परीक्षा उसने पास की थी। शार्ट-हैंड आदि में प्रथम नम्बर के प्रमाण-पत्र उसने प्राप्त किये थे। सत्याग्रह-आन्दोलन से मुक्त होने के बाद वह उस यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट बन गई और अब ट्रान्सवाल के किसी सरकारी कन्याविद्यालय में प्रधान अध्यापिका है।"

श्रन्यत्र, कुमारी स्लेशिन के बारे में बापूजी ने गोखलेजी का श्रभिप्राय बताते हुए लिखा है कि दक्षिण श्रफ्रीका के भारतीय एवं गोरे अग्रणीयोंका पर्याप्त परिचय गोखलेजी ने पा लिया था। उनमें से सभी मुख्य पात्रों का सूक्ष्म विश्लेषण करके उन्होंने मुक्ते सुनाया। मुक्ते सही-सही याद है कि उन्होंने हिन्दी श्रौर गोरे सभी में कुमारी स्लेशिन को सर्वप्रथम पद दिया था। "उसके जैसा निर्मल अन्तः करण, काम में एकाग्रता श्रौर दृइता मैंने बहुत कम श्रादमियों में देखी हैं। श्रौर भारतीयों की लड़ाई में लाभ की कुछ भी श्राशा के बिना इस हद तक सर्वार्पण देखकर मैं तो श्राश्चर्यचिकत हो गया हूं। फिर इन सब गुणों के साथ उसकी होशियारी व चपलता तुम्हारी इस लड़ाई में उसको एक श्रमूल्य सेविका साबित करती हैं। मेरे कहने की श्रावश्यकता नहीं हैं, फिर भी कहूंगा कि उसे श्रवश्य श्रपने पास बनाये रखना।"

मगनकाका के साथ कुमारी स्लेशिन की बातचीत से पता चला कि जब चार्ल्सटाउन से चार हजार हड़तालियों को लेकर बापूजी ने कूच का श्रीगणेश किया, तब से लेकर अन्त तक वह उस कूच में थी। बापूजी, श्री पोलक श्रीर श्री केलनबैंक के पकड़े जाने के बाद, जबतक सभी हड़तालियों को गिरफ्तार नहीं कर लिया गया, तबतक वह उनके बीच में काम करती रही ग्रौर फिर बापूजी की ही सूचना के ग्रनुसार ग्रविलम्ब फीनिक्स ग्रा पहुची।

एक ग्रौर बहन भी कुमारी स्लेशिन के साथ फीनिक्स ग्राई थी। उसका परिचय देते हुए कुमारी स्लेशिन ने बताया, ''यह फातिमा, इमाम श्रब्दुल कादर बावजीर की बड़ी बेटी हैं। इसके पिता जेल गये हैं, इसलिए बापूजी ने इसे यहां भेजा है। यह घर-काम बहुत श्रच्छा जानती है। सिलाई-काम में निपुण हैं। तुम लोगों के साथ पढ़ेगी भी।''

काले बुर्के में लिपटी हुई फातिमा जब हमारे यहां श्राई, तो उसके लिए मुफ्ते हमदर्दी हुई। पर जब फातिमा ने बुर्के का संबंध श्रपने इस्लाम-धर्म के साथ श्रनिवार्य बताया, तब उसके प्रति दुख-भरी करुणा के सिवा हमारे यन में श्रीर कोई भाव पैदा नहीं हो सका।

दस वर्ष की फातिमा दो-चार ही दिन में हमारी वाल-मंडली में घुल-मिल गई। उसकी शक्ल-सूरत करीब-करीब गोरी लड़की की-सी थी। बोलने में मानो कुमारी स्लेशिन की छोटी बहन ही थी। अंग्रेजी बड़ी फर्राटे से बोला करती थी। थोड़ी-थोड़ी हिन्दी उसे ग्राती थी, परन्तु ग्रिधिकतर वह ग्रंग्रेजी में ही बातें करती थी। डच भाषा के मधुर ग्रौर मृदु गीत भी उससे हम बार-बार सुनते थे।

जब कभी मौका मिलता, फातिमा श्रपने पिताजी का गुण-गान किया करती थी। वह बड़ी पित-भक्त थी। उसने बताया था कि इमाम साहब श्रपनी मिहनत से नवाब-जैसे दौलतमन्द बने हैं। बग्धी श्रौर तांगों का रोजगार करते हैं। श्रगर कोई सईस या कोचवान घोड़ों को थोड़ा भी परेशान करता तो इमाम साहब बहुत दुखी हो जाते। वह बड़े स्वाभिमानी हैं। पहली बार जब वह जेल गये तब उनको श्रपने रोजगार में बड़ा नुकसान हुग्रा। श्रौर इस बार बापूजी की श्रौर श्रपने मित्रों की राय के खिलाफ फिर से वह सत्याग्रह की लड़ाई में कूद पड़े। श्रपना सारा रोजगार उन्होंने समेट लिया है श्रौर जेल से छूटकर वह फिर फीनिक्स में ही श्राकर रहने वाले हैं। फातिमा से यह सब हाल सुनकर उसके पिताजी के प्रति हमारे दिल में भी श्रादर पैदा हो गया।

सन् १६३२ में जब बापूजी यरवदा जेल में थे तब साबरमती श्राश्रम के बच्चों को प्रति सप्ताह एक पत्र लिखा करते थे। उन पत्रों में तीन सप्ताह तक उन्होंने स्वर्गस्थ इमाम साहब के संस्मरण लिखे थे। उनमें इमाम साहब के जीवन की बात बताते हुए उन्होंने लिखा है: "फीनिक्स में श्राकर बसने की उनकी बात सुनकर में दिङ्मूढ़ बन गया। जिसने कभी एक भी दिन अपने हाथ-पैरों को कष्ट नहीं दिया और मानो पूरी नवाबी से ही रहा हो वह एकाएक मजदूर कैंसे बन जायगा? स्वयं इमाम साहब कदा-चित फीनिक्स का जीवन सह ले पर उनकी बीवी हाजी साहेबा का क्या होगा? फातिमा, अमीना का क्या होगा? इन सब बातों का इमाम साहब के पास साफ और छोटा उत्तर था, 'मैंने तो खुदा पर भरोसा किया है। हाजी साहेबा को आप नहीं जानते। जहां में, वहां वह रहने को तैयार होंगी ही। जैसा जीवन में बिताऊंगा वह भी बितायगी। इसलिए मैंने फीनिक्स आने का निश्चय कर लिया है। यह सत्याग्रह-संग्राम कब पूरा होगा कोई नहीं कह सकता। पर अब मैं बग्धी-तांगों का या दूसरा कोई भी रोजगार कर नहीं सकता। मैंने आपकी ही तरह देख लिया है कि सत्याग्रही को धन-दौलत आदि का मोह छोड़ देना चाहिए।'.....

''...फीनिक्स की प्रवृत्ति में इमाम साहव भाग लेने लगे...वह उस समय नाजुक शरीर के थे; लेकिन सबेरे तड़के ही बहगी लेकर भरने पर पहुंच जाते थे श्रौर पानी का बोभ लेकर पचास फुट वाली ऊंचाई के टीले पर घीरे-धीरे चढ़ते दिखाई देते थे।....छापाखाने की मशीन रुक जाती थी तब वह भारी चक्कर चलाने में योग देते थे। हर किस्म के छोटे-मोटे काम इमाम साहव, हाजी साहेबा, फातिमा श्रौर ग्रमीना—चारों श्रपने हिस्से का करते थे। उस बुजुर्गी में भी इमाम साहव ने छापाखाना में 'कंपोजिंग' का काम सीख लिया। वह ग्राश्चर्य की बात थी। इस प्रकार इमाम साहब फीनिक्स में ग्रोतप्रोत हो गए थे। वह श्रौर उनका परिवार रोजाना मांस खाने का ग्रादी था, परन्तु फीनिक्स में इमाम साहब ने मांस पकाया हो, ऐसा मुभे जरा भी स्मरण नहीं है।....नमाज, रोजा ग्रादि से कभी भी इमाम साहब या उनका परिवार चूकता नहीं था, बल्कि फीनिक्सवासियों में हिलमिलकर ग्रौर उनके लिए त्याग करके इमाम साहब इस्लाम की सम्यता का सु-दर्शन कराते थे।

".....मेरा दृढ़ श्रभिप्राय है कि इमाम साहब दिन-दिन प्रगति कर रहे थे; उनकी वृत्तियां शुद्ध होती जाती थीं; उनकी ईश्वरभिक्त बढ़ती जाती थीं; श्रौर श्राश्रम के नियमों के प्रति उनकी श्रद्धा बैठती जाती थी।"—(यरवदा मंदिर, २१–३–३२)।

एक ग्रौर प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना ग्रावश्यक है, जिनका ग्रागमन करीब-करीब उन्हीं दिनों फीनिक्स में हुग्रा था जब मिस स्लेशिन वहां ग्राई थीं। उनका नाम था फकीरा भाई। जहां तक मेरा श्रनुमान है वह सूरत जिले के निवासी थे ग्रौर पक्के गुजराती किसान थे। जिन लोगों की सरलता, शान्तिप्रियता और तितिक्षा वृत्ति देखकर गांघीजी ने भारत में स्राने के बाद सत्याग्रह का उग्र संघर्ष करने के लिए बारडोली तहसील को चुना था; उन्हीं लोगों का श्रेष्ठ प्रतीक, फीनिक्स में हमें फकीरा माई मिले थे।

फीनिक्स में आने से पूर्व फकीरा भाई ग्यारह बार कारावास भुगत आये थे। जोहान्सबर्ग में बिना परिमिट के शाक-फल की फेरी लगाकर उन्होंने बरसों तक बार-बार जेल-गमन किया था। और इस प्रकार उस समय के वहां के जेल-यात्रियों में वह प्रायः सर्वप्रथम थे। ग्रब उनको जेल जाने से रोक कर फीनिक्स में आने वाले हड़तालियों की सहायता के लिए फीनिक्स भेजा गया था।

उनकी दो बातें अजीब मालूम देती थीं, एक तो सिगरेट से उनकी बहुत ज्यादा मोहब्बत श्रीर दूसरी एक ही जगह पर बैठे-बैठे बातें करते रहना, ये दोनों ही फीनिक्स-वासियों के लिए अस्वाभाविक बातें थीं। परन्तु जब फकीरा भाई काम करने के लिए उठते थे तब बेहद काम कर डालते थे। भूले हड़तालियों को सीधा तौल देने का उनका काम था। बारह-बारह और कभी पन्द्रह-पन्द्रह घंटे तक वह खड़े-ही-खड़े सीधा तौलते रहते थे। इतने भारी काम में भी प्रसन्न रहते थे और किसी से भूल कर भी ऊंचे शब्दों में तू-तड़ाक नहीं करते थे। कभी-कभी उनको प्रतिदिन आठ सौ से एक हजार लोगों को आटा-दाल तौल कर देना पड़ता था। मुभे फकीरा भाई का सहायक नियुक्त किया गया था, इसलिए उनके साथ मुभे भी बहुत देर तक जुटा रहना पड़ता था।

### : ६२ :

## सत्यायहियों की भोजन व निवास-व्यवस्था

एक दिन सुबह अचानक ही भारी शोर-गुल सुनकर में अपने बिस्तर से चौंक कर उठ बैठा। पूछने पर मगनकाका ने बताया: "हमारे बगीचों में सब जगह आदमी-ही-आदमी उमड़े पड़े हैं। तुम सब लोग तो भर नींद सो रहे थे, और रात-भर हड़तालियों का सतत-प्रवाह आता रहा है। मुभे तो रात-भर जागते ही रहना पड़ा। जरा-सी भपकी लगते ही नई टोली आ पहुंचती थी और उसके लिए मुभे बाहर जाना पड़ता था। अब हमारा काम बहुत

बढ़ गया है। तुम सब जल्दी निबट कर काम पर लग जाग्रो। ये हड़ताली लोग जहां-तहां गन्दगी न करें इस बात की सावधानी रखनी होगी। रात को जब इतने ग्रादमी ग्राये है तो दिन में इनसे भी ग्रधिक लोग ग्रायेंगे। उन सबकी व्यवस्था के लिए हम सब लोगों को तैयार हो जाना है।"

श्रपना बिस्तर समेटकर में जल्दी तैयार होकर हड़तालियों को देखने निकल पड़ा। जिधर नजर डाली, उधर श्रादमी-ही-श्रादमी देखकर में चिकत रह गया। फीनिक्स के उस एकान्त मैंदान में एक साथ सौ श्रादमियों से श्रिधक पहले कभी मैंने नहां देखे थे। ऐसे स्थल पर एक ही रात में जादू की तरह मानो जमीन से श्रादमी फूट पड़े थे। उन लोगों ने हमारे सभी बगीचों को श्रीर रास्तों को घर लिया था श्रीर नये लोग चले ही श्रा रहे थे। किसी टोली में पांच-सात व्यक्ति होते थे, तो किसी में चालीस-पचास का भुण्ड होता था।

ग्यारह बार जेल हो ग्राने वाले वीर फक्रीरा भाई ग्रन्नभंडार के काम पर जुट गए। हड़ताली भाई-बहनों को देने के लिए दो प्रकार के सीधे-सामान की सूचियां मगनकाका ने तैयार की। एक सूची के मुताबिक दाल-चावल तथा नमक-मिर्च श्रौर दूसरी सूची के मुताबिक श्राटा श्रौर चीनी देने का नियम बनाया गया। प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से कितना ग्रन्न दिया जाय यह भी ठहरा दिया गया। जो नथे-नथे परिवार म्राते थे उनके लिए टिकने का स्थान निश्चित कर देने के बाद मुख्य व्यक्ति को में छ।पा-खाना में मगनकाका के पास ले जाता। वहां से चिट्ठियां बनवा कर उनको श्रन्न-भंडार में ले जाता श्रौर फकीरा भाई से निश्चित सीधा तुलवा कर उन लोगों को दे देता। फकीरा भाई बड़ी तेजी से काम करते थे और किसी पर भी नाराज नहीं होते थे; परन्तु मैं छोटा बच्चा होते हुए भी अकस्मात बड़ा म्रादमी बन गया था। इसलिए द्वारपाल का म्रपना कर्तव्य करते हुए हड़तालियों से अनेक बार अकड़ जाता था। उनमें कई हड़ताली ऐसे भी थे जिनके दो-दो दिन के फाके हो चुके थे। भूखे पेट वे लोग दिन-रात तीस-चालीस मील का रास्ता चल कर मुश्किल से फीनिक्स तक आ पाए थे। राशन की चिट्ठी के हिसाब से तुले हुए ग्रन्न का कागज में बंधा थैला जब मैं उन लोगों के हाथ में रखता था तब उनके मुख पर प्रसन्नता भलक उठने के बदले कई बार गहरी निराशा प्रकट होतीं थी ग्रौर खिन्न होकर उनमें से कुछ लोग कहते थे, "इतने से क्या होगा। इससे हमारी भूख थोड़े ही मिटेंगी ? थोड़ा-सा स्राटा (या चावल) स्रीर दे दो न ?" स्रीर इस मांग को वे बार-बार दोहराया करते थे तथा भंडार के दरवाजे से हटते ही नहीं थे। ऐसे समय फकीरा भाई दरवाजे पर जाकर उन लोगों को मध्रता

से समभाने का प्रयत्न करते थे कि "भैया, तुम एक-दो को ऋधिक कैसे दे दिया जाय! यह समय ही कष्ट उठाने का है।"

उन लोगों को रसोई के लिए जगह बताने में मुक्ते अपना बहुत समय देना पड़ताथा। बार-बार उन्हें समफाना पड़ताथा कि फल के वृक्षों को आग से नुकसान न पहुंचे। परन्तु जब तक किसी फल-वृक्ष को भारी नुकसान होने का खतरा न हो तब तक में किसी को व्यर्थ रोकता-टोकता नहीं था।

यद्यपि उस समय हड़तालियों का कोई बाकायदा संघ बना हुआ नहीं था, फिर भी जितने लोग आये थे, बड़े भाईचारे से रहते थे। प्रत्येक परिवार अपनी अलग रसोई पकाता था सही, परन्तु उनमें परस्पर मेल बहुत था। अकेला कुटुम्ब कहीं नजर नहीं आता था। हर जगह अलग-अलग भुंड में वे लोग डेरा डाले हुए थे। उनके दिलों में सबसे ज्यादा घबराहट इस बात की रहती थी कि अब यहां पहुच जाने के बाद भी उन्हें आराम मिलेगा या नहीं?

जब मैं उनके बीच में घूमने निकलता था तब वे लोग मुभे बुला-बुला कर बातें करने लगते थे। "एई, छोटा बाबा! जरा इधर तो श्राग्री। देखो भैया, चावल तो मिला पर पकाने के लिए बरतन भी जरा मिला दीग्रो।" मैं उत्तर देता, "भाई, यहां तो दाल-चावल मिलता है। इतने बरतन भंडार में कहां है?" कोई श्रपने मन की शान्ति के लिए पूछता था: "यहां से सोल्जर लोग हमको उठाकर नहीं ले जायंगे न?" कोई भिक्त गद्गद् हो कर पूछता था, "ग्रो, छोटा बाबा! गांधी महाराज का घर कौन-सा है? वे कहां रहते हैं? उनको कहां से पकड़ कर ले गए? गांधी महाराज तुम्हारा क्या लगता है? तुम्हारे माई-बाप कौन हैं? यह बगीचा किसका है?" श्रादि।

उनके प्रश्नों का जोर जब कम होता था तब मेरी बारी श्राती थी। "देखिये, बगीचे को कोई नुकसान न हो यह देखना मेरा काम है। ग्राप लोग मिहरबानी करके एक भी फल न तोड़ें।" मुक्ते तुरन्त उत्तर मिलता, "नहीं, नहीं, क्या हम इतना भी नहीं समक्तते? देखो हम इन बच्चों पर खास निगरानी रखते हैं कि वे फलों को हाथ न लगावें। तुम बे-फिकर रहो।" फिर मैं उनसे कहता, "बगीचे को नुकसान नहीं पहुचायंगे यह श्रापकी मेहरबानी हैं। ग्रब इतना घ्यान रख कि यहां पास में कोई टट्टी बैठकर गन्दगी न फैलावे।" वे कहते, "ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इतने सारे लोगों के बीच यहां टट्टी जाय। कोई जायगा तो हम उसे पीट न डालेंगे!"

वे ग्रपनी बात के इतने पक्के थे, इसका एक किस्सा मुभे याद ग्रा रहा

हैं। एक बार में निगरानी के लिए चक्कर काट रहा था। दो जवानों को मेने एक अमरूद के पेड़ पर हाथ मारते देखा। में तुरन्त वहां गया और जोर से चिल्लाया, 'ए, क्या तोड़ते हो!' वे दोनों उलट कर मुफ पर आध्यमके और डांटने लगे, 'तुमने देखा? हमने कहां कुछ तोड़ा है? बच्चे होकर फूट क्यों बोलते हो?' लेकिन में कुछ कहूं, उससे पहले ही उन्हीं हड़-ताली भाइयों में से कई मेरी सहायता को दौड़ आये। उन्होंने उन दोनों को आड़े हाथों लिया, 'तुम वहां पर गये ही क्यों? हम सबकी आबरू मिट्टी में मिलाना चाहते हो? गांधीराजा के बगीचे में चोरी करते शर्म नहीं आती।' वे बेचारे इतने शर्मा गए कि मुफ्ते और कुछ कहना नहीं पड़ा।

जैसे-जैसे दिन बीतते गए, हड़तालियों की बाढ़ हमें हैरत में डालती रही। जिस दिन सैकड़ों नये ग्रादमी न ग्रायें हमे श्रचम्भा होता था। रोज शाम को राशन की चिट्ठियों से मगनकाका ग्रन्दाजा लगाते थे, श्राज ७०० श्रादमी बढ़े, श्राज १००० बढ़े ग्रौर ग्राज १५०० नये ग्राये। फकीरा भाई का ग्रौर मेरा कार्यक्रम ऐसा नियमित चल रहा था कि इतने ग्रादमियों के स्वागत में हमें दिक्कत नहीं होती थी, न कोई धांधली होती थी।

लेकिन एक बड़ा जिटल प्रश्न यह था कि इतने सारे ग्राविनयों के लिए खाना कैसे पूरा किया जाय? मगनकाका के सिर पर अपार चिन्ता थी। स्टेशन से दाल-चावल, ग्राटा ग्रीर चीनी की बोरियां रोज ग्राती रहती थीं, किन्तु कुछ घंटे बीतने के बाद ही फकीरा भाई की चेतावनी मगनकाका के पास मुक्ते पहुंचानी पड़ती थीं कि सीधा खत्म है; ग्रीर नई चिट्टियां न काटें।

जेल जाने से पहले बापूजी ने दक्षिण-ग्रफीका के भारतवासियों को ग्रपना जो ग्रन्तिम सन्देश दिया था, उसमें उन्होंने हिन्दी व्यापारियों से इन हड़ताली भाइयों को सहायता देने की ग्रपील की थी। उनका वह पत्र 'इंडियन-ग्रोपीनियन' में निम्न प्रकार छपा था:

"इस बार की लड़ाई दुवारा नहीं होने वाली है। स्रब हद हो गई है। गरीब गिरमिटिये भारतीयों की हिम्मत की स्रोर उनके दुख की कोई सीमा नहीं रही हैं। डेढ़ रतल (साढ़े ग्यारह छटांक) डबल रोटी स्रौर मुट्ठी-भर चीनी पर रह कर प्रति दिन चौबीस मील कितने स्रादमी चलेगे? यह काम हमारे गरीब भाइयों ने किया है। उन्होंने घोड़ों की लातें खाई हैं। गोरों की ठोकरें स्रौर उनके मुक्के चुपचाप सहे हैं। स्त्रियां दो-दो महीनों के बच्चों को गोद में लेकर सिर पर गठरी उठाये भरी दोपहर में चली हैं। सभी ने सर्दी, धूप स्रौर बारिश को सहन किया है। यह सब किसके लिए? भारत

के लिए। ऐसे बलिदान से तीन पौंड का कर जायगा ही, किन्तु भारत का दर्जा भी बढ़ेगा।

"ट्रान्सवाल की कूच पूरी फतहमन्द साबित हुई है, ऐसा में मानता हूं। उद्देश्य गिरफ्तार होने का था और सब पकड़े गए।

"किन्तु लड़ाई का सही रंग ग्रब ग्रायगा। इसमें वे सैकड़ों ग्रादमी भी, जिनको जेल नहीं जाना है, काम कर सकेंगे। उनको इतना ही प्रण लेना है कि वे स्वयं भूखे रह कर भी उनको खाना देंगे, जिन्होंने हड़ताल की है। हिन्दुस्तान से पैसे ग्रायें या न ग्रायें, हम लोगों को यहां से उनको खाना देना ही चाहिए। हड़तालियों को हिम्मत ग्रीर ऐसी सलाह देनी चाहिए कि यदि उनके ऊपर लातों के प्रहार हों तो भी वे मुकाबला या मुठभेड़ न करें। इतना काम सभी भारतवासियों से हो सकता है। ऐसा ग्रवसर लौट कर ग्राने वाला नहीं है। प्रत्येक भारतीय व्रत ले सकता है कि स्वयं जितनी बार भोजन करते हों, उसमें से एक बार कम खाकर पैसे बचाकर भूखों को ग्रन्न देंगे। हर एक गांव के व्यापारियों का कर्तव्य है कि वे ग्रपने यहां ग्राये हुए किसी भी हड़ताली को खाना ग्रीर ग्राश्रय दे ग्रीर फिर जहां बहुतों को खिलाने की सुविधा की गई हो वहां उन्हें भेज दें। इस महत्कार्य में जो हिन्दी ग्रपनी शक्त-भर हिस्सा नहीं लेगा, उसको में ग्रभागा समभुंगा।

सत्याग्रही हिन्दियों का सेवक मो० क० गांधी।''

ता० १६-११-१३

बापूजी की इस अपील का बड़ा असर हुआ। जब हम फीनिक्स में लोगों को खिलाने की चिन्ता में थे, तब खबर आई कि डरबन में भारतीयों की एक विराट सभा हुई है और मारित्सवर्ग तथा डरबन के हिन्दू-मुस्लिम व्यापारियों ने बहुत-सा अनाज अपनी दूकानों से निकाल कर दिया है। साथ-साथ हमने यह भी सुना कि हड़ताल की सारी बातें हिन्दुस्तान पहुच गई है और गोखलेजी महाराज ने तार देकर सूचना दी है कि वह अनाज के लिए इन्तजाम कर रहे हैं।

डरबन की सभा के समाचार मिलने के तीसरे या चौथे ही दिन एक बड़ी खच्चर-गाड़ी अनाज की बोरियों से लद कर डरबन से हमारे यहां आई। उस गाड़ी के साथ थे—श्री सोराबजी, रुस्तमजीकाका के छोटे पुत्र। सैंकड़ों हड़ताली उस गाड़ी के पास जमा हो गए। श्री सोराबजी ने बहुत-सा अन्न वहां गिरमिटियों को बांट दिया। फिर कई बोरियां फीनिक्स में छोड़कर गाड़ी आगे बढ़ गई। वह कुछ अनाज शाम से पहले वहां से आठ-नौ मील दूर माउंटेजकंब के 'घमोले' (चीनी मिल) पर पहुंचा देना चाहते

थे, ताकि वहां पडे लोगों को भी भोजन मिल सके। इन्हों सोराबजी के एक दूसरे बड़े पराक्रम के बारे में बापूजी ने 'दक्षिण ग्रफ्रीका के सत्याग्रह के इतिहास में लिखा है:

''एक प्रसंग ग्रंकित रखने जैसा है। वेरूलम में बहुत-से मजदूर निकल पड़े थे। किसी तरह वे लौट नहीं रहे थे। जनरल यूकिन ग्रंपने सिपाहियों के साथ वहां पर मौजूद था। उन लोगों पर गोली चलाने का हुक्म देने को तैयार था। स्वर्गीय पारसी रुस्तमजी का छोटा वेटा बहादुर सोरावजी, जिसकी उम्र मुश्किल से १८ वर्ष होगी, डरवन से वहां पहुच गया था। वह जनरल के घोड़े की लगाम पकड़ कर बोल उठा, 'ग्राप गोली चलाने का हुक्म नहीं दे सकते। ग्रंपने लोगों को शांतिपूर्वक काम पर लौटाने का जिम्मा में ग्रंपने ऊपर ले रहा हूं।' जनरल यूकिन इस नीजवान की बहादुरी पर मुग्ध हो गया ग्रौर उसन उसको ग्रंपने प्रेम का बल ग्राजमाने की मोहलत दी। सोरावजी ने लोगों को समक्षाया। लोग समक्षे ग्रौर काम पर लौटे। इस प्रकार एक जवान की समय-सूचकता, निर्भयता ग्रौर प्रेम से खून-खच्चर होते-होते बच गया।"

### : ६३ :

# सूर्भाई का बलिदान

नित्य नियमानुसार एक दिन दोपहर छापाखाने के कार्यालय में मैं डाक की टिकट लगाने में व्यस्त था कि छोटम ने दौड़ते हुए श्राकर मगन-काका को खबर दी कि हमारे घर में एक श्रादमी श्रा बैठा है। वह चल नहीं पाता, उसका हाथ श्रकड़ गया है; उस की पत्नी भी साथ है श्रौर सहारा दे-देकर उस श्रादमी को चलाकर लाई है। वह श्रौरत वार-बार रो पड़ती है, श्रादमी का मृंह बड़ा भद्दा है; बार-बार कहता है, 'सेट से मिलना है।' वह दूसरे हड़तालियों के साथ रहने से इनकार करता है।

मगनकाका ने छोटम श्रौर उसके बाल-साथियों को तो बिदा कर दिया श्रौर उन बच्चों को सग्भाया कि वे उस बी ार श्रादमी को तग न करें। संघ्या के समय काम समाप्त हाने पर देवदासकाका श्रौर मुक्ते साथ लेकर मगनकाका उस व्यक्ति के पास पहुंचे। पूछने पर उसन श्रपना

नाम 'सूर्भाई' बताया और ग्रपना फटा कुरता उठाकर मगनकाका को ग्रपनी पीठ दिखलाई।

उसकी सारी पीठ पर दो-दो ग्रगुल की दूरी पर मोटी-मोटी लकीरें उछली हुई थी। कई जगह खाल फट गई थी ग्रौर मांस के लोथड़े उभर ग्रायेथे। हमसे तो यह देखा नहीं जाता था।

मगनकाका के पूछने पर सुर्फाई ने बताया: "सा'व ने शैम्बक से मारा है।" 'शैम्बक' गड़े के चमड़े से बने हुए हटर को कहा जाताथा।

सूर्भाई ने ग्रागे बातया: "हमारे लोग वीच-बचाव न करते तो वह ग्रीर भी मारता।" वह ग्रधिक नहीं बोला ग्रौर शेप बात उसने हमारे समभने ग्रौर महसूस करने के लिए छोड़ दी। किन्तु उसके ग्रन्तिम शब्द ग्रौर भी मर्मवेधक थे: "उसने मारा, मो तो कुछ नहीं; पर ग्रौर दूसरा कोई ग्रादमी जब उसके हाथ नहीं ग्राया तब मुभ बीमार को ही पीट डाला, इसमें कौन-सी बहाद्री थी?"

किन्तु सूर्भाई की स्त्री में सूर्भाई की-सी सहनशीलता श्रौर दिमाग की ठंडक कहां से स्राती? वह रोती थी, विलखती थी मानो उसके हृदय के दो दुकड़े हुए जा रहे थे। उसने कहा, "मेरे पित ने कोई श्रपराध नहीं किया। उसने जरा भी विरोध नहीं किया। बीमारी के कारण वह तीन-चार दिन काम पर नहां जा सका; बस इतने से ही उस पर यह कहर ढाया गया। वह भी खान से पहले ही निकल गया होता, भाग पाता तो इस मार से बच जाता।"

मगनकाका ने सब देखा, सुना श्रौर हृदय को कड़ा करके सूर्भाई तथा उसकी पत्नी को सांत्वना दी। बाद में उन्होंने हमारी पाठशाला वाले छोटेसे मकान की एक कोठरी उनके ग्रलग रहन के लिए खाली कर दी। छोटे छोटे बालक ग्रपना खेल-कूद छोड़ कर उन दोनों की सेवा तथा सहायता करने लगे। जब ग्रौर हड़ताली फीनिक्स से लौट गए तब भी सूर्भाई ग्रौर उसकी पत्नी फीनिक्स में टिके रहे, यद्यिप सूर्भाई की पत्नी का उद्वेग कई दिन बीत जाने पर भी कम नहीं हुग्रा, फिर भी स्वय सूर्भाई माना मुनि बन गया था। उसके मुह से हम कभी 'उफ भी सुनन को नहीं मिला। ग्रकस्मात् एक दिन एक गोरा सोल्जर सूर्भाई-दपति को फीनिक्स से लेगा। ग्रौर एक दिन हमने सुना कि वह ग्रब इस ससार में नहीं है। सत्याग्रह का ग्रन्त होने पर उसका मामला चर्चा का विशेष विषय रहा। प्लेटर्स (बाग-मालिकों) ने ग्रपना बचाव कैसे किया यह मुक्ते नहीं मालूम; किन्तु

सूर्फाई मर कर सत्याग्रह के इतिहास में अमर हो गया। वह अपने पीछे शौर्य श्रीर घैर्य का स्थायी प्रकाश छोड़ गया।

### : ६४ :

### फीनिक्स में गोरी पल्टन

फीनिक्स में हड़तालियों की संख्या जैसे-जैसे बढ़ती जाती थी, उस पर सरकार की कोप-दृष्टि की आशंका भी अधिक होती जाती थी। ऐसी आशंका बनी रहती थी कि मगनकाका, श्री वेस्ट और श्री देवी बहन को गिरफ्तार कर लिया जायगा।

इन चर्चात्रों से हम बालकों को आनन्द ही होता था। मैंने एक दिन मगनकाका से पूछा कि आपकी गिरफ्तारी के बाद हम लोग अकेले हो जायंगे; फिर अपने छोटे-छोटे भाई-बहनों की हिफाजत कैसे करेंगे? मगनकाका ने हमें समकाया कि उनके गिरफ्तार होने के बाद साप्ताहिक पत्र तो बन्द हो जायगा, इसलिए काम भी कम रहेगा। फिर तुम लोग छोटे भाई-बहनों को संभालना और श्री गोविन्द स्वामी (जो पहले सोलह सत्याग्रहियों में थे) की धर्मपत्नी—श्रीमती सेम—के यहां जाकर खेला करना।

उन्होंने हमसे यह भी कहा, ''मेरे पकड़े जाने पर डरबन श्रौर मारित्स-बर्ग से लोग यहां श्रायंगे, तुम पर दयाभाव दिखायंगे श्रौर तुम्हें श्रपने साथ शहर में ले जाना चाहेंगे; परन्तु तुम्हारा जाना उचित न होगा। कोई श्राकर 'इंडियन श्रोपीनियन' पत्र निकालने की बात करे तो तुम वह भी न करने देना। पत्र बन्द होने का समाचार भारत पहुंचेगा ही, तब गोखलेजी व्यवस्था कर देंगे।"

मगनकाका की गिरफ्तारी की बात बारबार उठती श्रौर प्रायः रोज ही ऐसा मालूम होता था कि वह गिरफ्तार कर लिये जायंगे; बारबार हमें फीनिक्स के श्रासपास पुलिस घूमती हुई दिखलाई पड़ती श्रौर बारबार मगनकाका के जाने की तैयारी हो जाती; किन्तु लंबी प्रतीक्षा के बाद भी वह श्राशंका फली नहीं।

नए हड़ताली बड़ी तादाद में ग्रब भी चले ग्रा रहे थे। किन्तु उनके

मुल पर धैर्य श्रीर उत्साह के चिह्न दिखलाई नहीं देते थे; उन्होंने श्रपनी मानसिक दशा से श्रन्य सभी लोगों को भयभीत कर दिया था।

लोग श्रापस में चर्चाएं करते थे श्रौर यह श्रफवाह फैल रही थी कि यदि श्रागामी सोमवार तक हड़ताली श्रपनी-श्रपनी कोठियों में लौट नहीं जायंगे तो उनकी खूब मरम्मत की जायगी। रविवार को सारी रात घंटा बजता रहेगा। उसे सुनने के बाद भी जो काम पर नहीं पहुंचेंगे उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया जायगा। फौजी लोग श्राकर डंडे मार-मार कर उन्हें वापस ले जायंगे।

कुछ लोग उनमें ऐसे थे जो पुलिस की छाया देखकर भी घबड़ा जाते थे; किन्तु ऐसों की भी कभी नहीं थी. जो कहते थे: "जब ग्रायंगे तब देखा जायगा। यह उनका घर थोड़े हो हैं, गांधी महाराज का घर है।" बारी-बारी से भय ग्रीर समाधान की लहर-सी उठती थी।

एक दिन भरने के वृक्षों के उस पार मैंने सात-श्राठ घोड़े देखे। प्रत्येक पर एक-एक ऊचा, तगड़ा, गोरा सैनिक था। सब छापाखाने की श्रोर श्रा रहे थे। उनके पीछे नए-नए घुड़सवार भी श्राते हुए दिखलाई पड़ते थे। में प्रेस की दो सीढ़ी उतर कर चार-पांच कदम उन गोरे सैनिकों की तरफ बढ़ रहा था कि वे लोग ठीक प्रेस के दरवाजे की श्रोर मुड़े श्रौर एक ने बिलकुल मेरे सामने घोड़ा खड़ा कर दिया। उसकी कमर पर श्रौर सीने पर चमड़े के चौड़े पट्टे थे। उनमें काग्तूसें भरी हुई थीं श्रौर उसके एक हाथ में बंदूक थी। उसके पीछे दूसरा सवार भी कारतूसों के पट्टे तथा बंदूक लगाये हुए था। बाद के सभी सैनिकों के हाथ में मोटे-लंब डड थे। पहले घुड़सवार ने मुक्ते श्रपने पास बुलाया श्रौर पूछा, "मिस्टर गांधी कहां हैं?"

मेंने पूछा, "क्यों ?"

उसने कहा, "मुभो उनसे मिलना है।"

"मि॰ गांधी यहां नहीं हैं। वह तो जेल में हैं।"

इसपर उसके पीछे के सवार ने कुछ आगे बढकर मुफे समफाया— "हम मि० एम० के० गांधी के बारे मे नहीं पूछते; मि० मगनलाल के० गांधी के बारे में पूछते हैं। वह तो यहीं पर हैं न?"

"हां, यहीं हैं; प्रेस में काम कर रहे हैं।"

"जाम्रो उनसे जाकर कहो कि लेफ्टिनेंट मौर कैंग्टेन म्राये हैं; उनसे मिलना चाहते हैं।"

वे सीघे प्रेस में नहीं घुसे। उनकी यह शिष्टता मुभ्ने अच्छी लगी।

कुछ ग्राश्चर्य ग्रीर कुछ ग्रानन्द की भावना से मैं छापाखाना के ग्रन्दर दौड़ गया ग्रीर मैंने मगनकाका से कहा, "सैनिकों की एक बड़ी पल्टन ग्राई हैं। श्री वेस्ट के घर की ग्रोर से सारा रास्ता घुड़सवारों से छाया हुग्रा हैं। ग्रापको बुला रहे हैं, वारंट लेकर ग्राये दीखते हैं। उनके पास बंदूके, कारतूस, सब-कुछ है।" मेरी बात सुनते ही मगनकाका, देवदासकाका ग्रादि छापाखाना से बाहर ग्राये।

छापाखाना के द्वार पर सब इकट्ठे हो गए। मगनकाका एक सीढ़ी नीचे उतरे। लेफ्टिनेंट ने ग्रपना घोड़ा एक कदम ग्रागे बढ़ाया ग्रौर बड़ी रूखी-मोटी ग्रावाज से बात करने लगा। देवदासकाका ग्रौर में मगनकाका से बिलकुल सटकर बात सुनने लगे।

"मगनलाल के॰ गांधी ग्राप ही हैं?" लेफ्टिनेंट ने पूछा।

"हां!" मगनकाका ने उत्तर दिया।

"में ब्रापसे कहने ब्राया हूं कि ब्राप इन सब ब्रादिमयों से कह दीजिए कि वे यहां से ब्रपनी-ब्रपनी जगह पर लौट जायं, वरना इन्हें बहुत तकलीफ भोगनी पड़ेगी। इनको राशन देना तो ब्राप बन्द कर ही दीजिए।"

"यह नहीं हो सकता; जो लोग यहां श्रायंगे, उनको श्रन्न श्रीर जगह तो हम देगे ही। हमारा यह कर्त्तव्य है।"

"किन्तु श्राप इन लोगों को मेरी बात समभाइए। इनसे कहिए कि सोमवार से पहले यदि वे काम पर नहीं चले जायंगे तो उनकी बड़ी दुर्दशा होगी।"

"मैं उनको यहां से लौटने की सलाह नहीं दे सकता।"

"ग्रच्छा, तो भ्राप मेरे हरएक वाक्य का हिन्दी में ग्रनुवाद तो उनके लिए कर देंगे न? में बोलूंगा तो इन लोगों की समक्र में नहीं श्रायगा। श्रौर मेरे साथ का दुभाषिया कहेगा तो यह सारी भीड़ उत्तेजित हो जायगी। यदि शांति रखनी है तो जो में बोलूं उसका श्रनुवाद श्राप सुना दीजिए।"

"यह बात स्वीकार की जा सकती है, पर मैं कुछ करूँ इससे पहले मुक्ते मि॰ वेस्ट से मिलना होगा। उनसे मिलने के बाद ही मैं कोई कदम उठा सकता हूं।"

"मि॰ वेस्ट से तो स्राप नहीं मिल सकेंगे। उनको गिरफ्तार करके मोटर से रवाना कर दिया गया है। वह तो भ्रब डरबन पहुंचने वाले होंगे।"

"क्या मि० वेस्ट पकड़े गए? क्यों?"

"हां, उनके नाम वारट था। वे गये।"

"मेरे लिए वारंट क्यों नहीं हैं ?"

"सरकार श्रापको पकड़ना नहीं चाहती। श्राप हड़तालियों को समफाकर लौटा दें; उन्हें न रखें। इतना ही सरकार श्रापसे चाहती हैं।"

"ठीक बात है, ग्रापका संदेश में हड़तालियों को सुना दूंगा। लेकिन जो यहां ग्रायगे ग्रौर रहेंगे, उनको ग्राश्रय हम ग्रवश्य दंगे।"

तीन-चार मिनट में यह सारी चर्चा हो गई। इसके बाद मगनकाका ने मुफे तुरन्त घर पर जाकर बच्चों को संभालने की आज्ञा दी। मैं घर पहुंचा तो वहां इमाम साहब की बड़ी पुत्री फातिमा बहन सब बच्चों को घर कर बैठी थीं। सभी बच्चे आनन्द में थे। मेरे पहुचते ही वे चिल्लाने लगे, "हमने मोटर देखी! हमने मोटर देखी! उसमें मि० वेस्ट बैठे थे।"

फातिमा बहन बोली, "हमे तुमसे पहले ही पता चल गया। हमने तो उनको गिरफ्तार होते ग्रौर ले जाते हुए देखा। लाल मोटर थी। तुम इघर कैसे ग्राए?"

मैंने प्रेस में श्राये हुए घुड़सवारों की बात सुनाई श्रीर कहा कि मगन-काका ने मुक्ते बच्चों को संभालने के लिए भेजा है। यह सुन कर फातिमा बहन ने कहा, "तुम, बेंफिक होकर जा सकते हो। हम सब बहुत मजे में हैं। मगनकाका से कहना कि वह चिंता न करें। यहां किसी को घबराहट नहीं है।"

में फिर दौड़ता हुमा प्रेस की म्रोर चला। मार्ग में हमारी पाठशाला के पास, जहां बहुत-सी हड़ताली म्रौरतों को टिकाया गया था, बड़ी घब-राहट फैली हुई थी। कई स्त्रियां रो रही थीं। में उनके बीच पहुचा तो उनमें सेएक बुढ़िया ने मुक्तसे पूछा, "क्या, गोरी पल्टन म्राई हैं? वह गोली चलाने वाली हैं?" मैंने उसको घीरज बंघाया भ्रौर कहा, "नहीं गोली वगैरा नहीं चलेगी; मगनकाका उस पल्टन के मुखिया से बातचीत कर रहे हैं। सभी लोग प्रेस में ही हैं। ग्रगर वे इस म्रोर ग्रायंगे तो हम भी उनके साथ-साथ यहां श्रायंगे। काका म्राप लोगों को म्रकेला नहीं छोड़ेंगे। ग्राप लोग बिलकुल न घबराएं।"

उन्हीं में से दो-तीन अघेड़ आयु वाली बहनों ने औरों को साहस दिलाते हुए कहा, "यहां, गांधी महाराज के घर में, कोई हमें नहीं सता सकता। डरने की कोई बात नहीं हैं। गोरे सिपाही आ गए तो क्या हो गया?" एक वृद्धा ने मेरी श्रोर संकेत करके सबसे कहा, "ये बच्चे नहीं डरते तो हम सब तो बड़ी हैं।" में दौड़ता हुम्रा प्रेस में पहुंचा। वहां गोरे घुड़सवारों ने एक घेरा-सा बना रखा था। उसे पार करके पीछे वाले मैदान मे पहुचा, जहां हड़तालियों की बहुत बड़ी संख्या जमा थी ग्रौर उनके बीच में मगनकाका खड़े थे।

लेफ्टिनेंट अपने घोड़े पर बैठा हुआ अंग्रेजी में एक के बाद दूसरा वाक्य बोलता जाता था और मगनकाका उसका हिन्दी अनुवाद सुनाते थे। लोग लेफ्टिनेंट का भाषण ज्यों-ज्यों सुनते और समऋते थे, त्यों-त्यों उनके चेहरों पर निराशा और ग्लानि की छाया बढ़ती जाती थी।

हड़तालियों के चेहरों से साफ मालूम होता था कि वे अपनी-अपनी कोठियों पर लौटने को तैयार नहीं हैं। फीनिक्स में, 'गांधी महाराज के यहां,' गोरे लोगों के अत्याचारों और मारपीट का उनको इतना अधिक उर नहीं था, जितना कोठियों मे पहुंचन पर था। पर मगनकाका ने हड़ता- लियों को फीनिक्स से लौट जाने के लिए जो समक्षाया था; वह सत्याग्रह-संग्राम की निश्चित नीति के अनुसार ही किया था।

सत्याग्रह् संग्राम में सत्याग्रह करने वाले पक्ष की ग्रोर से थोड़ी-सी भी ग्रशांति पैदा की जाय, हाथा-पाई या मारपीट हो तो दमन करने वालों का काम सोलहों ग्राने बन जाता है। सत्याग्रहियों का सबसे बड़ा मोर्चा यही होता है कि वे ग्रपने धैर्य, शांति ग्रीर सौजन्य को मरते दम तक न छोड़ें। ग्रव्यवस्था ग्रौर दंगा करने से हर हालत में लोगों को रोक देना चाहिए।

मुक्ते तब यह सब ज्ञान नहीं था, पर बाद में, दक्षिण-श्रफीका के सत्या-ग्रह का इतिहास पढ़ने पर मालूम हुश्रा कि श्रौर ज्यादा गिरमिटियों को हड़ताल करने से रोकने की स्पष्ट हिदायत बापूजी जेल जाते समय दे गए थे।

उन्होंने लिखा था: "जेल जाते समय में तो साथी लोगों को सावधान कर गया था कि अब वे अधिक मजदूरों को हड़ताल करने से रोकें। मुभे उम्मीद थी कि खान के (कोयलों की खान के) मजदूरों की सहायता से संग्राम सिमट सकेगा। ग्रगर सभी मजदूर अर्थात् साठ हजार मनुष्य हडताल करेंगे तो उन सबको खिलाना-पिलाना भारी पड़ जायगा। इतने लोगों को कूच कराते हुए ले जाने का सामान ही हमारे पास नहीं था। इतने नेता नहीं थे और न इतने पैसे थे। फिर इतने ग्रादिमयों को जमा करने पर उन्हें दंगा-फिसाद करने से रोकना ग्रसंभव हो जाता।

"परन्तु जब बाढ़ फैल जाय तब किसका बस चल सकता है? सब

जगहों से मजदूर लोग निकल पड़े । उन सभी जगहों पर श्रपनी ही सूभ-बूभ से स्वयंसेवक उपस्थित हो गए ।

"सरकार भ्रब बन्दूक-नीति पर तुल गई। लोगों को हड़ताल करने से जबरन रोका गया। उनके पीछे घुड़सवार दौड़े भ्रौर उन्हें श्रपने स्थान पर लौटाया। लोग थोड़ा-सा भी दंगा करें तो उन पर गोलियां चलाने की भ्राज्ञा थी। मजदूर लोग लौटने के खिलाफ हुए। किसी ने पत्थर भी चलाये। उनपर गोलियां चलाई गई। बहुत घायल हुए। दो-चार मरे। किन्तु लोगों का जोश ठंडा नहीं हुग्रा। इन जगहों में बड़ी मुश्किल से स्वयंसेवकों ने हड़ताल होने से रोकी। सब तो काम पर गये नहीं कुछ लोग भय के मारे छिप गए, जो लौटे ही नहीं।"

लेफ्टिनंट की बात का प्रायः पौन घंटे तक उल्था करके मगनकाका हड़तालियों को समभाते रहे और फिर सीघे छापाखाना में जाकर अपने नित्य के काम में लग गए। थोड़ी देर बाद लेफ्टिनंट ने दुबारा उन्हें बुलाया और उनसे कहा, "में जा रहा हूं। मेरी पुलिस के थोड़े घुड़सवार यहां रुकेंगे, और इस समय आपकी जमीन में सब जगह घूम कर सभी हड़ता-लियों को यहां से रवाना करेंगे। इसके बाद मेरे तीन-चार सैनिक यहां रहेंगे और कोठियों से भाग कर आने वाले हड़तालियों को लौटा देंगे। हमारी छावनी उस विलायती बबूल वाली टेकरी पर रहेगी। आप मेरे सैनिकों को सहायता दीजिएगा।"

मगनकाका ने उत्तर दिया, "श्रापके सैनिक यहां रह सकते हैं। हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन जो हड़ताली यहां श्रायंगे श्रौर रहेंगे उन्हें हम श्रन्न श्रौर जगह देगे। उनको श्रापके सैनिकों के हवाले करना हमसे नहीं हो सकेगा। यह हमारा काम नहीं है। हां, हम श्रापके सैनिकों के समकाने-बुक्ताने के काम में बाधा नहीं डालगे।"

दोनों स्रफसर स्रपने सैनिकों के साथ घोड़े दौड़ाते हुए स्टेशन की स्रोर स्रदृश्य हो गए। लेकिन वहां उनका स्रातंक छा गया स्रौर हड़ताली धीरे-धीरे वापस लौट जाने का उपक्रम करने लगे।

दिन ढल गया। प्रेस बन्द करके भारी मन से हम लोग घर पर लौटे। हमारा घर ऊची टेकरी पर था, वहां से पिश्चम-दिशा की ग्रोर दूर-दूर तक दिखाई देता था। सामान्यतः उन टेकरियों पर छुटपुट भोंपडियों ग्रौर ऊंची-ऊंची घास के ग्रलावा ग्रौर कुछ नजर नहीं ग्राता था। लेकिन उस दिन उन सब पर नीचे-ऊपर तक ग्रादिमयों का संचार हो रहा था। उस दिन संघ्या के समय बाग-काम में मेरा मन नहीं लगा। में एक चबूतरे

पर बैठा देर तक लौटते हुए हड़तालियों को एकटक देखता रहा।

सम्चे पश्चिम श्राकाश में संघ्या की लाली फैलने लगी थी। छोटे-मोटे जो बादल इधर-उधर लहरा रहे थे, लाल-लाल हो उठे थे, मानो हडतालियों के मन का कोध और उनके दिल का उद्देग उन बादलों में प्रतिबिबित हो रहा हो। पंक्ति बांध कर ग्राकाश में सुदूर यात्रा के लिए जाने वाले पक्षियों की तरह क्षितिज में लुप्त होती हुई, मानव-पंक्तियों को मैं देखता ही रहा। धीरे-धीरे बादल स्याह पड़ने लगे। ग्राकाश में ग्रंधेरे ने ग्रपना ग्रधिकार जमाना शुरू कर दिया। फिर भी हमारे ग्राश्रम से लेकर टेकड़ियों की चोटियों तक सारी पगडंडियों पर ग्रादिमयों की कतारें चली ही जा रही थीं! उस दिन-भर मेरे मन में विषाद ग्रौर ग्लानि का जो ग्रनुभव हुगा था वह आज भी मैं नहीं भूला हूं। मैं सोचता रहा कि "क्या ये लोग इसी नतीजे के लिए इतना दुःखे उठा कर यहां आये थे?" फिर अपने मन में मेंने आशा रखी कि "ऐसे बहादुर लोग कुछ सोच-समभकर ही लौट गए होंगे। स्राज यहां मारकाट न हो, गोली न चले इसलिए वे सोमवार के दिन की हाजरी लगवाने गये होंगे। हाजरी देकर फिर से यहां ग्राने की तरकीब उन्होंने सोची होगी।" परन्तु यह तो बच्चे की एक कोरी कल्पना ही थी। हड़ताली लोग गये सो गये ही। ऐसे शांत और निर्दोष लोगों का दर्शन मेरे लिए पूनीत स्मृति बनी नही।

### : ६४ :

# **अंग्रेज मित्र और श**त्रु

बापू के पास अनेक गोरे मित्र आते-जाते थे, परन्तु फीनिक्स-निवासी कहे जा सकें, ऐसे दो ही गोरे वहां पर थे और दोनों ही पक्के अंग्रेज थे। एक थे मि० वेस्ट और दूसरे मि० टोड। मि० वेस्ट फीनिक्स आश्रम के स्वजन बने हुये थे और उनका पूरा परिवार हम लोगों में घुल-मिल गया था; लेकिन मि० टोड हमारे आश्रम के रूखे पड़ोसी ही थे। जब कभी टोड दिखलाई पड़ते तब अकेले ही नजर आते थे। हाथ में लम्बा 'शैम्बक' (गेंडे की खाल का कोड़ा) लिये हुये वह घोड़े पर अपनी प्लैन्टेशन का चक्कर काटते रहते थे। मीलों तक फैली हुई लंबी-चौड़ी भूमि पर खेती करनेवाला किसान भला घरती पर पैर कैसे रख सकता है ? वह तो दूसरों के कंघों पर

सवार होकर, ग्रपने कर्मचारी श्रौर मजदूरों का मलीदा बनाकर ही महा-कृषि को जोत-बो सकता है ग्रौर उससे धन प्राप्त कर सकता है।

श्रपरिमित धन-पिपासा से भुलसा हुग्रा मनुष्य, मानवता को भूलकर किस प्रकार मनुष्येतर प्राणी बन जाता है, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मि॰ टोड थे।

इधर श्री वेस्ट ने बापूजी से दीक्षा प्राप्त की थी। धन-लिप्सा का त्याग करके ग्रपने निर्वाह-भर के लिए इतना सीमित वेतन लेते थे जो एक ग्रग्नेज परिवार तो क्या, वहां बसने वाले भारतीय परिवार को भी पूरा नहीं पड़ सकता था। स्वेच्छा से त्याग, संतोध-वृत्ति ग्रौर सतत परिश्रम तथा घर में खेती के ग्रध्यवसाय के कारण श्री वेस्ट बापूजी-जैसे महामावन के श्रेष्ठ ग्रंतेवासी बन गए थे। उनमें साधुता का विकास हो रहा था। ठीक इसके विपरीत धन के ग्रति लोभ के कारण श्री टोड मानो ग्रग्नेज जाति के नाम को बदनाम करने पर तुले हुए थे। हमारे गिरिमिटिये, भारतवासी भाइयों के लिए तो श्री टोड मानव न रहकर दानव-से बन गए थे। उनके नाम से ही हड़तालियों का हृदय कांप उठता था। जब ग्रग्नेज सैनिकों की पल्टन फीनिक्स ग्राकर हड़तालियों को वापस ले गई, तब से श्री टोड का फीनिक्स में चक्कर काटना बड़ी चिन्ता की बात बन गई थी। बच्चों को उनकी लपेट में ग्राने से बचाने के लिए बहत सावधानी रखनी पड़ती थी।

हड़ताली भाइयों के चले जाने के बाद मगनलालकाका उद्विग्न मन से कहने लगे, "वेस्ट पहले पकड़ लिये जायंगे, इस बात की मुफ्ते स्वप्न में भी कल्पना नहीं थी। रोज की घटनाग्रों का हाल वेस्ट ही गोखलेजी के पास भेजते थे। जान पड़ता है, सरकार से यह बर्दास्त नहीं हुग्रा।"

बात हो ही रही थी कि श्रीमती वेस्ट वहां श्रा गईं। श्रत्यन्त गद्गद् स्वर में उन्होंने सारी बातें मगनकाका से कह डालीं। उन्हें श्रीर उनकी वृद्धा माता को श्री टोड के बर्ताव की बहुत शिकायत थी। उन्होंने बताया कि श्री वेस्ट को पकड़ाने का सारा पड्यंत्र टोड का था। शाम को घर श्राकर ज्योंही श्री वेस्ट चाय के लिए मेज पर बैठे, एक लाल मोटर घर के सामने श्राकर खड़ी हो गई। उसमें बन्दूक श्रादि से लैस तीन सैनिक बैठे थे। मोटर के पीछे चार घुड़सवार थे, जिनमें एक खुद टोड थे। टोड तुरन्त दो कदम श्रागे श्राये श्रीर उन्होंने श्री वेस्ट को श्रपने पास बुलाया। वेस्ट मोटर के पास पहुंचे तो उनको वारंट दिखाया गया। वारंट पर दस्तखत करके वह कपड़े पहनने के लिए घर में लौटे; उनके पीछे-पीछे एक सोल्जर भी घर में घुस श्राया। पूरे पांच मिनट का मौका भी नहीं दिया गया। 'वारंट

है, डरवन जाना है'—इन शब्दों के भ्रलावा वेस्ट घर वालों से कुछ बात नहीं कर सके। चाय भ्रौर नाश्ता मेज पर रखा रह गया। भ्रौर वह लाल मोटर श्री वेस्ट का भ्रपहरण करके चोर की तरह डरबन की दिशा में भ्रदृश्य हो गई।

श्री वेस्ट को गिरफ्तार करवा कर टोड का यह साहस नहीं हुग्रा कि वह हड़तालियों के बीच में से होकर छापाखाने तक घुड़सवारों की पल्टन के साथ जाय। वह तो मोटर को विदा करा कर फौरन ही ग्रपना घोड़ा दौड़ाता हुग्रा भाग गया।

इस बात को सुनाते-सुनाते श्रीमती वेस्ट सिसक-सिसक कर रोने लगीं। उनका दुःख सकारण था। फीनिक्स वासी भारतीय महिलाएं तो बरसों से जेल जान के गीत गाती थीं श्रीर ग्रपने स्वामी, भाई तथा पुत्रों को राष्ट्रीय गीत गा-गाकर जेल के लिए विदा करती रहती थी। परन्तु श्रीमती वेस्ट-जैसी निर्दोष महिला पर, उनके निर्दोष पित की गिरफ्तारी का प्रसंग निरभ्र श्राकाश में वज्रपात-साथा। सत्याग्रह संग्राम भारतीय लोग कर रहे थे। सरकार गोरों की थी। वह श्रपनी जाति के श्रंग्रेज गृहस्थ पर हाथ डालेगी, ऐसी कल्पना नहीं थी। ऐसी हालत में पित की गिरफ्तारी उनके लिए श्रसह्य हो जाय, यह स्वाभाविक था।

मगनकाका ने श्रीमती वेस्ट को भरसक तसल्ली दी श्रौर यह निर्णय किया गया कि देवी बहन अर्थात् श्रीमती वेस्ट की बड़ी बहन उनको डरवन ले जायं, श्री वेस्ट से मुलाकात करने की कोशिश करें श्रौर जैसा श्री वेस्ट बताएं, श्रागे के लिए घर की व्यवस्था करें। इस प्रकार हम बाल-गोपालों की पालिका देवी बहन भी फीनिक्स से चली गई श्रौर हमारा रसोई श्रादि का काम भी बढ़ गया। श्री वेस्ट के पकड़े जाने के बाद दो दिन तक उनके बारे में कोई समाचार नहीं मिला। दो दिन बीतने के बाद रात को खबर श्राई कि जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई हवालात में सारी रात उनको भूखा रखा गया। दूसरे दिन श्रदालत में पेश किया गया श्रौर सात दिन की जमानत पर छोड़ा गया। वहां के सत्याग्रह संग्राम में जमानत पर छूटने का चलन नहीं था। परन्तु श्री वेस्ट के श्रंग्रेज होने के कारण वह अनुचित नहीं माना गया।

तीसरे दिन संघ्या के समय फकीरा भाई बदहवास दौड़ते हुए श्राये श्रौर बोले, "चलो, चलो, श्री वेस्ट बहुत ही खतरे में हैं। टोड ने हटर लेकर उनका रास्ता रोक लिया है।" तुरन्त ही मगनकाका श्रौर देवदासकाका दौड़े। प्रायः श्राध घंटे बाद मैंने देखा कि लाल घोड़े पर एक सुसज्ज,

घुड़सवार, मगनकाका, देवदासकाका श्रौर वेस्ट-दम्पित श्रा रहे हैं। मगन-काका ग्रौर देवदासकाका के मृख पर स्मित था ग्रौर श्रीमती वेस्ट के मुख पर बड़ी घबराहट।

किस्सा यह था कि जमानत पर रिहा होने के बाद जब श्री वेस्ट सपरिवार फीनिक्स लौटे तब स्टेशन के सामन टोड हटर लेकर खड़ा हो गया श्रीर हवा में हंटर घुमा कर उसने वेस्ट से कहा कि जरा रेल की हद से बाहर तो श्राश्रो, चमड़ी उधेड़ डालूंगा। हमारे श्राश्रम का रास्ता मीलों तक टोड के प्लेन्टेशन में से होकर गुजरता था, इसलिए टोड साहब की धमकी से श्री वेस्ट स्तब्ध हो गए। वह लौटकर स्टेशन जा बैठे। स्टेशन-मास्टर एक भला श्रग्नेज था श्रीर हमारे श्राश्रम का काम बड़ी हमदर्दी से करता था। उसने टेलीफोन करके श्रगले स्टेशन माउन्टेजकम्ब से एक सैनिक को बुलाकर, उसकी सुरक्षा में श्री वेस्ट के श्राश्रम जाने की व्यवस्था कर दी।

माउन्टेजकम्ब में चीनी का जो बड़ा कारखाना था, उसका मालिक टोड साहब से कहीं बड़ा जमीदार था। उसका नाम था कैम्पबेल। उसकी स्थाति थी कि वह बड़ा भला है श्रीर तीन पौंड के कर को हटा देने के पक्ष में हैं। हड़ताल तो उसके यहां भी हुई थी। किसी बहाने गोली भी चली श्रीर एक हड़ताली मारा भी गया था। फिर भी कैम्पबेल ने ग्रपना संतुलन नहीं खोया था। उसने श्रपने यहां शांति बनाए रखने के लिए सरकार से एक फौजी टुकड़ी मंगा रखी थी। उसी टुकड़ी के घुड़सवार ने बेस्ट-परिवार को हिफाजत से फीनिक्स पहुंचाया था।

श्रगले दिन सबेरे ही श्रपने घर पर ताला डालकर श्री वेस्ट मय परिवार के डरबन चले गए। देवी बहन उन सबको पहुंचाकर फिर से फीनिक्स लौट श्राई तथा उन्होंने हमारे लिए मातृत्व का श्रपना काम जारी रखा।

जब से हड़ताली लोग गये, फीनिक्स में तीन-चार सैनिक श्रड्डा जमाए ही रहे। एक तगड़ा डच जवान छापाखाने के दरवाजे पर कागज की गठरी पर श्रासन लगाकर दिन-भर बैटा रहता था। कोई दो सप्ताह के भीतर फीनिक्स में एक भी हड़ताली बाकी न रहा। फिर से फीनिक्स बिलकुल निर्जन श्रीर सूना बन गया।

एक दिन मगनकाका ने एक खुशी का समाचार सुनाया: "गोखले महाराज ने एक बहुत भले और विद्वान् पादरी को और उनके साथ उनके एक घनिष्ठ मित्र को, जो वेस्ट साहब के स्थान पर फीनिक्स में काम करेंगे, हिन्दुस्तान से रवाना कर दिया है। थोड़े ही दिनों में वे लोग यहां ग्रा

जायंगे। श्रव मैं पक्कड़ लिया जाऊंगा तो भी तुम लोग अकेले नहीं रहोगे।" हम बालकों ने रेवरंड सी० एफ० एन्ड्रचूज तथा उनके साथी मि० डब्ल्यू० डब्ल्यू० पियर्सन के नाम रटने शुरू कर दिए।

### : ६६ :

### सादगी का कठोर संकल्प

बापूजी को अपने बीच पुनः पाकर हम लोग सत्याग्रह-संग्राम श्रौर अपने जेलवासी बंधुश्रों को घड़ी-भर के लिए भूल कर श्रानन्द में मग्न हो गए। लेकिन बापूजी जेल से छूट कर बिना एक क्षण का भी विलम्ब किये सत्याग्रह के काम में जुट गए। हड़तालियों के कूच के समय उनकी दुबली-पतली काया योगाग्नि में सिमधा की तरह जल रही थी। उनके मुख की हड्डियां बाहर निकल श्राई थीं। उनके हाथ-पैर इतने पतले पड़ गए थे मानो ये उनके थे ही नहीं। फिर भी रिहा होते ही उन्होंने काम में दिन-रात एक कर दिए।

जेल से निकल कर बापूजीने देखा कि अबोध गिरिमिटियोंने अकल्पनीय और अनुपम बिलदान किए थे और सरकारने अकथनीय और निर्मम अत्याचार किया था। ज्यों-ज्यों यह कहानी बापूजी सुनते गए उनकी देह में आग-सी लगती गई। किंतु कोध किया जाय तो किस पर? सारी मुसीबत की जड़ तो एक प्रकार से वह खुद ही थे। अहिंसा के युद्ध और भीषण-से-भीषण कब्ट को च्पचाप सहन करने का पाठ भी तो उन्हींने पढ़ाया था!

रिहाई के बाद जब वह बा सिहत केपटाउन चले गए तो फीनिक्स-ग्राश्रमके विद्यार्थियों के लिए सूचनाएं देते रहते थे ग्रौर जमनादासकाका के पत्रों द्वारा हम लोगों को उनकी साधना एवं तप का भान होता रहता था।

जमनादासकाका ने केपटाउन से मगनकाका के नाम कई पत्र भेजे थे। उन पत्रों का सार, जो कुछ मुक्ते याद रह गया है, ग्रपने शब्दों में यहां दे रहा हूं:

बापू का तप बड़ा भारी है। फलाहार तो है ही ग्रौर वह भी एक ही बार। फिर बा की सेवा में हर समय खड़े रहते हे ग्रौर दोपहर की कड़ी धूप में केपटाउन की कोलतार की बनी हुई पक्की सड़कों पर कई मील नंगे पैर चलते हैं। उनके पैरों के तलुवे नाजुक हैं, सड़कों का कोलतार दोपहरी में बहुत गर्म हो जाता है। जहां जाते हें पैदल ही चलने का आग्रह रखते हैं। समभौते के सिलसिले में बातचीत करने के लिए उनको कई जगह जाना पड़ता हैं। इस पर भी पैरों में जूते न पहनने का वत जरा भी ढीला नहीं करते, मानो शरीर के ऊपर होने वाले कष्टों की ग्रोर उनका कुछ घ्यान ही नहीं जाता। बापू के इस भारी तप का प्रभाव केपटाउन के कई गोरों के ऊपर काफी पड़ रहा है। उनके हृदय पिघल जाते हैं ग्रौर बड़े-बड़े घराने के गोरे स्मट्स के पास जाकर कहते हैं, 'ग्रब इन भारतीयों की समस्या का निबटारा शीघ्र ही कर दें तो ग्रच्छा। हमारे कारण गांधी को ग्रौर भी कष्ट उठाना पड़े, यह ठीक नहीं है।'

ग्रब सत्याग्रह की बिलवेदी पर ग्रपने जीवन की ग्राहुित चढ़ाने वालें उन गरीबों के साथ ग्रौर उनके परिवार वालों के टूटे हुए हृदयों के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए बापूजी ने ग्रपनी तपस्या ग्रौर त्याग में ग्रौर वृद्धि करने का निश्चय किया। वह तीन घंटे से ग्रधिक नहीं सोते थे। ग्राहार में ग्रव्प-से-ग्रव्प फलों पर निर्भर थे। इतना ही नहीं, पहनावे में भी उन्होंने बड़ा भारी परिवर्तन कर डाला। उन्होंने मद्रासी गिरमिटियों के समान लुंगी ग्रौर कुरता धारण करने तथा नंगे पैर ग्रौर नंगे सिर रहने का व्रत ले लिया।

बापूजी के मन में अनेक शहीद बस रहे थे। पचहत्तर बरस की आयु का बूढ़ा हरबंसिंसह कुछ दिन जेल में बापूजी के साथ रहा था। बापूजी ने उससे जेल से लौट जाने का आग्रह किया था, लेकिन वह वीर सत्याग्रह से हटने को राजी नहीं हुआ और आखिर जेल में ही उसने अंतिम सांस ली। बाहर एन्थोनी मुत्तु का बाप और अन्य हड़ताली वीर गोली के शिकार हुए थे। गोली से घायल एन्थोनी मुत्तु, उसका छोटा भाई और सिसकती हुई उसकी विघवा माता जब फीनिक्स आए तब उनका दुख देखा नहीं जा सकता था। सुर्भाई का किस्सा भी कम खेदजनक नहीं था। इसके उपरांत बापूजी के छूटने के तीसरे ही दिन जोहान्सवर्ग में कुमारी वाली-आमा की जेल से रिहा होते ही मृत्यु हो गई थी। इन सारी बातों का असर बापूजी के हृदय पर खंजरों के घावों से भी अधिक हुआ। कुमारी वाली-आमा का बलिदान स्वेच्छा से हुआ था। वह अठारह वर्ष की बालिका बीमार होते हुए भी जेल से रिहा होने को तैयार नहीं हुई थी और उसका चल बसने उसकी मां तथा उसकी सखियों के लिए असहा हो गया था।

खौलते हुए तेल के कड़ाह में कूद पड़ने वाले परम वैष्णव-भक्त सुधन्वा बापूजी के लिए नित्य ही एक घ्यानमूर्त्ति बने हुए थे। ग्रसहनीय कष्ट में भी अन्तर में शीतलता का आनन्द भोगने की अभिलाषा अक्षुण्ण रखी जाय, यह बापूजी ने सत्याग्रह-भावना की चरम सीमा निर्धारित की थी। इसलिए अपने या अपनों के दुख-कष्ट चाहे कितने ही असद्य क्यों न हों, बापूजी भूलकर भी शोक, खेद, विलाप आदि को टिकने नहीं देते थे। रोनेवालों के साथ यदि बापूजी खुद भी आंसू गिराने लगे तो सत्याग्रह-संग्राम का और विलदान का सारा तेज ही लोप हो जाय। दूसरी ओर सेनापित की कठोरता को जल्लादी की छाया से अछूता रखने के लिए मर्मा-हत हृदयों के साथ समभाव स्थापित किये बिना भी कैसे चल सकता था?

इस संबंध में बापूजी के अंतर में जो उग्र विचारधारा बह रही थी उसकी कुछ भांकी उन बातों से मिलती हैं जो रिहाई के बाद प्रथम बार फीनिक्स आने पर बापूजी ने आधी रात के समय मगनकाका से की थीं।

"मेरे कहने पर भोले ग्रीर निरक्षर हजारों ग्राविमयों ने ग्रपनी ग्राहुित दी है। मेरे लिए उनकी जो श्रद्धा थी उसी के बल पर ये लोग सत्याग्रह-संग्राम के दावानल में कूद पड़े। देखा न जा सके, ऐसा भीषण कष्ट उन्होंने भोगा है। इनसे ग्रलग में कैसे रह सकता हूं? ग्रब मुफे इनमें से एक बनकर रहना चाहिए। चाहे गोरों के बीच जाना पड़े, चाहे राजधानी में, जबतक सत्याग्रह के इस युद्ध का ग्रन्त नहीं होता, में कोट-पतलून नहीं पहनूगा, न नेकटाई ही लगाऊगा। सफेदपोश समाज में यह मर्यादाहीन माना जाय तो कोई चिन्ता नहीं। इनेगिने मनुष्यों में मुफे विशेष रस नहीं है। मुफे तो इन हजारों दुखी गिरिमिटियों के बीच एक बनकर रहना है। इस सत्याग्रह के कारण जो विधवाएं हुई है, उनके ग्रांसू पोंछने के लिए इतना तो मुफे करना ही चाहिए। कल सबरे से लुगी ग्रौर एक कुरता ही मेरा वेश रहेगा। चाक, पेंसिल, कागज, रूमाल ग्रादि चीजें रखने के लिए कल डरबन जाकर एक बगल का थैला सिलवा लूंगा। लुंगी, कुरता ग्रभी ग्राज ही तैयार कर दो।"

मगनकाका ने दलील करते हुए कहा, "लुंगी के बदले घोती पहनें तो ठीक न होगा? घूमने-फिरने में वह ग्रधिक ग्रनुकूल रहेगी। फिर हमारा मूल पहनावा भी वही है।"

बापूँजी ने समकाया, "बात सही है। मुक्ते घोती पसन्द भी है, परन्तु इस समय सवाल गिरिमिटियों का है। उनमे अधिकतर लोग मद्रासी हैं। मेरी लूंगी फटी नहीं रहेगी इतना अन्तर रहेगा। वे लोग अधिकतर कुछ-न-कुछ सिर पर बांघते हैं, किन्तु हम लोगों ने यह पहले से ही छोड़ दिया है, तो उसे दुबारा शुरू करने की जरूरत नहीं हैं। जो मेरे हैं, उनकी याद में शोक के चिन्ह-रूप मूंछों का मुंडन भी जरूरी है। पैरों में चप्पलें भी

श्चब में नहीं पहनूंगा। ग्रसंख्य गिरमिटियों को पैरों के लिए कहां कुछ मिलता है ?"

बापूजी ने अब चप्पलों को भी छोड़ने की बात की तो मगनकाका ने कहा, "लेकिन आपके पैर उन लोगों की तरह अभ्यस्त नहीं हैं। पैरों की एड़ियों में यहां के तीखे कंकड़ कदम-कदम पर चुभेगे। इससे आपको ज्यादा कष्ट होगा और चलना तो दिन-भर रहेगा ही।"

''ठीक बात हैं, मेरे पैर के तलवे तुम सब लोगों से ज्यादा मुलायम हैं श्रीर बेवाई भी फटती रहती हैं; किन्तु जब में श्रीर लोगों को ऐसे दुख में ढकेल दूं तब कुछ कष्ट तो मुक्ते भी उठाना चाहिए न ? बहुत पीड़ा होगी तो थोड़ा धीमे चला जायगा, यही न ?''

इस प्रकार फीनिक्स के एकान्त कोने में मध्य रात्रि के समय मगनकाका तथा श्रौरों की साक्षी में वापूजी ने वह कदम उठाया। बाद में वह
लंगोटी बाबा के रूप में विख्यात हो गए। भारत में श्राकर जब उन्होंने
कच्छ धारण किया तब तो उन्हें महात्मा की उपाधि मिल चुकी थी। त्याग
की महिमा उस देश में कितनी श्रधिक थी, इसकी कल्पना भारत में बैठे
करना श्रसम्भव है। जहां सूटबूट के बिना नगर के मार्गों पर चलना श्रभद्र
माना जाय वहां वस्त्र-त्याग एक प्रकार से दीर्घ श्रनशन से भी कठिन
कसौटी की बात थी। रास्ता चलने में किसी के उपवासी होने का पता
नहीं चल सकता, परन्तु जो व्यक्ति बरसों तक बैरिस्टरी का चोगा पहन
कर डरबन श्रौर जोहान्सबर्ग-जैसे शहरों में सुप्रसिद्ध हो चुका था, वह
श्रपना नित्य का सूट उतार कर कफनी ग्रौर लंगी पहने तो यह कम
श्रालोचना की बात नहीं थी। वहां की श्रांग्ल जाति के बीच रह कर
ऐसा परिवर्तन करना बापूजी का ही साहस हो सकता था।

हमारे देश-भाइयों ने बापूजी के इस परिवर्तन का स्वागत उत्साह से नहीं किया। फिर भी लोगों पर इसका गहरा ग्रसर पड़ा ही। लोगों में नम्रता बढ़ी ग्रौर भारत-माता की ग्रान बनाये रखने के लिए संकल्प में दृढ़ता ग्राई। तीन पौंड के कर-विरोधी-ग्रांदोलन की समाप्ति के बाद जब विलायत जाने के लिए फीनिक्स से बापूजी ने प्रस्थान किया तब भी लुंगी-कफनी में ही वहां से विदा हुए। जोहान्सबर्ग छोड़ने के दिन उन्होंने कोट-पतलून पहना, ऐसा हमने सुना; परन्तु उनका वह फोटो देखकर ही हमें सन्तोष करना पड़ा।

पिछली रात को मगनकाका के साथ हुई बात के अनुसार प्रातःकाल में ही नहा-घोकर बापूजी ने अपना नया वेश घारण किया और मूंछें भी मुंडा लीं। उस समय बापूजी के मुख पर जो कान्ति चमक रही थी, उसे देखकर हम सहम गए। हंसना या रोना कुछ भी नहीं हो सका। थोड़ी देर बाद जब बापूजी डरबन के लिए चले तब उनको नग पैर चलते देखकर ऐसा दुख हुम्रा जैसा उनके नये वेश के कारण नहीं हुम्रा था।

घर से बाहर निकलते ही मिट्टी से उभरे हुए कंकड़ उनके तलवों में चुभने लगे। तलवों की चमड़ी बहुत मुलायम होने के कारण दो-दो तीन-तीन कदम चलने पर ही उनकी पीड़ा इतनी बढ़ जाती थी कि अपने शरीर का सन्तुलन बड़ी सावधानी से उन्हें संभालना पड़ता था। यह अच्छी बात थी कि उन्होंने अपने हाथ में एक पतली, लम्बी लकड़ी ले रखी थी। इसलिए एड़ियों में दर्द बढ़ने पर वह लाठी के सहारे अपने को संभाल सकते थे। उन्होंने स्टेशन तक का लम्बा मार्ग ऐसे ही कष्ट के साथ पार किया, परन्तु इतना दुख सहते हुए भी उनका ध्यान अपने साथ चलने वालों से बातचीत करने में ही लगा हुआ था। काम के चिंतन-मनन के आगे पैरों की तकलीफ को महसूस होने का उन्होंने थोड़ा-सा भी मौका नहीं दिया।

बापूजी के दुबारा डरबन पहुंचने के बाद हमें खबर मिली कि जनरल समट्स ने जिस कमीशन की नियुक्ति की हैं उससे न्याय पाने की भारतीयों को उम्मीद नहीं हैं। इस वजह से बापूजी ने और श्री पोलक ने मिलकर उस कमीशन के बारे में अपनी बात स्मट्स साहब को लिख भेजी हैं। उसमें उनसे साफ-साफ कहा गया है कि कमीशन की नियुक्ति करने में जहां सब-के-सब अपने मन के ही आदमी रखे हैं, वहां एक ऐसा भी व्यक्ति नियुक्त किया जाय जिसके लिए हम लोग कहें। यदि आपका आग्रह ऐसा ही हो कि उस कमीशन में आपकी अपनी गोरी जाति के आदमी के अलावा और किसी को रखा ही न जाय तो भारतीय ऐसा आग्रह नहीं रखेंगे कि किसी भारतीय को ही लिया जाय। जिस व्यक्ति पर भारतीयों का विश्वास हो ऐसे किसी अग्रेज को शामिल करना भी आप स्वीकार नहीं करेंगे तो उस कमीशन के सामने गवाही न देने के लिए भारतीय लोग मजबूर हो जायंगे।

साथ-साथ यह खबर भी आई कि इस प्रकार जेल से छूटना बापूजी को बिलकुल पसन्द नहीं आया है। वह स्मट्स साहब के उत्तर की प्रतीक्षा दिसम्बर मास की समाप्ति तक करेंगे, बाद में दुबारा जेल चले जायंगे और जेल जाने के लिए वह अंग्रेजों का नया वर्ष लगते ही दुबारा डरबन से पैदल यात्रा आरम्भ करेंगे, जो चार्ल्सटाउन की पहली यात्रा से भी बड़े पैमाने पर होगी।

बापूजी श्रीर श्री पोलक की बात हमारे देश-भाइयों में से सभी प्रधान

व्यक्तियों ने सोच-विचार कर स्वीकार कर ली और जबतक स्मट्स साहब भारतीयों के बताये हुए किसी व्यक्ति को कमीशन में लेना स्वीकार न करें तबतक कमीशन के सामने गवाही न देने की बाकायदा शपथ बहुत से भारतवासियों ने ले ली। उसका ग्रसर यह हुग्रा कि जिन लोगों ने शपथ नहीं ली, लोग उन्हें देशहित के विरोधी समभने लगे।

### : ६७ :

### हिंसक श्रीर श्रहिंसक हड़ताल

जोहान्सबर्ग की बहनों ने न्यूकेसल की कोयले की खान में जाकर जब भारतीय गिरमिटियों से हड़ताल करवाई, तब सबसे पहले हमें पता चला कि सत्याग्रह-ग्रांदोलन का एक प्रखर प्रयोग हड़ताल भी है। फिर भी, जहां तक मुक्ते याद है, बापूजी ने फीनिक्स से चलने के दिन तक हड़ताल के संबंध में मगनकाका से भी कोई विशेष चर्चा नहीं की। न यह सूचना ही दी कि हड़ताल के सहारे सत्याग्रह-संग्राम को विराट रूप देना है।

पिछले प्रकरणों में हमने देखा कि सत्याग्रह-संग्राम के श्रावश्यक, श्रिनवार्य या उग्रतम रूप में हड़ताल का श्रायोजन नहीं किया गया था। सत्याग्रह-संग्राम का नेतृत्व करनेवालों ने केवल कानून-भंग करके सरकारी जेल भरने के हेतु हड़ताल की प्रवृत्ति चलाई थी। मजदूरों को बेहद भड़का कर हड़ताल को बढ़ाने की पैरवी नहीं की गई थी। हड़ताल चारों श्रोर फैली तो वह ग्रपने-ग्राप ही फैली थी ग्रौर उत्तरदायी सत्याग्रह-संचालकों ने हड़ताल के दावानल को ग्रत्यधिक बढ़ने से रोकने पर ग्रपनी शक्ति लगाई थी।

सत्याग्रह-संग्राम में हड़ताल भी एक बहुत जोरदार प्रयोग है, यह बात श्रनपढ़ श्रौर श्रविकसित बुद्धिवालों की समभ में भी बड़े-बड़े उपदेशों के बिना ही श्रा जाती थी, परन्तु वास्तव में वह कैसी कठिन श्रौर गंभीर बात है, इसका पता हमें तब चला जब भारतीयों की हड़ताल के तीन महीने पूरे होते-होते दक्षिण श्रफीका के रेलवे वालों ने भी समस्त रेलगाड़ियों में हड़ताल कर दी। दक्षिण श्रफीका की रेलवे में काम करने वाले छोटे-बड़े सभी कर्मचारी गोरे तो थे ही, इसके श्रलावा शायद श्रग्नेज लोग ही उनमें ज्यादा थे। उन्होंने स्मट्स-सरकार से भगड़ा करने का वही अवसर अच्छा समभा, जब तीन पौंड कर-विरोधी-आंदोलन में गिरमिटिये मजदूरों ने विराट हड़ताल कर रखी थी।

दोनों हड़तालों के बीच उत्तर-ध्रुव श्रीर दक्षिण-ध्रुव के समान जो परस्पर-विरोधी भेद मैने उस समय ग्रपनी छोटी ग्रांखों से देखा था वह जीवन-भर के लिए मेरे ग्रन्तर की गहराई में समा गया । हम लोगों की हड़ताल थी ग्रहिंसक संघर्ष की धीर-गंभीर, ग्रोजस्वी ग्रौर पावनकारी धारा ग्रीर लोगों की हड़ताल थी हिंसक दावानल की विकराल ज्वाला।

वह सोमवार का दिन था। अनेक महीनों के बाद फीनिक्स के सभी बालकों को पर्याप्त अवकाश मिला था। हमारा मन दिवाली के उल्लास और आनन्द से भर गया था। बापूजी छूटकर फिर से हमारे बीच आ गए थे और फीनिक्स वाली मंडली भी जेल से रिहा होकर आने वाली थी। उनके स्वागत के लिए फीनिक्स के सभी बच्चों को डरबन जाने की अनुमति मिल गई।

नहा-धोकर, ग्रपने बढ़िया से बढ़िया कपड़ों ग्रौर शानदार जूतों से सजकर हम चले। जब हमारी गाड़ी तीसरे स्टेशन पर पहुंची तो वहां हमने एक ग्रजीब तमाशा देखा।

फीनिक्स स्टेशन पर हमने चार-पांच सैनिकों को रेलवे के ग्रहाते में खास-खास जगहों पर पहरा देते हुए देखा था, किन्तु यहां तो ग्राठ-ग्राठ, दस-दस कदम की दूरी पर रेल की पटरी के दोनों ग्रोर बन्दूक पर संगीन चढ़ाये हुए गोरे फौजी पहरा देते दिखलाई पड़े। हर मील-दो-मील पर सैनिकों की रावटियां लगी थीं। उनमें न मालूम कितनी बन्दूकें जमा थीं श्रीर कारतूसों से भरे हुए पट्टों की तो मानो प्रदर्शनी-सी हो रही थी।

इस तमाशे को देखकर मुफे वह बात याद या गई जो फीनिक्स स्टेशन पर गोरे सैनिक ने हमें बताई थी। उसका वह लाल-लाल मुख भी याद या गया जो रेलवे-हड़ताली का नाम लेते ही तमतमा उठता था। उसने बताया था कि "नेटाल प्रान्त में तो रेलवे के इंजन-ड्राइवर, फायरमैन, गार्ड ग्रौर मजदूर कुछ ठीक हैं, परन्तु केपकालोनी ग्रौर ट्रान्सवाल प्रान्त में वे बहुत बेह्देपन पर उतर ग्राये हैं। केपटाउन से जोहान्सवर्ग जाने वाली डायमंड एक्सप्रेस को उन्होंने उलट दिया है, जोहान्सवर्ग का स्टेशन जला डाला है ग्रौर वहां के रेलवे ग्राफिसों को तोड़ने-फोड़न के लिए हड़तालियों की भीड़-की-भीड़ धावा कर रही है। यही नहीं, जोहान्सवर्ग के बाजारों में नागरिकों को भी वे बुरी तरह सता रहे हैं। दूकानों पर तोड़-फोड़ करते

हैं। केपकालोनी श्रौर ट्रांसवाल प्रान्त में कई हफ्तों से फैली हुई यह बदश्रमनी श्रव यहां नेटाल प्रान्त में भी जोर पकड़ रही है।" उस सारजंट
ने हमें यह भी वताया कि "श्राजकल ट्रेनों की संख्या श्राधी भी नहीं रह
गई है। केवल उतनी ही गाड़ियां चलाई जाती हैं, जिनके लिए हरएक पटरी
पर एक-एक फौजी को पहरे पर लगाया जा सके। इन हड़तालियों का
उपद्रव रोकने के लिए हमको हरदम सतर्क रहना पड़ता है। गाड़ी चलातेचलाते इंजन के ड्राइवर बीच में ही गाड़ी खड़ी कर देते हें श्रौर उतरकर
भाग जाते हैं। इसलिए इंजनों में भी सैनिकों को संगीन तानकर उनकी
छाती पर खड़ा रहना पड़ता है। रेलवे का जो नौकर बाकायदा काम करने
को तैयार होता है उसे हड़ताली लोग काम छोड़ देने के लिए मजबूर करते
हैं। श्रगर इंजन-ड्राइवर श्रौर गार्ड का काम सैनिक करते हैं, तो हड़ताली
रेल की पटरी ही हटा देते हैं। जहां जोड़ हो वहां उखाड़ देते हे श्रौर पटरियों
पर साबुन का पानी डालकर गाड़ी उलट देने की साजिश करते हैं। ऐसी
हालत में सरकार के सामने फौजी कानून का ऐलान करने के श्रलावा
कोई चारा ही नहीं है।"

इतनी बात करने के बाद वह डच लड़का ग्रंग्रेज लोगों के अनुचित स्वभाव की ग्रालोचना करने लगा। उसने कहा, "ग्रंग्रेज बड़े लोभी ग्रौर जिद्दी होते हैं, ग्रपना थोड़ा-सा वेतन बढ़ाने के लिए इन्होंने कितना भारी ऊधम मचा रखा है। क्या वे ग्रच्छे तरीके से ग्रपने वेतन में बढ़ती की मांग नहीं कर सकते थे? बड़ी-बड़ी इमारतों को जला देने ग्रौर मारकाट करने में उन्हें जरा भी लज्जा नहीं ग्राती। सरकार को परेशान करके वे लोग ग्रपनी मनमानी कराना चाहते हैं; परन्तु सरकार इस तरह क्यों भुकेगी? ग्रगर सरकार को भुकना ही है तो वह तुम भारतीयों के सामने भुकेगी। तुम्हारे हड़ताली लोग किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। वे खुद भूख रहते हैं, भारी कष्ट उठाते हैं, परन्तु सरकार को नहीं सताते हैं। सरकार को ऐसे भले ग्रादिमयों की मांग तो स्वीकार करनी ही चाहिए। ये उपद्रवी रेलवे वाले ग्रगर यह समभते हैं कि वे ग्रपनी मारकाट ग्रौर धांधली के बल पर ग्रपना वेतन बढ़वा लेंगे तो वे भूलते हैं। उनको तो हम ग्रपनी संगीनों से सीधा कर देंगे।"

श्रंग्रेजों के खिलाफ जब वह लड़का बहुत बोला तब देवदासकाका ने मुभ्ते बताया कि यह पूरा 'बोर' है। दक्षिण श्रफ्तीका में बसे हुए हालेंड-निवासी बोर कहलाते थे। पूछने पर जब पता चला कि वह लड़का मुश्किल से श्रठारह वर्ष का है, तब हम लोगों ने उससे कहा, ''तुम तो श्रभी बिलकुल लड़के हो, तुम्हारे बस में ये बड़े-बड़े रेलवे हड़ताली कसे श्रायंगे?'' उसने श्रपना मुक्का उठाकर कहा, "बस में क्यों न श्रायंगे ! देखी यह कलाई ! हमारा हाथ जब चलेगा तो उनके छक्के छूट जायंगे।"

मूसल के समान उसकी मोटी, मजबूत भुजा हम देखते ही रह गए। श्रीर समय होता तो उससे हम श्रीर भी बात करते, परन्तु उस समय तो उसकी बात छोड़कर हमें श्रपने काम पर जाना पड़ा।

डरबन जाते हुए रेलगाड़ी में हम लोगों को उस बोर सैनिक की बात याद श्रा गई। ज्यों-ज्यों डरबन नगर पास ग्राता गया, रेलवे-मार्ग पर गोरी पलटनों का ग्रौर भी सतकं पहरा नजर ग्राया। उस दृश्य को जब याद करता हूं तो महात्मा टाल्स्टाय की पुस्तक में पढ़ा हुग्रा यह वचन बिल्कुल सही मालूम देता है— "रेलगाड़ी जैसे भारी यंत्र सचमुच संगीनों की नोक पर ही चल सकते हैं। बिना फौज के हमारे मजदूर-कारीगरों को बस में नहीं रखा जा सकता ग्रौर ग्रत्यन्त भारी यंत्र-व्यवस्था चल नहीं सकती।" कम-से-कम हम लोग तो एक प्रकार से बन्दूक की नोक पर सवार होकर ही उस दिन सकुशल डरबन पहुंचे। जब हम डरबन के उपनगर ग्रमगेनी स्टेशन पर पहुंचे तो वहां बिल्कुल सूना था। वैसे वहां इंजनों की दौड़-धूप रहा करती थी, बहुत ऊंचे ढेरों से इजनों में कोयला भरते श्रनेक गोरे मजदूर दिखाई पड़ते थे, परन्तु उस दिन वहां मुश्किल से दो-एक मजदूर ही नजर ग्राय ग्रौर उनके सिर पर भी चमकती हुई संगीनों के साथ उससे दूगने सैनिक सवार थे।

डरबन स्टेशन पर उतरते ही हम डरबन की कुख्यात जेल की ग्रोर चल पड़े। हमें डर था कि कही हम लोगों के पहुंचन के पहले ही हमारी फीनिक्सवाली मंडली रिहा न कर दी जाय ग्रौर हम उसका बाकायदा स्वागत करने से वंचित रह जायं। जेल के फाटक पर जब पहुंचे तो हमने देखा कि डरबन के नागरिक हजारों की संख्या में ग्रपने लोकप्रिय सेठ श्री रुस्तमजीकाका का स्वागत करने के लिए जमा हो गए है।

### : ६८ :

## सत्यायहियों की प्रथम टोली की रिहाई

डरबन जेल के फाटक पर सवेरे से ही कड़ी धूप में कोई दो हजार श्रादमी घंटों तक तपते रहे। जरा-जरा देर में फाटक खुलता था, सब श्रातुरता से उस श्रोर देखते थे, परन्तु जेलवालों ने सत्याग्रहियों की टोली के पुरुषों को ठीक मध्याह्न में रिहा किया।

उन लोगों के बाहर ग्राने का ऋम व्यवस्थित था। सबसे पहले मेरे पिताजी, जो ग्राय में सबसे बड़े थे, बाहर ग्राये। उनके पीछे श्री रावजीभाई पटेल से लेकर रामदासकाका तक सब सत्याग्रही बड़े से छोटे के कम में रिहा किये गए। ग्रन्त में ऊंचे व भारी बदनवाले श्री रुस्तमजी सेठ के दर्शन हुए, जिनको डरबनवासी भारतीय ग्रपने यहां के नगरपति के समान मानते थे। ग्रपने नगर के सेठ, सेवक ग्रीर त्यागी श्री हस्तमजी को देखकर डरबन के भारतीयों का हृदय कृतज्ञता से भर गया श्रौर उनके दर्शन होते ही चारों दिशाएं 'वन्देमातरम्' ग्रीर 'हिप-हिप हुरें' के नारों से गूंज उठीं। भीड़ ने उनको घेर लिया। ग्रपने पिताजी के चरण छूने के लिए में बड़ी मुश्किल से उनके पास तक पहुंच सका। पिताजी के मुख पर ऐसी प्रसन्नता मेंने पहले शायद ही कभी देखी थी। पिताजी के बाद मैंने ग्रपने सहपाठियों से मिलने की कोशिश की; पर तबतक भीड़ का प्रवाह तेजी से स्टेशन की ग्रोर चल पड़ा था। किसी तरह फीनिक्स से ग्राये हुए हम सभी बच्चे श्रपनी कतार संभाल पाए और भीड़ से निकलकर रास्ते के किनारे श्रा गए। स्टेशन पहुचने की सबको बड़ी जल्दी थी। इसलिए लोग दौड़-से रहे थे। मैरित्सबर्गे से ट्रेन म्राने का समय हो गया था। उसमें पूज्य कस्तूरबा श्रानेवाली थीं। उनको लिवाने बापूजी स्वयं मैरित्सबर्ग गये थे। कैलन-बैंक भी बापू के साथ थे।

हमारे स्टेशन पर पहुंचने के पहले ही ट्रेन ग्रा चुकी थी। बड़ी मुक्किल से भीड़ के पीछे, रास्ते के एक किनारे खड़े-खड़े हमारी मंडली बा-बापू के दर्शन कर पाई। स्टेशन के ऊंचे चबूतरे पर एक ग्रोर बापूजी ग्रौर श्री कैलनबैक खड़े थे, उनके सामने कस्तूरबा, मेरी, मां, चाची ग्रौर जयाकुंवर बहन खड़ी थीं। श्रीमती पोलक ग्रौर दूसरे दो-तीन ग्रग्नेज सज्जन पूज्य बा का ग्रभिवादन कर रहे थे। कैमरेवाले इस ऐतिहासिक दृश्य को स्थायी बनाने की कोशिश में लगे थे।

स्टेशन के प्लेटफार्म के नीचे स्वागत के लिए श्राये हुए भारतीयों का मानो सागर उमड़ रहा था। परन्तु वह श्रपने हर्षिवेग को मर्यादा के श्रन्दर रखे हुए था। इतनी भारी भीड़ होने पर भी कोई व्यक्ति निश्चित पंक्ति से श्रागे बढ़कर बापूजी या बा के पास नहीं जा रहा था।

जेल से निकली हुई पूज्य कस्तूरबा की दुबली काया को देखकर सब लोग श्रवाक् रह गए थे। मानो सबके हुदय से एक साथ टीस उठ रही हो! कस्तूरबा इतनी बदल गई थीं कि पहचान में ही नहीं ग्रा रही थीं। उनकी वह परिचित साड़ी ही थी जिससे पता चलता था कि वह मूर्ति पूज्य बा की है। उनका गोल-सुडौल मुख लबा ग्रौर पतला हो गया था, हाथ-पैर को देखकर जान पड़ता था कि केवल ग्रस्थि-पंजर ही खड़ा है। पूज्य बापू को जेल से रिहा होने के बाद जब हमने देखा था, तब उनकी सूखी काया को देखकर हम स्तंभित रह गए थे परन्तु बापू की कृश देह फुर्ती ग्रौर तेज से भरी हुई थी। लेकिन बा की देह तो सूखकर कांटे-सी हो गई थी।

डरबन जेल के फाटक से सत्याग्रही लोग बाहर ग्राये उस समय जो हर्ष वातावरण में ग्रा गया था वह डरबन स्टेशन पर नहीं रहा। बा-बापू के दर्शन से लोगों के चित्त पर गंभीरता छा गई।

बा-बापू का स्वागत किस प्रकार किया जाय, जनता ग्रपने हृदय की भावनाग्रों को कैसे प्रकट करे, इस बात का निर्णय नहीं हो रहा था। गोखले-जी महाराज के ग्रागमन के समय जिस प्रकार उनकी बग्घी के घोड़ों को ग्रलग करके उत्साही युवक खुद गाड़ी खींचकर ले जाना चाहते थे, उसी प्रकार बा-बापू को खुली गाड़ी में बिठाकर डरबन के नागरिक उनका जलूस निकालना चाहते थे। परन्तु बापूजी ने उनकी बात नहीं चलने दी। दस-पन्द्रह मिनट बाद बा-बापू की घोड़ा-गाड़ी धीरे-धीरे रुस्तमजी सेठ के घर की ग्रोर चली। पीछे-पीछे हजारों मनुष्य 'हिप-हिप हुरें' ग्रौर 'वन्देमातरम्' के नारे लगाते हुए चलने लगे।

सेठजी के मकान पर जलूस के पहुंचने पर पहला काम तसवीर लेने का था। फीनिक्स से चले हुए सोलह सत्याग्रहियों के प्रथम जत्थे का श्रौर बापूजी तथा कैलनबैक साहब का फोटो लिया गया। संघ्या के समय सेठजी के मकान पर छोटी-सी स्वागत-सभा हुई।

दिन भर सेठजी के मकान पर लोग ग्राते-जाते रहे। सब मित्र ग्रापस में मिलने-जुलने में मग्न थे, परन्तु इस सारे ग्रानन्द के पीछे मन पर भारी बोभ था। छोटे-बड़े सभी के चित्त में इस बात का भार था कि यह मिला-भेटी दो-चार दिन की ही है। शीघ्र ही सबको पुनः जेल जाना है। स्मट्स सरकार से ग्रभी ग्रौर भी भीषण मोरचा लेना है। व्याख्यानों में ग्रौर ग्रापसी चर्चाग्रों में यह बात दोहराई जा रही थी कि स्मट्स ने जो कमीशन बैठाया है वह हमारे लिए ग्रसम्मानपूर्ण है, उसका जोरों से बहिष्कार करना चाहिए, एक भी भारतीय को इस माया-जाल में नहीं फसना चाहिए।

सत्याग्रहियों में जो छोटे थे उनका मन सेठजी के यहां होनेवाली बात-चीत ग्रीर सत्कार-समारम्भ में जम नहीं रहा था। संघ्या की ट्रेन से सबको फीनिक्स जाना था, इसलिए वे लोग डरबन नगर में अपने मित्रों श्रीर संबंधियों श्रादि से मिलने के लिए व्याकुल थे। में भी अपने उन सहपा- िठयों के साथ नई-नई जगह देखने के लिए उत्सुक था। जिनके भी घर हम जाते थे, बड़े उत्साह से हमारे जेल-यात्री सहपाठियों का स्वागत होता था। मीठा मुंह करने को भी कुछ-न-कुछ मिल जाता था श्रीर साथ-ही-साथ सभी जान-पहचानवाले अगली जेलयात्रा के लिए भी हमारे सह-पाठियों के प्रति शुभकामनाएं प्रदिशत करते थे।

डरवन शहर के घने ग्रौर ग्रन्दर के मोहल्लों को मैंने उस दिन प्रथम बार देखा। शहर में गोरे लोगों के रहने का जो विभाग था उसमें ग्रौर भारतीय लोगों के रहने के विभाग में जमीन-ग्रासमान का ग्रन्तर था। गोरी नगरी बहुत सुन्दर थी। हर जगह पक्की सड़कें, उन पर कूड़े-कर्कट का नाम नहीं। सड़क के दोनों ग्रोर व्यवस्थित ग्रीर उज्ज्वल मकानों की चित्ताकर्षक पंक्तियां । गोरों का सारा मोहल्ला शांत ग्रौर शोरगुल से मुक्त रहता था। हमारे भारतीय भाई जहां बसते थे वहां की सड़कें ग्रच्छी नहीं थीं। कूड़ा हर जगह नजर म्राता था। जहां-तहां म्रादमी थूकते नजर श्राते थे। मकान श्रव्यवस्थित तो थे ही, गंदे भी दीखते थे। परन्तु एक बात में ने श्रौर देखी। भारतीय मोहल्लों में रौंनक थी, चहल-पहल थी। लोग म्रापस में खुलकर मिलते थे, बातें करते थे म्रौर म्रपनी दुकानदारी के काम में व्यस्त होते हुए भी ग्रपने भाई-बिरादरों का परस्पर सम्मान करते थे। वातावरण में जीवन ग्रौर उत्साह की भलक थी, जब कि उन रवेत पथों पर से, जहां केवल गोरे लोगों के बसने की ही व्यवस्था थी, गुजरते हुए मन में यह सवाल उठता था कि इन गोरों को इस तरह अकेले-पन में जाने क्या ग्रानन्द ग्राता होगा! न इनके मोहल्लों में कहीं चहल-पहल है, न कहीं श्रादिमयों की मिला-भेंटी नजर श्राती है, न कहीं उत्साह श्रौर उमग की बहार दीख पड़ती है।

रवेत वर्ण प्रजा श्रौर अरवेत वर्ण प्रजा के बीच स्वभाव का, जीवन के आनन्द का जो भेद हैं उसका सही विश्लेषण में उस समय अपनी बाल-बुद्धि से नहीं कर पाया; परन्तु दोनों बस्तियों में घूमने से मेरे चित्त पर जो प्रभाव पड़ा वह स्थायी हो गया। मुफे निश्चित रूप से याद है कि गोरी बस्ती अपनी हिन्दुस्तानी बस्ती के मुकाबले में मुफे उदास मालूम दी थी। वहां पर सूना श्रौर स्वार्थपटु वातावरण अरुचिकर जान पड़ता था।

### : 88 :

### वा की बीमारी ऋौर बापू द्वारा अनन्य सेवा

मैरित्सवर्ग जेल में अपने शरीर की समस्त मांस-मज्जा को दक्षिण अफ्रीकी सरकार के नाम बिल चढ़ाकर जब पूज्य वा फीनिक्स लौटीं तो उन्हें रोग-शय्या पर पड़ जाना पड़ा। उनकी बीमारी लगातार गभीर होती गई और फीनिक्स में सर्वत्र चिन्ता छा गई। वा की इस समय की जेल की दुर्वलता के संबंध में वापूजी ने 'दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास' में निम्न पंक्तियां लिखी हैं:

"स्त्रियों की बहादुरी की क्या कहें! सबको नेटाल की राजधानी मैरित्सबर्ग में रखा गया। यहां पर उनको काफी दुल दिया गया। खुराक में उनकी कुछ भी संभाल नहीं रखी गई। मजदूरी के लिए उनको धोबी का काम दिया गया। करीब अन्त तक बाहर से खुराक देने की सख्त मनाही रही। एक बहन को निश्चित आहार लेने का ब्रत था। बड़ी मुसीबत से उसको वह खुराक देने का निश्चय किया गया। परन्तु वह इतना खराब था कि मुंह में नहीं दिया जा सकता था। जैतून के तेल की अनिवार्य आवश्यकता थी। प्रथम तो वह मिला ही नहीं। फिर मिला तो पुराना और कड़ुआ। अपने खर्च से मंगाने की विनती की गई तो उत्तर दिया गया कि यह कोई होटल नहीं है। जो मिलेगा सो खाना होगा। यह बहन जब जेल से निकली तब केवल कंकाल बन गई थी, महाप्रयास से वह बची।"

पहले बताया जा चुका है कि फीनिक्स में कोई वैद्य-डाक्टर नहीं था; बाहर से कभी किसी को बुलाया नहीं जाता था। किन्तु एक दिन बा की ग्रवस्था बहुत ही चिन्ताजनक हो गई। तब मगनकाका ग्रौर देवदास-काका मध्य-रात्रि को फीनिक्स स्टेशन गए ग्रौर उन्होंने डरबन को टेलीफोन करके डाक्टर से ग्राने की विनती की।

डाक्टर तुरन्त ग्राये, परन्तु उन्होंने वा की क्या चिकित्सा की, वा ने डाक्टरी दवा ली या नहीं श्रौर डाक्टरी उपाय से उनको क्या लाभ हुआ, इसकी जानकारी न मुफ्ते तब हुई, न श्राज है। कुछ ऐसा याद है कि उन दिनों बापूजी फीनिक्स में श्रनुपस्थित थे श्रौर सत्याग्रह श्रान्दोलन के संबंध में बातचीत करने के लिए ट्रान्सवाल गए हुए थे। श्राठ-दस दिन तक पूज्य वा की श्रन्तिम घड़ियां प्रतीत होती रहीं श्रौर फीनिक्स का वातावरण बहुत गंभीर रहा। फिर मृत्यु का खतरा कुछ कम हुआ, परन्तु बीमारी महीनों तक

बहुत नाजुक बनी रही। इस ग्रवसर पर देश का, सत्याग्रह का, ग्राश्रम का तथा सरकार के साथ समभौते की बातचीत का काम करते हुए भी बापूजी ने ग्रहर्निश बा की सेवा किसी परिचारिका से भी बढ़कर की ।

भारत में ग्राने के बाद, विशेषतः नमक-सत्याग्रह के बाद, बापूजी के सैंकड़ों हजारों चित्र लिये गए हैं। पिछले दिनों में तो कैंमरावाले उनके पीछे-पीछ हर समय रहा करते थे। उन सफल चित्रों में से बापूजी का एक ऐसा चित्र भी प्रकाशित हुग्रा है, जिसमें वा बापूजी की चरण-सेवा कर रही हैं ग्रौर बापूजी स्टूल पर बैठे किसी विचार में लीन हैं। पास में ही सरदार श्री वल्लभभाई पटेल ग्राते हुए दीख रहे हैं। जब यह चित्र बापूजी ने देखा तब तो वह खिलखिलाकर हस पड़े ग्रौर चित्र लेनेवाले को उलहना देते हुए बोले, "बा मेरी सेवा करती हैं इसका तो प्रदंशन तुमने चित्र के द्वारा कर दिया, परन्तु मैंने बा की सेवा की हैं उसका प्रसंग तुमने कैंमरे से नहीं पकड़ा!

बापूजी ने बा की सेवा करते समय बहुत ऊंची साधना को अपनाया था।

मेरी माताजी ग्रपना सारा समय वा की शुश्रूषा में उनकी चारपाई के पास ही बिताती थीं और हरएक छोटा-मोटा काम करने का आग्रह रखती थीं। परन्तु जब बापूजी वहां मौजूद रहते थे तब वह उनकी एक नहीं चलने देते थे। उनके हाथ से काम ले लेते थे और कहते थे, "मुफे ही यह करने दो। बा की संतोष कैसे दिया जाय, इसका पता मुफे ज्यादा है। इस समय तो मैंने फुरसत निकाल ली है। जब मैं इस काम के लिए न होऊं तब तुम करना।"

बापूजी दिन-भर में अनेक बार थूकदानों और मलमूत्र के पात्र उठाकर बा के कमरे से बाहर आते थे और खत में बाकायदा मेला आदि दबाकर तथा मूल-पात्र को घोकर वापस बा के पास ले जाते थे। उस सफाई के काम में सहीयता देने के लिए यदि मेरे पिताजी, मगनकाका, रावजीभाई या और कोई आगे बढ़ता तो बापूजी उन्हें रोक देते थे और स्वयं ही वह काम पूरा करते। इसी प्रकार रसोईघर में भी बा के लिए पीने का पानी गरम करना हो या चूल्हे का और कोई काम हो तो बापूजी अपने हाथों से ही करते।

पानी में जरा-सा कूड़ा दीख जाय, बरतनों पर कहीं कालोंच या चिकनाई का ग्रंश हो या ग्रौर कोई थोड़ी-सी भी गफतल हुई हो तो बापूजी दुबारा उसकी सफाई बड़ी सावधानी से स्वयं करते थे ग्रौर ऐसे छोटे प्रमाद के कारण बा का जी जरा भी न दुखे, इसका पूरा खयाल रखते थे। बापूजी सारा समय बा की चरापाई के पास खड़े रहते थे। कुर्सी या स्टूल डालकर बैठे हों, उनके मुख पर थकावट या उदासी दीख पड़ती हो, ऐसा प्रसंग मुफ्ते याद नहीं।

बा की बीमारी इतनी गंभीर होने पर भी उनके लिए बापूजी के उस मकान में ग्रलग कमरा नहीं था। जिस बड़े खंड में हम सब लोग एक साथ बैठकर भोजन करते थे उसी कमरे के एक सिरे पर, उत्तर दिशा में, पर्दा डालकर ग्राड़ कर ली गई थी। चारपाई या तस्त भी वहां पर नहीं था। पढ़ाई के समय बच्चों के बैठने के लिए जो दो-तीन बेंचें थीं उन्हें इकट्ठा रखकर तस्ता बना लिया गया था ग्रौर उसपर वा का बिस्तर था। जब हम लोग भोजन के लिए बैठते थे तब जरा भी बातचीत नहीं करते थे, ताकि बा के ग्राराम में बाधा न हो। किसी के हाथ से यदि कभी बर्तन टकरा जाते तो उसपर चारों ग्रोर से नाराजगी बरसती थी; क्योंकि बा की कमजोरी इतनी बढ़ गई थी कि उनसे जरा-सी ग्रावाज भी सहन नहीं होती थी।

बालकों को बा के पास जाने से रोका जाता था; परन्तु मैं कभी-कभी देवदासकाका के साथ पर्दे के उस तरफ चला जाता था। देवदास-काका बा के सिरहाने जरा देर रुककर बहुत चितित और दुखी होकर लौटते थे।

बा की जीवन-नैया इस प्रकार जब जीवन ग्रौर मरण के बीच डोलती रही ग्रौर बापूजी बा की सेवा में जुटे रहे, उन्हीं महीनों में बापूजी को राज-नैतिक काम में भी बहुत सभय देना पड़ा, क्योंकि दक्षिण ग्रफ्रीका के सत्याग्रह का संग्राम ग्रब गांधी-स्मट्स समभौते का रूप ले रहा था।

बा की यह प्रथम बीमारी नहीं थी। सन् १६० न के म्रन्तिम चरण में जबिक सत्याग्रह-संघर्ष का ट्रान्सवाल में म्रारम्भ ही हुम्रा था म्रौर बापूजी दो महीने की जेल की सजा काट रहे थे, उन्होंने जेल से बा को पत्र लिखा था:

६ नवम्बर, १६०८

"तेरी तिवयत के बारे में श्री वेस्ट ने ग्राज तार भेजा है। मेरा हृदय चूर-चूर हो रहा है। परन्तु तेरी चाकरी करने के लिए ग्रा सकूं ऐसी स्थिति नहीं है। सत्याग्रह की लड़ाई में मैंने सब-कुछ ग्रीपित कर दिया है। मैं वहां ग्रा ही नहीं सकता। जुर्माना भर दूं, तभी ग्रा सकता हूं। जुर्माना तो हरिगज नहीं दिया जा सकता। तू साहस बनाए रखना। कायदे से खाना खाग्रोगी तो ठीक हो जाग्रोगी। फिर भी मेरे नसीब से तू जायगी

ही, ऐसा होगा तो मैं तुभको इतना ही लिखता हूं कि तू वियोग में, पर मेरे जीते-जी, चल बसेगी तो बुरी बात न होगी। मेरा स्नेह तुभ पर इतना है कि मरने पर भी तू मेरे मन में जीवित ही रहेगी। यह मैं तुभको निश्चय-पूर्वक कहता हूं कि अगर तेरा जाना ही होगा तो तेरे पीछे मैं दूसरी स्त्री करनेवाला नहीं हूं। यह मैंने तुभे दो-एक बार कहा भी है। तू ईश्वर पर आस्था रखकर प्राण छोड़ना। तू मरेगी तो वह भी सत्याग्रह के अनुकूल है। मेरी लड़ाई केवल राजकीय नहीं है। यह लड़ाई धार्मिक है, अर्थात् अति स्वच्छ है। इसमें मर जायं तो भी क्या और जीवित रहें तो भी क्या? तू भी ऐसा ही जानकर अपने मन में जरा भी बुरा नहीं मानेगी, ऐसी मुभे उम्मीद है। में तुभसे यही मांगता हूं।"

ईश्वर-कृपा से सन् १६०८ में बा रोगमुक्त हो गई। बापू के लिए बा भी कितनी व्यथित थीं, इसका पता नीचे की बात से चलता है:

"सन् १६० में बापू की प्रथम बार की गिरफ्तारी का समाचार जब फीनिक्स पहुंचा तब बापू की सबसे बड़ी पुत्रवधू—श्री हरिलाल गांधी की पत्नी—के सीमंतोन्नयन-संस्कार का घरेलू उत्सव मनाया जा रहा था। पुरुष-वर्ग का भोजन हो चुका था और महिलाओं की पंक्ति बैठ रही थी। उसी समय बापूजी के पकड़े जाने का तार ग्राया। भोजन के लिए खीर विशेष रूप से बनी थी, जो बा को ग्रत्यन्त प्रिय थी। भोजन चलता रहा परन्तु बा का जी उचट गया। भोजन समाप्त होने तक एक ग्रंगुली भी उन्होंने उसमें नहीं छुग्राई। ग्रौर उसी समय मन-ही-मन संकल्प करके दूध का सर्वथा त्याग कर दिया। चाय भी बिना दूध के ही लेने लगीं। बापूजी के रिहा होने तक उन्होंने यह व्रत निभाया। जब स्वास्थ्य के लिए उनसे दूध लेने का ग्राग्रह किया गया तो उन्होंने कहा कि जेल जाने वाले को घी-दूध नहीं मिलता तो में कैसे ले सकती हुं?"

"यही नहीं, बा ने श्रौर श्राहार भी छोड़ दिया। कई दिनों तक केवल मक्का के नमकीन दलिये पर ही निर्वाह किया। बहुत कह-सुनकर थोड़ी डबलरोटी लेने पर उनको राजी किया जा सका, पर वह भी उन्होंने रूखी ही ली। फलतः उनका स्वास्थ्य एकदम गिर गया। जब बापू घर श्राये तब उन्होंने बा के इन नियमों को छुड़वाया।"

यह हुई बा की सन् १६०८ की बीमारी की बात। उस बीमारी के मुकाबले सन् १६१४ की बीमारी कहीं ग्रधिक कठिन ग्रौर भयावह थी। मेरी माताजी के एक पत्र से उनकी इस बीमारी का कारण ग्रौर पूरा स्वरूप समक्ष में ग्रा जायगा।

सेवाग्राम, ता. १७-१२-४७

"चि. प्रभु,

"तुम्हारे पत्र का उत्तर तुम्हारे पिताजी ने कल दिया है, पर मैंने उसे देखा नहीं, इसलिए ग्रपने विचार इस पत्र में लिख रही हूं।

...पहले तो कानून (दक्षिण ग्रफीका में हिन्दू-मुस्लिम विवाह को गैर-कानूनी घोषित करने वाले) का जित्र होता रही ग्रौर उसके कारण बारबार यह चर्चा की जाने लगी कि 'यदि साहस हो तो' बहनों को भी जेल जाना चाहिए। इसी प्रकार की चर्चा पू. बापू ने जोहान्सबर्ग से लौटकर पहले पू० बा से और बाद में हम लोगों से की, ऐसा मुक्ते स्मरण है। पू० बा को जेल भेजने के लिए पू० बापू का विचार शिथिल था, क्योंकि उस समय बा का स्वास्थ्य बिल्कूल कमजोर था। उनको रक्त-स्राव की बीमारी थी, इसलिए उनका शरीर क्षीण हो गया था। दूसरा कारण यह था कि पूर्व बापू के सात दिन के प्रथम उपवास के समय पूर्व बा ने भी साढ़ें चार महीने के लिए दिन में एक ही बार भोजन का व्रत कर रखा था। इस कारण पू० बा के स्वास्थ्य ग्रीर उनके त्राहार के नियम ग्रादि को देखते हुए उनको जेल भेजने का दुस्साहस बापूजी नहीं कर सकते थे। इसलिए दलील दे देकर पू० बापू ने बा को जेल जाने के लिए तैयार किया था, यह मेरी जानकारी से बाहर की बात है। मुक्ते जहां तक पता है बा स्वयं ही श्रपनी इच्छा से जेल जाने के लिए तैयार हुई थी। जब बापूजी ने उनसे ग्रपने शरीर की निर्बलता का विचार करने को कहा तब बा ने तेज होकर जवाब दिया था कि 'ये सब बहुएँ जा सकेंगी और मैं न जा सकूंगी? काशी (लेखक की माता) तो मुभसे कमजोर है। जब वह जेल के कब्ट बर्दाश्न करेगी तो में क्यों न करूँगी?' बा के इस प्रकार श्राग्रह करने पर बापू उनको जेल भेजने के लिए सहमत हुए।

"जेल जाने से पहले ग्रनेक बार जेल के संबंध में चर्चाएं होती ही रही थीं, इसलिए निश्चय से बताना कि बा-बापू के बीच यही बात हुई, किठन है। पर तथ्य की बात यह है कि पू० बा के स्वास्थ्य के कारण ही पू० बापू को उन्हें लड़ाई के लिए तैयार करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब बाने लड़ाई में जाने का निश्चय कर ही लिया तब पू० बापूजी ने उनको जेल के कथ्टों को उठाने के लिए तैयार किया। एक बार बाने पूछा कि जेल में ग्रगर खाने के लिए फल न मिलें तो? पू० बापू ने कहा कि फलाहार न दिया जाय तबतक ग्रनशन करना, किन्तु फलाहार के व्रत का ग्राग्रह मत छोड़ना। ऐसा करने में यदि मृत्यु हो जाय तो भले! ग्रीर सचमुच बा को जेल में तीन-चार उपवास करने भी पड़े थे। इसके बाद मैरित्सबर्ग बा को जेल में तीन-चार उपवास करने भी पड़े थे। इसके बाद मैरित्सबर्ग

की जेल में जो फलाहार बा को दिया गया वह मात्रा में बहुत कम श्रौर श्रमंतोषप्रद था। इसका परिणाम यह हुआ कि तीन महीने का कारावास कर जब पू० बा जेल से निकलीं तब सख्त बीमार पड़ गई श्रौर पू० बापूजी ने भी तब उनकी आक्चर्यजनक सेवा की। यह बात तो तेरे बापू को भी याद होगी ही।

शुभेच्छुक मां के स्राशीवीद।"

मेरे पिताजी ने उसी पत्र में लिखा था : ''बा का लिखा हुग्रा ठीक जान पड़ता है।

पिता के स्राशीवदि।"

मेरी माताजी ने ऊपर वाले पत्र में जो लिखा है उसके ग्रतिरिक्त मैरित्सबर्ग जेल के ग्रनुभव सुनाते हुए उन्होंने मुक्ते बताया :

"जब हम लोग मैरित्सवर्ग जेल में थे श्रौर बापू को एक वर्ष की कैंद की सजा होने की खबर श्राई तब बा को बहुत घबराहट होने लगी। उनकी श्रांखों से श्रांसू बह चले। रोके रुकते ही नहीं थे। उनके मन में भय बैंठ गया कि इतनी लम्बी सजा से बापू फिर लौट भी पायेंगे या नहीं? बापूजी उनसे पहले रिहा हो गए, इस बात का पता तो उन्हें तब चला जब जेल से बाहर श्राने पर उन्होंने बापू को फाटक पर देखा।

"एक तो बा का ग्राधा उपवास रहता था, ऊपर से बापू की भारी चिन्ता। इस कारण वह सूखने लगीं। नतीजा यह हुग्रा कि उनका शरीर हड्डी का ढांचा-मात्र रह गया।

"प्रपनी ऐसी विपदा में भी बा हम लोगों को नित्य ढाढ़स दिलाती रहती थीं। जेल का खाना हमारे लिए एक बड़ी प्राफत थी। परन्तु जब हम भोजन कर चुकती थीं तो वह हमें सन्तोप के शब्द सुनाती थीं कि चलो, संकट के दिनों में से एक दिन कम हुआ! हम लोगों को जेल के कपड़े सीने का काम मिला था। हमारे काम में भी वह हाथ बटाती थीं ग्रौर बाकायदा जेल का काम पूरा करवाती थीं। फुरसत के समय में सबको भजन-कीर्तन में लगाये रखती थीं।"

विद्वान न होने पर भी बा की महत्ता बापूजी के समान ही थी। बा की म्रात्मा उतनी ही ऊंची थी। उन दोनों के बीच की म्रापस की श्रद्धा, परस्परसेवा करने की उमंग भौर एक-दूसरे के लिए त्याग करने की म्रगाध निष्ठा म्रद्भुत थी।

बा स्रीर बापू के बीच इतनी घनिष्टता होने पर भी देशसेवा का काम स्राने पर बापूजी कैसी दृढ़ता से स्रपने कर्तव्य स्रीर धर्म का पालन करते थे इसका एक रोमांचकारी प्रसंग श्री रावजीभाई पटेल ने अपनी पुस्तक 'गांधीजीनी साधना' में दिया है। ट्रान्सवाल की राजधानी प्रिटोरिया में सरकार के साथ सत्याग्रह-संग्राम को समाप्त करने के संबंध में प्राथमिक समभौता हो रहा था। दोनों श्रोर से मौखिक बातचीत में अपनी शर्तें बताई गई थीं। कच्चा मसविदा भी बन गया। सिर्फ बाकायदा पत्र का श्रादान-प्रदान बाकी रह गया था। इस बीच फीनिक्स से तार पहुंचा— ''कस्तूरवा बहुत बीमार हें और उनकी हालत बड़ी खतरनाक हो गई हैं। श्राप तुरन्त श्रावें।'' बापूजी ने यह तार मि० एंड्रचूज को बताया। एंड्रचूज साहब ने पढ़ते ही कहा, ''हमें इसी समय यहां से फीनिक्स चल देना चाहिए।''

बापू ने उत्तर दिया, "यह कैसे हो सकता है? जहां कौम के लिए समभौते की वात चल रही है और चौबीस घंट के भीतर पत्रों का म्रादान-प्रदान हो जाने की उम्मीद है, वहां किसी भी कारणवश मुभे यहां से चले जाने का और सारी हिन्दी कौम के लिए होने वाले समभौते को खटाई में डाल देने का खतरा उठाने का क्या म्रधिकार है? मैं भ्रपना कर्त्तव्य छोड़-कर यदि एक दिन पहले पहुंच जाऊगा तो वह बच जायगी, इसका भी क्या भरोसा? जिस काम को हाथ में लिया है उसे पूरी तौर से निपटाकर ही यहां से हटा जा सकता है। इसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता।"

बापूजी के इस निश्चय को देखकर मि० एंड्रचूज बड़ी चिंता में पड़ गए श्रौर उन्होंने टेलीफोन पर जनरल स्मट्स से फीनिक्स से श्राये हुए तार का जिक्र किया। जनरल ने कहा, "मि० गांधी श्रवश्य जा सकते हैं। हमारा समभौता श्रव निश्चित है।"

मि॰ एड्रयूज ने बापू का संकल्प बताते हुए उनसे कहा, "शाम तो होने पर है, फिर भी में गांधीजी का पत्र ग्रापके पास ले ग्राऊंगा ग्रौर ग्राप ग्रपना पत्र तैयार करके तुरन्त मुफ्ते दे दें तो ग्रच्छा है।"

कार्यभार में ग्रत्यधिक व्यस्त होने पर भी जनरल स्मट्स ने इसे स्वीकार कर लिया ग्रौर तुरन्त सरकार की ग्रोर से पत्र लिख दिया। रात को ट्रेन से एंड्रचूज साहब बापू को साथ लेकर फीनिक्स के लिए चल पड़े।

बापूजी फीनिक्स पहुंचे तब कस्तूरबा की ग्रन्तिम घड़ियां मालूम हो रही थीं। डाक्टर का सहारा लेने की बात बापूजी ने त्याग दी। ग्रपन ढंग से ही चिकित्सा ग्रारम्भ कर दी ग्रीर बा खतरे से पार हो गईं।

स्मट्स-गांधी समभौते के बाद पार्लामेंट की बैठक के समय बापू को केपटाउन जाना पड़ा था। तबतक बा की बीमारी चल रही थी, इसलिए बापू उन्हें श्रपने साथ ही लिवा ले गए। वहां पर बा की स्थिति फिर नाजुक हो गई। बा के साथ ही केपटाउन जाने के लिए देवदासकाका भी व्याकुल थे, परन्तु बापू ने उनको फीनिक्स में ही रखा श्रौर श्राश्रम के कार्य-क्रम में ढील न करने का श्राग्रह किया, बापू केपटाउन से पत्रों द्वारा उनको साहस दिलाते रहे। उनमें से एक पत्र निम्न प्रकार है:

फाल्गुन सुदी ६, १६७० (ई० स० १६१४)

चि० देवदास,

तुम अपने अक्षर सुधारना। बा का स्वास्थ्य तो बहुत बिगड़ गया है। वह और में भी मानता हूं कि डाक्टरी दवाई का बहुत अनिष्ट असर हुआ है। उसने ही इच्छा की थी कि डाक्टरी दवाई की जाय। दो या तीन खुराक पीने के बाद बीमारी बढ़ गई। अब कुछ खाया नहीं जा सकता। अन्त म मौत आ जाय तो भी हम सबने तो मौत से न डरने का निश्चय किया है। इसलिए चिन्ता करने की कोई बात नहीं है। शरीर तो गिरने वाला है ही और फिर अपने गिरने के दिन ही वह गिरता है। और उसी के अनुसार हमे उपाय सूभते हैं। फिर आत्मा तो अमर है। अब शरीर की ऐसी स्थित जानकर हमे साधुता और उदासीनता को अपनाना चाहिए। साधुता का मतलब स्थूल वैराग्य अथवा जगत में भटकने के लिए निकल पड़ना, यह नहीं है। यहां उसका शुद्ध अर्थ अपने चारित्र्य के संबंध में हैं। उदासीनता का मतलब रंज-शोक नहीं, किन्तु विषयों के प्रति अश्चि और संसार के बारे में निर्मोहीपन है। बा की बीमारी मे तुम सब यह सीखो, वही उनके प्रति तुम्हारा सच्चा भिक्तभाव माना जायगा।

--बापू के ग्राशीर्वाद

#### : 00:

# "प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती"

चौमासे में कभी पानी का, कभी खाली बादलों का, कभी तेज धूप का और कभी धूप और पानी दोनों का एकसाथ जोर बढ़ता है, कभी घटता है। उस अविध में कोई ऋतु का निश्चित रूप बता नहीं सकता। बापूजी भीर फीनिक्सवासियों के छूट आने के बाद सत्याग्रह-श्रांदोलन की भी यही हालत कई सप्ताह तक, या यों कहिए, तीन-चार महीने तक, चलती रही। युद्ध-विराम होने से पहले बहुत दिन असमंजस में बीते।

बापूजी, श्री पोलक श्रौर श्री कैलनवैक की रिहाई के बाद सरकार ने श्रौर किसी को मियाद से पहले रिहा नहीं किया। स्मट्ससाहब ने अपने कमीशन में बापूजी की मांग के अनुसार अपनी ही पार्लामेंट के सदस्य मि० श्राइनर को भी शामिल करने से इनकार कर दिया। इस कारण सत्याग्रहियों के दिल में यही बात जोर पकड़ रही थी कि अभी दक्षिण अफीका की सरकार श्रौर गोरों के हृदय मे परिवर्तन नहीं हुआ है श्रौर निश्चय ही सत्याग्रह की लड़ाई श्रौर भी जोरों से लड़नी पड़ेगी।

इस बीच खबर म्राई कि गोखले महाराज ने नए साल के दिन डरबन से होने वाली विराट कूच स्थगित करके कमीशन के काम में उसके पूरा होने तक भली भांति सहयोग देने का सन्देश बापूजी के पास भेजा है।

दो-तीन दिन बाद ही यह खबर आई कि उस समय के हिन्दुस्तान के वाइसराय लार्ड हार्डिज ने अपने प्रतिनिधि के रूप में मध्यप्रदेश के गवर्नर श्री बेजामिन को भारत से अफ्रीका भेजा है और वह ऐसी युद्ध-नौका में आ रहे हैं जो नौ दिन में ही बम्बई से डरबन पहुंच जायगी।

एक श्रीर बात भी सुनने में श्राई कि हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े लोग बापूजी पर नाराज हो रहे हैं श्रीर तार-पर-तार दे रहे हैं कि श्रब सत्याग्रह स्थिगत कर लार्ड हार्डिज की भलमनसाहत पर भरोसा किया जाय श्रीर कमीशन का बहिष्कार करके अपने हाथ अपने पैरों कुल्हाड़ी न मारी जाय, श्रन्यथा ऐसी नौबत श्रायगी कि हिन्दुस्तान के वाइसराय की सहायता मिलनी बन्द हो जायगी श्रीर हिन्दुस्तान से पैसे की मदद भेजने वालों को भी श्रपना हाथ रोक देना पड़ेगा। परन्तु बापूजी ने कुछ ऐसा मंत्र पढ़ा रखा था कि इन चेताविनयों का श्रसर सत्याग्रहियों पर उलटा ही पड़ा। उनकी नसों में खून श्रीर भी जोरों से दौडने लगा श्रीर उनका संकल्प मजबूत हो गया। फीनिक्स के जेलयात्री विद्यार्थी श्रापस में तरह-तरह की चर्चा करते रहते।

गोखलेजी का तार इस प्रकार था: "कमीशन को स्वीकार न करके नए वर्ष के दिन से दूसरा कूच श्रारम्भ करने के समाचार से मुभे भारी दुख हुश्रा है। तुम्हारे इस निश्चय से मेरी श्रौर वाइसराय लार्ड हार्डिज की परिस्थिति बहुत ही विकट हो गई है। यूनियन सरकार तुम्हारे प्रश्नों का निबटारा करेगी ही, ऐसा पूरा विश्वास रखकर कमीशन को स्वीकार करो। उसके लिए श्रावश्यक गवाहियां दो श्रौर कूच बन्द रखो।"

गोखलेजी के इस तार से दक्षिण श्रफ्रीका के भारतीय श्रसमंजस में पड़ गए। सत्याग्रह में बापूजी को योग देनेवाले बड़े-बड़े नागरिकों श्रौर समभदार लोगों ने बापूजी से कहा भी कि गोखलेजी के दिल को दुखाना ठीक नहीं हैं। जब पूरा विश्वास दिलाया जा रहा है कि कमीशन हमारे अनुकूल सिफारिश करेगा तो बड़ों का कहना क्यों न मान लिया जाय? परन्तु बापूजी ने जरा भी विचलित हुए बिना अपने संगी-साथियों को उत्तर दिया, "यदि सम्राट महोदय खुद आकर भी भरोसा दिलायें कि इस कमीशन को स्वीकार करने पर तुमको में हिन्दुस्तान का स्वराज्य दे दूंगा तो भी में कहूंगा कि ऐसा निवींयं और अपमानजनक स्वराज्य मुभे नहीं चाहिए। भारत को अपमानित करके और अपना सिर नीचा कर जिस स्वराज्य को में प्राप्त करूंगा, वह कैसा होगा? और वह कितने दिन टिकेगा? भारत का स्वाभिमान प्रथम बात है। फिर स्वराज्य अपने-आप स्व-मान के पीछे-पीछे रेंगता हुआ चला आयगा।"

श्रपने साथियों को श्रपना दृढ़ संकल्प सुनाकर बापूजी ने गोखलेजी को निम्न तार भेजा:

''ग्रापका दुख समभ सकता हूं। चाहे कितना भी छोड़ना पड़े, छोड़कर भी आपकी सलाह का सम्मान करने की मेरी इच्छा रहेगी ही। लार्ड हार्डिज ने जो सहायता दी है वह अमूल्य है। उनकी सहायता अन्त तक मिलती रहे, यह मैं भी चाहता है। परन्तु हमारी परिस्थिति को भ्राप समभे यह मेरी ग्रापसे बिनती है। इसमे हजारों मनुष्यों की प्रतिज्ञा का प्रश्न समाया हुमा है। प्रतिज्ञा विशुद्ध है। इस सारी लड़ाई की रचना प्रतिज्ञा के ऊपर निर्मित हुई है। यदि प्रतिज्ञा का बंधन न होता तो हम लोगों में से कइयों का म्राज पतन हो गया होता। हजारों व्यक्तियों की प्रतिज्ञा पर यदि पानी फेर दिया जायगा तो फिर नीति-बंधन जैसी कोई बात रहेगी ही नहीं। प्रतिज्ञा करते समय लोगों ने पूर्ण विचार किया था। उसमें कुछ भी अनीति तो है ही नहीं। बहिष्कार की प्रतिज्ञा लेने का कौम को श्रिषिकार है ही। ऐसी प्रतिज्ञा किसी भी व्यक्ति के निमित्त नहीं टूटनी चाहिए श्रीर चाहे कितना ही खतरा उठाना पड़े तो भी उसका पालन करना ही चाहिए, यह सलाह ग्राप भी दें, ऐसा में चाहता हूं। यह तार लार्ड हार्डिज को बताइएगा। ग्रापकी स्थिति विकट न हो, यह मेरी इच्छा है। हम लोग ईश्वर को साक्षी रखकर, उसकी सहायता पर निर्भर रहकर लड़ाई शुरू कर रहे हैं। हम बुजुर्गों की सहायता चाहते हैं ग्रौर उसकी याचना करते हैं। उसके मिलने पर हमें ग्रानन्द होता है। परन्तु यह सहायता मिले या न मिले, प्रतिज्ञा का बन्धन टूटना नहीं चोहिए। मेरा यह नम्र अभिप्राय है। इसके पालन में में आपका सहारा और आशीर्वाद चाहता हूं।"

इस प्रकार भारत के स्वाभिमान को बनाये रखने ग्रीर प्रतिज्ञा के पालन

के लिए बापूजी अपनी बात पर डटे रहे। गोखलेजी और वाइसराय अप्रसन्न भी हुए, फिर भी उन दोनों से सहायता मिलती ही रही। उधर स्मट्स-साहब भी बापूजी की आन को भांप गए और कड़ककर बोलने के बदले विनय से बोलने लगे। फिर क्या था? जैसे ही बापूजी ने स्मट्स साहब आदि के हृदय में थोड़ा-सा परिवर्तन देखा, वह समान भूमिका पर युद्ध-विराम के लिए तत्पर हो गए।

गोखलेजी के म्रादेश पर बापूजी ने जिस कूच को स्थगित करना स्वीकार नहीं किया, उसे बाद में मनुष्यता ग्रौर नीति की दृष्टि से स्थगित कर दिया।

बात यह हुई कि जिन रेलवे के हडतालियों ने उस समय देश-भर में अपना ऊधम मचा रखा था उन्होंने बार-बार वापूजी के पास संदेश भेजा कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार को अब पूरी तरह मात देने का सुयोग आप न चूकें। हम लोगों की हड़ताल चल रही है, इसी समय आप भी अपनी योजना के अनुसार डरबन से बड़ी-से-बड़ी कूच शुरू कर दीजिए। आप लोगों का और हमारा सहयोग हो जायगा तो सरकार को तुरन्त भुकना पड़ेगा।

उक्त सन्देश रेलवे की हड़ताल के मजदूरों की श्रोर से किसने भेजा, किन शब्दों में भेजा, इसका मुफ्ते पता नहीं है। परन्तु यह ठीक याद है कि इस प्रकार की बात जोरों से चल रही थीं श्रीर सरकार के विरुद्ध भारतीय तथा गोरे हड़तालियों का इकट्ठा बल लगाने की मांग बढ़ रही थी। इस मांग को सुनकर हम लोग, जो नवयुवक श्रीर बालक थे, श्रधीर हो उठे कि बापूजी ऐसा सुन्दर श्रवसर हाथ से क्यों जाने देते हैं। रेलवे हड़तालियों के साथ मिलने से हमारा जोर बहुत बढ़ जायगा।

परन्तु अकस्मात एक दिन फीनिक्स में खबर आई कि बापूजी ने नए साल के दिन डरबन से कूच शुरू करने का संकल्प स्थिगत कर दिया है। और अब पहली तारीख के बदले जनवरी की दसवीं तारीख को सत्याग्रह-संग्राम दुबारा छेड़ा जायगा। कारण यह है कि बापूजा रेलवे हड़तालियों की अनुचित प्रवृत्ति को बल प्रदान करना ठीक नहीं समभते थे। उन्होंने स्मट्स साहब को कहलवा दिया कि आप जब संकट में घिरे हुए हैं तब हम आपकी दिक्कत को बढ़ाना नहीं चाहते। आपको रेलवे हड़तालियों से समाधान करने के लिए सहूलियत रहे, इसलिए हम दस दिन बाद अपनी पैदल यात्रा आरस्भ करेंगे।

बापूजी के मन में सत्याग्रह के मूलतत्व की यह बात थी कि उसपर

हिंसा की छाया भूलकर भी न पड़ने दी जाय। रेलवे की हड़ताल के कारण जब चारों थ्रोर हिंसा फैल रही थी तब सत्याग्रह-भांदोलन पर जोर देना हिंसा को बढ़ावा देने के बराबर होता। बापूजी के आदर्श से वह बिल्कुल उलटी बात होती। उनका आदर्श विरोधी को दबाने का नहीं, उसके सिद्धचार को जगाने थ्रौर उसका हृदय-परिवर्तन करने का था। इसीलिए उन्होंने स्मट्स-जैसे घोर विरोधी को भी उसके निजी संकट में सहारा देकर उसको तंग न करने का धर्म श्रपनाया। श्रागे चलकर बापूजी की इस नीति ने दिक्षण श्रफीका के गोरे लोगों का श्रौर स्मट्स सरकार का दिल जीत लेने में बड़ा भारी काम किया।

दस दिन के लिए स्थिगित किया गया यह कूच पन्द्रह दिन के लिए दुबारा स्थिगित कर दिया गया। इसका कारण भी दक्षिण श्रफीका की पार्लिमेंट की एंक भद्र महिला बनीं।

उस महिला का नाम था कुमारी हाब हाउस। उसने दक्षिण प्रफ्रीका में अंग्रेज-बोर युद्ध के समय युद्ध-पीड़ित बच्चों तथा बहनों की स्तृत्य सेवा की थी। उसकी सेवापरायणता की ख्याति बहुत थी। यद्यपि बापूजी उस महिला से परिचित नहों थे फिर भी जब उसका तार मिला कि "कुपा करके मेरी जैसी एक महिला की विनती पर द्याप अपनी पैदल-यात्रा पन्द्रह दिन के लिए स्थगित कर दीजिए," तब बापूजी ने उस विनती को स्वीकार किया और अपनी भद्रता का परिचय देकर साबित कर दिया कि सत्याग्रह केवल हठ ही नहों होता; उसमें पग-पग पर विवेक-बुद्धि से काम लेना पड़ता है।

### : ७१ :

### दो नये मित्र

दक्षिण ग्रफीका में भारतीयों की कसौटी जैसे-जैसे ग्रधिक उग्र होती गई, वैसे-वैसे भारत में बड़े-बड़ नेताग्रों की ग्रौर जनता की चिन्ता भी बढ़ती गई। गोख लेजी, श्री फीरोजशाह मेहता, श्री नटराजन, महात्मा मुंशी-राम (स्वामी श्रद्धांनन्द) ग्रौर गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे कई गण्यमान्य महापुरुषों ने दक्षिण ग्रफीका के इस ग्रपूर्व सत्याग्रह में भरसक

सहायता पहुंचाने के लिए अर्हीनश प्रयत्न किया। अनेक नगरों में सभाएं हुई, चन्दे किये गए। विद्यार्थियों के अनेक संघों ने श्रमयज्ञ करके और खाना छोड़कर बापूजी के सत्याग्रह के लिए पैसे भेजे।

जगह-जगह होने वाली इन सभाश्रों में एक सभा लाहौर में भी हुई। उसमें एक ऐसा सहृदय अग्रेज उजाले में आया, जिसने अपनी कमाई की सारी बचत दक्षिण अफीका के सत्याग्रहियों को अन्न आदि पहुंचाने के लिए दे डाली। मनुष्य को परखने वाले और चतुर राजपुरुष गोखलेजी ने इस विशालहृदय अग्रेज को घ्यान में रख लिया और जब बापूजी के साथियों में पोलक, कैलनबैंक और वेस्ट-जैसे शक्तिशाली गोरों की भी गिरफ्तारी करने में दक्षिण अफीका की सरकार ने संकोच नहीं किया तब वहां के गोरे लोगों को जगाने के लिए तथा बापूजी का काम संभालने के लिए गोखलेजी ने उस अग्रेज युवक को दक्षिण अफीका भेजा। चलते समय उस अग्रेज ने अपने एक दूसरे अग्रेज मित्र श्री पियर्सन को भी अपना सहयात्री बना लिया।

उस समय कदाचित गोखलेजी को भी कल्पना न होगी कि यह अंग्रेज युवक संसार-भर के पीड़ित भारतवासियों के लिए अपना सारा जीवन ही प्रदान कर देगा और भविष्य में 'दीनबन्धु' के नाम से याद किया जायगा। जिन दिनों अंग्रेज को देखते ही भारत के अधिकतर लोगों के दिल में बेहद डर पैदा होता था अथवा उनके हृदय में वैर की आग जोरों से घधक उठती थी तब एंड्रयूजसाहब के प्रति असंख्य भारतीयों का हृदय आदर श्रीर भक्ति से भूक जाता था।

बम्बई से एंड्रघूजसाहब जब चले थे तबतक के ही दक्षिण अफीका के सत्याग्रह के समाचार उन्हें मालूम थे। समुद्र-यात्रा में बीस-बाईस दिन जो बीत गए, उस श्रविध में सत्याग्रह-आंदोलन ने कैसी करवट बदली इस बात का उन्हें जरा भी श्रनुभव नहीं था। डरबन में जब एंड्रघूजसाहब जहाज से उतरे, उन्होंने स्वागत करने वाली मंडली में लुंगी-कुर्ता पहने, हाथ में पतली लकड़ी पकड़े, मुंडे हुए सिर वाले एक व्यक्ति को देखा; परन्तु उसे कोई मामूली हिन्दू वैरागी समभा। उन्होंने सारी मंडली में श्रपने पूर्व परिचित पोलक को देखा श्रौर बोले, ''श्रच्छा, श्राप यहां मिलेंगे, ऐसी मुभ्ने श्राशा ही नहीं थी। बड़ा श्रच्छा हुश्रा जो श्राप रहा हो गए। श्रव बताइए गांधीजी किस जेल में हैं? मैं उनसे कैसे मिल पाऊगा?'' यह सुनकर उपस्थित लोगों के मुख पर हलकी-सी मुस्कराहट छा गई। श्री पोलक ने जब बताया कि लुंगीवाले ही गांधीजी हैं, तब एंड्रघूजसाहब गद्गद हो गए श्रौर उन्होंने भुककर गांधीजी को प्रणाम किया। पियसन

साहब ने भी एंड्रचूजसाहब की तरह ही बापूजी के चरणों पर सिर भुकाया श्रौर दोनों उसी क्षण से बापूजी के श्रनुयायी के समान बन गए।

दक्षिण अफ्रीका में कोई गोरा व्यक्ति काले कुली कहे जानेवाले भारतीय को इस प्रकार प्रणाम करे, यह वहां के गोरों के लिए बड़ी भयंकर बात थी। इसलिए एंड्र्यूजसाहब के ऐसे बर्ताव पर गोरे अखबार बिगड़ गए। संपादकीय स्तंभों में एंड्र्यूजसाहब और श्री पियर्सन की कड़ी आलोचना की गई कि एक भारतवासी के पैरों पर इतना अधिक भुककर प्रणाम करके उन्होंने सारी गोरी जाति की प्रतिष्ठा पर बुरी तरह कुठाराघात किया है श्रीर इस बात का उन्हें प्रायश्चित्त करना चाहिए। परन्तु एंड्र्यूजसाहब ने अपनी विद्वत्तापूर्ण मीमांसा श्रीर सरकारी भाषा द्वारा गोरों को मानवता का पाठ पढ़ाया श्रीर बापूजी-जैसे महान व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करने की विधि का समर्थन किया।

एंड्रचूजसाहब जब फीनिक्स पधारे तब फीनिक्स के सब लोग उनके स्वागत के लिए स्टेशन पहुंचे। रेल से उतरते ही दोनों साहबों ने बड़े लोगों को हाथ जोड़-जोड़कर प्रणाम किया ग्रौर हम-जैसे छोटे विद्यार्थियों के सिर पर हाथ रखकर प्राशीर्वाद दिया। हम लोग तो तबतक यही जानते थे कि जब कोई गोरा मिले तब हाथ मिलाना चाहिए, किन्तु उन्होंने तो ग्राते ही हमारी तरह ग्रभिवादन किया, यह देखकर हमें ऐसा मालूम हुग्रा कि ये ग्रजनबी ग्रतिथि नहीं हैं, प्रपने घर के ही लोग हैं। उनसे सटकर चलने में, उनका हाथ पकड़ने में हमें कोई संकोच न रहा ग्रौर स्टेशन से ग्राश्रम पहुंचने तक हम उन दोनों से बहुत ही घुल-मिल गए। संघ्या के समय प्रार्थना हो जाने के बाद जब हम लोग बड़ी मेज के चारों ग्रोर बैठे तो मेज के केन्द्र में बैठकर एंड्रचूजसाहब ने कहा:

"मैं गुरुदेव के पास से आ रहा हूं। उनके शांतिनिकेतन की बातें जितनी बताऊं, कम ही होंगी। किन्तु इस समय तो मैं गुरुदेव का सन्देश ही सुनाऊंगा।"

यह कहकर एंड्रघूजसाहब खड़े हो गए और हाथ जोड़कर तथा आंखें अर्द्धोन्मीलित करके बहुत धीमे स्वर से मंत्र का उद्घोष करने लगे "सत्यं ज्ञान अनन्तं ब्रह्मानदरूपम्। अमृतं यद्विभाति शांतं शिवमद्वेतम्।"

"सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म नंदरूपम् । अमृतं यद्विभाति शांतं शिवमद्वैतम् ।" (वही शांत है, कल्याणकारी है श्रीर श्रपने जैसा एक ही है, जो सत्य-

(वहीं शात ह, कल्याणकारी है श्रीर श्रपन जसा एक ही हूं, जो सत्य-स्वरूप है, साक्षात ज्ञान है, श्रपरिमित है, ब्रह्म के श्रानन्द की मूर्ति के समान है श्रीर श्रमृतमय है।) श्लोक का उच्चारण करते समय उन्हें अपने होठों को जबर्दस्ती नीचे-ऊपर खींचना पड़ता था श्रीर बहुत कठिनाई से वह उच्चारण कर पाते थे। इससे हम लोगों को हसी ग्राती थी, परन्तु उनकी गम्भीर श्रीर ध्यानयुक्त मुख-मुद्रा ने हमें भी गम्भीर बना दिया श्रीर हमारे अन्तर में पवित्र भाव जगाया।

मंत्रोच्चार के बाद उन्होंने जो प्रवचन किया उसका सार यह था कि बापू के सैनिक बनकर तुम लोग जो सत्याग्रह कर रहे हो इससे गुरुदेव बहुत प्रभावित हुए हैं। उन्होंने यह मंत्र दिया है कि जो करो वह सत्य के लिए, सबकी भलाई के लिए ग्रौर ईश्वर को सदैव उपस्थित समफ्रकर करो। ऐसा करने से ग्रन्त में कल्याण ही होगा।

उस दिन का प्रवचन बहुत छोटा था; क्योंकि उस दिन उनको बापू-जी के साथ सत्याग्रह के कामकाज की बहुत-सी बातें करनी थीं।

उन दिनों एंड्रचूजसाहब दाढ़ी नहीं रखते थे। ग्रपनी मूंछ भी साफ कर देते थे। भारत में उनके दर्शन करने का संयोग मुभ्ते ग्रनेक बार मिला है। उनके निकट पहने का ग्रवसर भी मुभ्ते मिला है। उनकी सुमधुर वाणी सुनने तथा उनके ऋषितुत्य मुख को देखने से चित्त की तृष्ति ही नहीं होती थी। परन्तु उनका जो दर्शन मेंने फीनिक्स में पाया वह ग्रनोखा था। उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व दक्षिण ग्रफ्रीका के सत्याग्रह संग्राम को सफल करने में बड़ा सहायक सिद्ध हुग्रा।

पियर्सनसाहब फीनिक्स में मुश्किल से दो या तीन सप्ताह रहे होंगे, परन्तु इतने थोड़े समय मे ही हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र ग्रीर स्वजन बन गए।

वह सत्याग्रह-संघर्ष का अनुभव लेने के लिए आये थे। फिर भी उन्होंने फीनिक्स में आते ही अपने चारों श्रोर बाल-मंडली जमा कर दी। हमें लेकर वह बगीचे में पहुंचते थे और कहीं केले के तने और पत्तों की रचना का निरीक्षण कराते थे, कहीं फूलों की विविधता पर ध्यान दिलाते थे और फूलों को चुन-चुनकर ऐसे प्रश्न करते रहते थे कि हमें अपनी बुद्धि पर जोर देने के लिए विवश हो जाना पड़ताथा। फूल-पत्तों और कीट-पतंग श्रादि के जीवन और गुण-कर्म के बारे में पियर्सनसाहब की बहुत जानकारी थी और अपने ज्ञान का लाभ सुबह-शाम वह हमें देते ही रहते थे।

इनांडा नामक जल-प्रपात की, जो हमारे यहां से पांच-छः मील की दूरी पर था, सुरम्यता और भव्यता का ग्रानन्द लेने के लिए वर्ष में ग्रनेक बार हम लोग वहां जाया करते थे। दिन-भर जंगल में घूमते थे, पानी में तैरते थे, परन्तु वहां जाकर जो हमने कभी नहीं देखा था वह पियर्सन-

साहब के साथ जाने पर देखा। प्रायः तीन सौ फुट की ऊंचाई से गिरने वाले पानी को उन्होंने अलग-अलग स्थान से देखा और हमें उस सौंदर्य की विविधता बताई। वहां की वृक्ष-राजि में घूमते समय नए-नए प्रकार के पौधों को इस तरह देखते थे, मानो किसी मित्र से दोस्ती कर रहे हों। उन्होंने वहांके पत्थरों को उठा-उठाकर और घुमा-फिराकर देखा और उनमें भी हमे नवीनता का दर्शन कराया। वहां की प्राकृतिक गुफा के सौंदर्य से वह मुग्ध हो उठे। बारीक सुकोमल पत्तियों वाले फर्न नाम के पौधों की हरियाली, उसके पत्तों की लहरदार तथा कलामय लम्बी किनारी और बहुत नाजुक टहनियों की ओर उन्होंने हमारी अभिरुचि जगाई।

एंड्रचूजसाहब ने अपना समय अधिकतर बापूजी के साथ बिताया और राजनैतिक गृत्थियों को सुलभाने में सहायता दी। पियर्सनसाहब ने अपना समय जनता के जीवन का अध्ययन करने में लगाया। फीनिक्स के चारों और मीलों तक उन्होंने पैदल-यात्राएं कीं। भारत के गिरिमिटिया मजदूरों के रहन-सहन को उन्होंने देखा। वहां के आदिवासियों के निवास-स्थानों मे भी वह गये और सबसे सुख-दुख की बात पूछ-पूछकर लिख लीं। यद्यपि वह पादरी नहीं थे, उनमें नम्रता बहुत थी। अप्रसिद्ध रहकर सेवा-मय जीवन बिताने में उनको आनन्द मिलता था।

प्रिटोरिया में जब एड्रयूजसाहब के प्रयत्नों से बापूजी श्रौर जनरल स्मट्स के बीच सत्याग्रह के युद्ध-विराम के लिए लिखा-पढ़ी हो गई तब स्राशा यह थी कि दीनबन्धु एड्रयूज ग्रौर पियर्सनसाहब कुछ समय फीनिक्स में स्थिरता से बिताएंगे, परन्तु उन दोनों को दक्षिण श्रफीका के अनेक नगरों में परिभ्रमण के लिए जाना पड़ा। वहां एड्रयूजसाहब की श्रमृतमयी वाग्यारा ने कट्टर श्रग्रेजों के दिलों में भी भारतीयों के प्रति सहानुभूति का भाव पैदा किया। यह प्रयास चल ही रहा था कि श्रकस्मात लंदन से एड्रयूजसाहब की माताजी के स्वर्गवास का तार श्राया। इस समाचार से फीनिक्स-भर में शोक छा गया।

एंड्रयूजसहाब को तुरंत इंग्लैंड जाने का निश्चय करना पड़ा। पियर्सन-साहब भी उनके साथ ही लौट गए। फीनिक्स से उन दोनों की विदा हमारे लिए श्रति दुखदायी थी। उनके प्रस्थान के समय विशेष रूप से प्रार्थना-सभा हुई श्रौर फिर से वह श्रनमोल मंत्र श्रग्रेजी-मिश्रित संस्कृत-पाठ से वातावरण में गूंज उठा:

> सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्मानंद-रूपम् । अमृतं यद्विभाति शान्तं शिवमद्वैतम् ॥

#### : ७२ :

### कुछ और अंग्रेज अतिथि

एंड्रयूजसाहब श्रौर पियर्सनसाहब फीनिक्स के वातावरण को श्रिषक मधुमय श्रौर श्रिषक सुरिभत करके विदा हुए उसके कुछ ही दिन बाद हमारे यहां दूसरे दो अंग्रेज अतिथि पधारे। एक थे सर बेंजामिन राबर्टसन श्रौर दूसरे थे उनके सेकेटरी मि० स्लाटर। एक भारतीय अतिथि भी उनके साथ थे, जिनका नाम था श्री रायसाहब चौधरी।

स्मट्स-सरकार द्वारा दक्षिण श्रफीका में सत्याग्रही श्रौर हड़ताली लोग निर्देयता से कुचले जाने लगे तब संसार के समक्ष श्रपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए भारत के वाइसराय ने श्रपने प्रतिनिधि के रूप में मध्य-प्रांत के तत्कालीन चीफ किमश्नर सर बेंजामिन को दक्षिण श्रफीका भेजा श्रौर स्मट्स-सरकार से बातचीत करके भारतीयों को न्याय दिलाने का काम उनके जिम्मे किया। ट्रान्सवाल में जब बापूजी श्रौर जनरल स्मट्स के बीच कच्चा समभौता हुश्रा तब बेंजामिन साहब वहां पर थे।

बेंजामिन साहब दक्षिण ग्रफीका पधारे तो वहां भारतीयों का बल श्रीर हिन्दू-मुसलमान, पारसी श्रीर छि। स्तियों का श्रखंड श्रीर सुदृढ़ भ्रातृत्व देखकर चिकत रह गए।

ट्रान्सवाल से लौटकर सर बेंजामिन ने प्रपना समय नेटाल के भार-तीयों से मिलने में बिताया। चूंकि बापूजी की प्रेरणा से भारतीयों ने समट्ससाहब द्वारा नियुक्त सालोमन-कमीशन का बहिष्कार करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, सर बेंजामिन इस प्रतिज्ञा के बन्धन को हटाने में प्रपना सर खपा रहे थे। भारत की ग्रोर से सरकारी प्रतिनिधि होने के नाते उनके दिल में इस बात की चिंता थी कि सालोमन-कमीशन के सामने कुछ तो ऐसी गवाहियां ग्रवश्य दी जायं जो भारतीय गिरमिट-मजदूरों को न्याय दिलाने में सहायक हों। उनकी समभ में यह बात किसी तरह नहीं ग्रा रही थी कि केवल एक गांधी के पीछे सब-के-सब भारतीय क्यों चल रहे हैं?

बेंजामिनसाहब बरसों तक भारत में ऊंचे पद पर रहने के कारण भारतीयों की नस-नस पहचानने में कदाचित ग्रपने को कुशल समभते होंगे, परंतु दक्षिण श्रफ्रीका में उनको कदम-कदम पर भारतीयों की शक्ति का नया ही ग्रनुभव होने लगा। उनको बहुत जल्द महसूस होने लगा कि भारत में भले ही वह बड़े पदाधिकारी हों, दक्षिण श्रफीका में भारतीयों के बीच उनका मूल्य कोई विशेष नहीं है और गाधी-जैसे साधारण व्यक्ति का मूल्य अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा है। वह भारत से सत्याप्रहियों को सहायता देने के लिए श्राये थे, परंतु श्राकर श्रसमंजस में पड़ गए कि सत्याप्रही भारतीयों पर कृपा करने के लिए श्रपने श्वेत-बन्धुश्रों से कैसे कहा जाय! ये सत्याप्रही याचक होते तो कहा जा सकता था, पर ये सब तो पक्के योद्धा थे! जहां दोनों श्रोर से ताकत की श्राजमाइश हो रही थी, वहां रहम करने के लिए कहें तो किससे!

जब बापूजी के बल को दक्षिण अफ्रीका के हर कोने में बेंजामिनसाहब ने अनुभव किया तो बापूजी की संस्था फीनिक्स को भी देखने की उत्सुकता उनके मन में पैदा हुई। श्री पोलक उन्हें फीनिक्स लिवा लाए।

फीनिक्स स्टेशन पर सर बेंजामिन के स्वागत के लिए बापूजी स्वयं नहीं गये। बापूजी को पता था कि हिन्दुस्तान में लाटसाहबों का स्वागत करने में किस प्रकार अतिरेक किया जाता है और भारत के अग्रेज अफसर खुशामद के कैसे आदी हो गए हैं। इसलिए भी शायद फीनिक्स आश्रम में बेजामिनसाहब के आगमन को अधिक विशेषता नहीं दी गई। फिर भी शिष्टता के नाते बापूजी ने फीनिक्स के दो-एक बड़े कार्यकर्तास्रों को स्टेशन पर स्वागत के लिए भेजा। विद्यार्थियों में से चार-पांच लड़के उनका सामान उठा लाने के लिए स्टेशन तक गये, जिनमें मैं भी एक था। एंड्र यूजसाहब और पियर्सनसाहब जब फीनिक्स श्राये तब सारा-का-सारा श्राश्रम उनके स्वागत के लिए गया था। परन्तु सर बेंजामिन के लिए ग्रावश्यकता से ग्रधिक कोई नहीं था। ज्योंही सर बेंजामिन स्टेशन के प्लेटफार्म पर उतरे, इधर-उधर देखने लगे, मानो उनकी दृष्टि ग्रपना स्वागत करनेवालों की खोज कर रही थी। किसी के हाथ में फुलमाला नहीं थी, न कोई जलूस था। बिना कोट-कालर वाले, ग्रधनगे-से हम ग्रामीण विद्यार्थियों को ग्रेपने सामने खड़ा हुग्रा देखकर वह चिकत-से हुए। हमारे साथ के मगनभाई मास्टर ग्रीर रावजीभाई पटेल से दो-चार शब्द ् पूछपाछकर वह ग्राश्रम के लिए चल पड़े। उनके सेकेटरी ग्रौर उनके दल के तीसरे व्यक्ति रायसाहब चौधरी भी उनके पीछे-पीछे चले। तीनों को बिना सवारी के ढाई मील तक चलना भारी पड गया। रास्ते-भर तीनों में से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। रायसाहब सर बेंजामिन के पीछे-पीछे नौकर की तरह संभल-संभलकर चल रहे थे।

म्राश्रम में पहुंचने पर इन सरकारी मेहमानों का स्वागत फलों म्रादि

से किया गया। तीन-चार घंटे फीनिक्स में घूमघामकर रात की गाड़ी से वे लौट गए।

सर वेंजामिन के स्वागत और बापूजी से उनकी मुलाकात के बारे में श्री रावजीभाई पटेल ने अपनी पुस्तक में लिखा है:

"श्री पोलक के साथ पैदल ही जब वह संस्था के मकानों तक पहुंचे तब गांघीजी ग्रपने निवास-स्थान के द्वार पर खड़े हुए थे। उन्होंने सर बेंजामिन का स्वागत किया। बीच वाले कमरे में सब बेंटे। नित्य की तरह मेज पर घुली हुई स्वच्छ चादर बिछी थी ग्रौर ग्रांगन के बगीचे से कुछ फूल तोड़कर फूलदान में सजा दिये गए थे। दो-चार मिनट बातचीत करने के बाद गांधीजी ने जलपान के लिए फल ग्रादि मंगाए। केले, ग्रनहास, संतरे, पपीते, ग्राम ग्रादि हमारे यहां के ताज फल उनके सामने रखे गए ग्रौर गांधीजी ने सर बेंजामिन से कहा. "मेंने ग्रौर मेरे सहयोगियों ने ग्रपने हाथ से जिन पौधों को लगाया ग्रौर पाला-पोसा है उन्ही से प्राप्त ये फल हैं। इसलिए पूर्णयता स्वदेशी है। इन फलों को प्रमपूर्वक ग्रापको ग्रपित करने से ग्रधिक ग्रौर हम ग्रापको क्या दे सकते हैं? यदि ग्राप पसंद करें तो चोकर वाले ग्राटे की घर में बनी हुई डबल रोटी ग्रौर दे सकते हैं। इनमें से कुछ चीज ग्रहण करके हमें कुतार्थ की जिए।"

साहब श्रौर उनके दोनों साथियों ने फलों को ग्रानन्द से खाया। बाद में गांधीजी ने उनसे नम्रता के साथ कहा, ''क्षमा कीजिए सर बेंजामिन, श्री पोलक ग्रापको घूम-फिर कर संस्था दिखायंगे। श्रीमती गांधी बीमार हैं, इसलिए में ग्रापके साथ नहीं चल सकूंगा।''

सर बेंजामिन खड़े हो गए ग्रौर बोले ''जी-जी, याद ग्रा गया, श्रीमती गांघी बीमार हैं, यह तो में भूल ही गया था। ग्रब उनका स्वास्थ्य कैसा है ? क्या में उनसे मिल सकता हू ?"

गांघीजी ने कहा, "ग्रवश्य ! ग्राइए, पास के कमरे में ही हैं।"

सर बंजामिन कस्तूरबा के पास गये तो देखा कि उनके लिए चारपाई तक नहीं है। दोनों बेंच इकट्ठी करके उनकी लिटाया गया है। गांधीजी और कस्तूरबा के घर की यह सादगी देखकर वह कुछ बोले नही, पर सोचते रह गए। उन्होंने गांधीजी से कहा, "ग्राप श्रीमती गांधी की सेवा में ही रहिए। हम लोग श्री पोलक के साथ संस्था देख लेंगे। ग्राप हमारे साथ चलने का जरा भी कष्ट न करें।"

जिस प्रकार वह पैदल आये थे उसी प्रकार जरा देर बाद पैदल लौट गए। जाते समय एक बात फीनिक्स में छोड़ते गए और एक अपने साथ रुते गए। छोड़ गये 'ग्रपना तेज' श्रीर ले गये ग्रपने हृदय में यह श्रनुभूति कि ''भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का यदि कोई भयंकर शत्रु है तो वह गांधी है।''

श्रन्य श्रंग्रेज श्रतिथियों में एक बहुत वृद्ध श्रौर गण्यमान्य महिला केप-टाउन से उस समय फीनिक्स श्राई थीं। उनका नाम था मिस मोल्टीन। उनके नाम के साथ फीनिक्स में मिस हाबहाउस को भी बहुत श्रादर के साथ याद किया जाने लगा; क्योंकि भारतीयों श्रौर स्मट्ससाहब के बीच समभौता कराने में उन्होंने भी श्रपना काफी प्रभाव डाला था। उनके ही तार पर बापूजी ने डरबन से श्रारम्भ होने वाली दस हजार सत्याग्रहियों की पैंदल यात्रा को तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर रखा था। मिस मोल्टीन मिस हाबहाउस की साथिन थीं। फीनिक्स में श्राकर उन्होंने बीमार कस्तूरबा के लिए श्रपनी विशेष सहानुभूति प्रकट की ग्रौर हमारे भारतीय रहन-सहन को बार-बार बहुत उत्मुकता से देखा।

मिस मोल्टीनो बहुत वृद्ध थीं, पर बड़ी फुर्ती से चलती थीं। हाथ में छतरी लेकर छरहरे बदनवाली वह जब तन कर खड़ी होती थी तो मेरे पिताजी और मगनकाका जैसे पूरे श्रादिमयों से भी बाजी मार ले जाती थीं। यद्यपि उनके मुख पर भुरियां थीं तथापि होटों पर मूछ की रेख के कारण वह बलवान दीखती थीं। कई दिन तक वह फीनिक्स में बापूजी का सत्संग प्राप्त करने के लिए रहीं।

#### : ७३:

## बापूजी का अनुपम उपहार

सत्याग्रह-संघर्ष के लिए पुनः ग्रसरकारक कदम उठाने की चर्चा कम हो गई श्रौर डरबन से विराट् पदल यात्रा प्रारम्भ करने की बात श्रौर भी दूर खिसकती गई। फीनिक्स के वातावरण में युद्धकाल की-सी उत्तेजना अदृश्य हो गई श्रौर जेल-यात्रा से पूर्व जैसा कार्यक्रम था प्रायः वैसा ही दैनिक कार्यक्रम फिर से चालू हो गया। फिर भी यह दुविधा सब के मन में बनी ही हुई थी कि न जान कब फिर से जेल जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों का ध्यान पढ़ने-लिखने में कम ही लगता था। बगीचे का श्रौर छापा-खाना का काम ऐसा था ही नहीं, जहां उचटे हुए मन से कुछ किया जा सके।

ऐसे रूखे वातावरण में एक दिन सबेरे मैंने देखा कि श्राश्रम के एक कोने में महीनों से बन्द पड़ी हुई मोची का काम करने की कोठरी में भाड़- बुहारू लग रही है। उसमें जो श्रौजार थे उनको भी घिसकर पैना बनाया जा रहा था। मुक्ते मोची-काम सीखने का उत्साह कई दिनों से था। मैंने समक्षा कि श्रब हमें एक नया उद्योग सिखाया जायगा। उत्साह से में उन चमकते श्रौजारों को देखने लगा श्रौर पूछने लगा, "यह क्या है, किस काम का है?" परन्तु मेरे प्रश्न का उत्तर मुक्ते रूखेपन के साथ मिला। एक स्थान लड़के ने डांटते हुए कहा. "हाथ मत लगाश्रो किसी चीज को। तुम्हारे सीखने के लिए यह सब तैयार नहीं किया जा रहा है। श्रभी क्या मालूम कब जेल जाना पड़े! कोई मोची-काम का वर्ग थोड़ा ही खुलने वाला है! इस समय तो जनरल स्मट्स के लिए एक जोडी 'सैंडल' बनाया जायगा। उन्होंने बापूजी से सैंडल बनवाकर भेजने की मांग की है।"

मोची का काम सीखने का हौसला मुफे इतना ज्यादा था कि सेडिलों की उस जोड़ी के बन जाने तक बीसियों बार उसे देखने के लिए मैंने चक्कर काटे, परन्तु किसी दिन मुफे उसे छूने तक नहीं दिया गया और मेरी यह इच्छा अधूरी ही रह गई। जोड़ी के बन जाने पर बापूजी ने बहुत सावधानी से उसकी जांच की। स्मट्ससाहब के पैरों के निशान का जो कागज अंकित था उसके आकार से जोड़ी का मिलान किया और जहां कसर मालूम दी, वहां सुधारने का निर्देश किया। जोड़ी की पालिश, सिलाई के टांके आदि हरेक बात बहुत बारीकी से काफी समय लगाकर बापूजी ने देखी और जब पूरा-पूरा संतोष हो गया तब उन्होंने स्मट्ससाहब के पास वह प्रेमोपहार भेज दिया।

मित्र, माता-पिता, श्रध्यापक श्रादि के द्वारा छोटी-मोटी भेंट बच्चों को श्रीर बड़ों को दी जाती हैं, लेकिन श्रपनी याद में एक भी भेंट मैंने ऐसी नहीं देखी जैसी बापूजी ने स्मट्ससाहब के लिए इन सेंडिलों की भेजी थी। श्रभी तो स्मट्ससाहब के साथ श्राखिरी समभौता तक नहीं हुश्रा था, कच्चे समभौते पर लोगों को पूरा भरोसा नहीं था। श्रपने वचनों से मुकर जाने में स्मट्स-सरकार को देर नहीं लगती, यह कट सत्य दक्षिण श्रफीका के भारतीयों के श्रनुभव में बार-बार श्राया था। फिर भी बापूजी जब प्रारंभिक समभौते के सिलिसले में स्मट्ससाहब से मिलने जोहान्सबर्ग गये थे तब उन्होंने (शायद उनके सेकेटरी ने) कहा था, ''गांधी, श्रापके श्राश्रम के सेंडिल बहुत बढ़िया होते हैं। एक जोड़ी भेज देंगे?'' श्रौर बापूजी ने हृदय के प्रेम से सराबोर वह उपहार स्मट्ससाहब के लिए भेज दिया।

वर्षा के पहले कुछ समय तक जिस प्रकार वातावरण स्थिर भौर

शांत हो जाता है उसी प्रकार सैंडलों की जोड़ी भेजे जाने के बाद फीनिक्स के वातावरण में दिनों तक चुप्पी-सी रही। दुविधा सबके दिल में थी कि ग्रागे क्या होगा, परन्तु चिंता या परेशानी नहीं थी। सोलोमन-कमीशन श्रपना काम कर रहा था, परन्तु उसे भारतीयों का सहयोग प्रायः कहीं भी प्राप्त नहीं था।

ऐसे समय एक दिन दोपहरी में फीनिक्स में बापूजी के पास समाचार प्राया कि "ग्रव जेल में कोई नहीं रह गया है। दक्षिण श्रफीका की सभी जेलों में से प्रत्येक सत्याग्रही कैदी को रिहा कर दिया गया है।" इस समाचार ने हमारे मन में उत्साह की लहर दौड़ा दी। हमें यह ग्राशा हो गई कि ग्रव दक्षिण श्रफीका में भारतवासियों की संकटमय स्थिति समाप्त हो जायगी। तीन पौंड का कर हटाया जायगा. सत्याग्रहियों की मांगें पूरी की जायंगी, गिरमिटिया भाइयों के साथ किया जाने वाला पशु से भी बदतर दुर्व्यवहार बन्द होगा तथा 'कुली,' 'सामी' जैसे श्रपमानजनक शब्द भी भारतीय भाइयों को नहीं सुनने पड़ेंगे।

स्रनेक सत्याप्रही वीर अपनी रिहाई के बाद बापूजी के दर्शन और भेंट के लिए फीनिक्स स्राने लगे। प्रायः पांच-सात व्यक्ति रोज स्राते, एक-दो दिन फीनिक्स में हकते भीर बापूजी के स्राशीर्वाद पाकर स्रपने-स्रपने काम पर लौट जाते। इन व्यक्तियों में कई ऐसे थे, जो साग-फल की फेरी करके स्रपनी रोजी कमाते थे। स्रिधक पढ़े-लिखे तो थे ही नहीं, परन्तु बापूजी पर पूरी श्रद्धा रखकर लगातार जेल जाते रहते थे। राजनीति के दाव-पेंच स्रादि से उन्हें कोई मतलब नहीं था। हारने-जीतने की बहस में उलभना उन्हें पसन्द नहीं था। बापूजी जबतक स्रपनी स्रतिम विजय की घोषणा न करें तबतक वे लोग स्राज्ञाकारी सैनिक के नाते स्रपना काम-धंधा छोड़कर बार-बार जेल जाने के लिए तत्पर रहते थे। परंतु स्रब की बार सचमुच जीत है या कुछ देर के लिए युद्ध-विराम, यह प्रश्न उनके मन में था ही। एक जलयात्री ने स्रपने मन का विश्वास पक्का करने के लिए बापूजी से कह भी दिया, "यदि सचमुच इस बार की हमारी जीत पक्की है तो स्राप स्रपने हाथ से मिठाई बांटें।"

गुजरात के सीधे-सादे किसान की यह मांग बापूजी ने बड़े प्रेम से स्वीकार कर ली ग्रौर उन्होंने हंसते-हंसते विश्वास दिलाया कि ग्रब, जबिक सभी सत्याग्रही कारावास से मुक्त किये जा चुके हैं, यह बात हमारे समभौते के टिकाऊपन की सूचक हैं ग्रौर शीघ्र ही मिठाई बांटने का इन्तजाम वह खुद करेंगे।

यह बात नहीं थी कि फीनिक्स ग्राश्रम में मिष्टान्न ग्रौर नमकीन का ग्रानंद कभी लिया ही नहीं जाता था, परन्तु बिल्कुल बचपन से बारह वर्ष की ग्रायु तक मेंने भूलकर भी हलवाई के यहां की मिठाई फीनिक्स में देखी तक नहीं थी, सूंघने की तो बात ही क्या।

प्रथम बार सत्याग्रह के विजयोत्सव के निमित्त डरबन शहर से फीनिक्स में मिठाइयां लाई गई। डरबन में गुजरात के ग्रच्छे-ग्रच्छे नामी हलवाई, कलाकंद-बालूशाही ग्रादि के जोड़ की गुजराती मिठाई बनाते थे ग्रौर वहां उनकी दुकान काफी चलती थी। उन दुकानों से डलियां भरकर मिठाई फीनिक्स में ग्रा पहची।

श्रपने मकान के पूर्व की ग्रोर के खुले ग्रांगन में एक किनारे पर छोटी-सी मेज लगाकर उसके सहारे बापूजी खड़े हो गए ग्रौर मेज पर रखी हुई मिठाई ऋमशः एक-एक व्यक्ति को परोसने लगे। सत्याग्रही—-ग्रितिथ ग्रौर विद्यार्थी इस ग्रमूल्य प्रसाद को ग्रपने पात्र में बापूजी से लेकर ग्रांगन में जहां स्थान मिले, बैठ जाते थे ग्रौर बड़ी प्रसन्नता से उसका स्वाद लेते थे।

श्रपने हिस्से का प्रसाद पाकर में वापूजी के पास ही कुछ दूर घास पर वैठ गया। खेलने जाने को मेरा जी नहीं करता था। बापूजी से कोई बात करता तो उसे सुनने की इच्छा रहती थी। कुछ देर बाद श्रतिथियों में से एक प्रौढ़ व्यक्ति न चर्चा छेड़ दी, "श्राज मिठाइयां बांटी गई, यह ठीक ही हुआ, परन्तु अब कुछ ऐसा टिकाऊ काम करना चाहिए कि हमारी जीत स्मरणीय बन जाय। विजय का दिन हमारा सुवर्ण दिन होगा। आप इस उपलक्ष में 'इडियन ग्रोपीनियन' का श्रक स्वर्णाक्षरों में प्रकाशित करें तो कैसा हो?"

यह सुनकर बापूजी के मुख-मंडल पर छाई हुई गंभीरता कम हो गई। कुछ मुस्कराते हुए उन्होंने उस प्रौढ़ श्रतिथि को देखा श्रौर बोले, "कबूल है। हम स्वर्ण-श्रंक श्रवश्य प्रकाशित करेंगे। उसमें सत्याग्रह-संग्राम का पूरा सार श्रौर चिट्ठा दिया जायगा। परन्तु श्रभी स्वर्ण-श्रंक प्रकाशित करने योग्य समभौता नहीं हुशा है। तुम सब लोग जेल से छूटकर श्रा गए, यह श्रानद की बात है श्रौर इसी निमित्त मिठाई बांटने की बात तुम्हारे संतोष के लिए मैंने स्वीकार की, किंतु श्रभी यहां कानून वे ही पुराने मौजूद है। जब वे कानून बदले जायगे तब हमारी विजय मानी जायगी। उस जीत से पूर्व क्या खुशी मनाएं?"

'स्वर्ण-ग्रंक' के नाम से मैं ग्रचम्भे में पड़ गया। कैसा होगा वह स्वर्ण-ग्रंक! क्या उसका प्रत्येक ग्रक्षर स्वर्ण-रज से लिखा जायगा? उसके सभी पन्ने सुनहले होंगे श्रौर उसकी जिल्द सोने की गिन्नी की तरह चमकती होगी! स्वर्ण-रज से हमारे छापाखाने में साल-भर में दो-चार बार किसी चित्र या लिफाफे पर नाम छपता था। कभी, वह रज लगाने का काम मुफे भी मिलता था। इसलिए स्वर्ण-श्रंक का पूर्ण काम देखने को मेरा मन बहुत श्रधीर हो उठा। परन्तु जबतक हम लोग फीनिक्स रहे तवतक स्वर्ण-श्रंक निकलने की बारी श्राई ही नहीं। हमारे फीनिक्स से भारत श्राने के बाद फीनिक्स से मेरे पिताजी श्रौर श्रन्य संपादकों द्वारा 'इंडियन श्रोपीनियन' का वह स्वर्ण-श्रंक प्रकाशित किया गया। उसमें दक्षिण श्रफीका के संत्याग्रह का लगभग सम्पूर्ण इतिहास लिखा गया। दस वर्ष बाद बापूजी ने जब यरवडा जेल में बैठकर दक्षिण श्रफीका में सत्याग्रह का इतिहास केवल श्रपनी स्मृति के श्राधार पर लिखा तब घटनाग्रों का कम किस सावधानी से उसमें दिया, इस बात का प्रमाण 'स्वर्ण-श्रक' देखने से मिलता है।

#### : 80:

## जनरल स्मट्स की चाणक्य-नीति

दक्षिण श्रफ्रीका में सत्याग्रहियों को जिनसे सतत मोरचा लेना पड़ रहा था वह जनरल स्मट्स चाणक्य-नीति में श्रप्ते समय के प्रथम व्यक्ति के रूप में विश्व-भर में सुप्रसिद्ध थे।

किन्तु बापूजी ने अपनी युद्ध-नीति में धर्म-पक्ष को ही अंगीकार करने का दृढ संकल्प कर रखा था। अपने व्यवहार में मिथ्याचार और धोखादेही की परछांई तक बापूजी सहन नहीं कर सकते थे। सत्याग्रह-शास्त्र में बापूजी ने इस सिद्धांत पर अत्यधिक जोर दिया था कि सौ बार दगा देनेवाले के प्रति भी सच्चा सत्याग्रही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कपट नहीं करेगा। इतना ही नहीं, मन से भी धोखेबाज का अहित नहीं चाहेगा, न उससे बदला लेने की भावना ही रखेगा।

भद्रता के इस ग्रतिरेक के कारण बापूजी के संगी-साथी बार-बार तंग ग्रा जाते थे ग्रीर उनसे विनती करते थे, "कृपा करके ग्राप ग्रपना महात्मा-पन बेहद न बढ़ाए। ग्राप खुद घोखा न दें, दगा न दें, यहां तक तो ठीक हैं; परन्तु घूर्त-शिरोमणि को भी ग्रपना दांव खेलने का मौका न दें!" जनरल स्मट्स वास्तव में धूर्त-विद्या में बहुत ही प्रवीण थे। श्रंग्रेजी साम्राज्य उनकी चाणक्य नीति का श्रासरा लेने के लिए अनेक बार लाला-ियत रहता था। जब बापूजी का स्मट्स के साथ कच्चा समभौता हो गया श्रीर अफ्रीका-भर में सत्याग्रहियों की श्राम रिहाई हो गई, तब बापूजी ने सत्याग्रह-श्रान्दोलन स्थगित कर दिया श्रीर लोगों की जेल जाने की महत्त्वा-कांक्षा पर रोक लगा दी। उस समय दक्षिण श्रफ्रीका के कई समभदार सेवकों ने बापूजी से कहा, "श्राप इस धूर्त-शिरोमणि की चिकनी-चुपड़ी बातों में न श्रावें। वह इस समय सत्याग्रहियों का जोश ठंडा कर देगा श्रीर बाद में जब हम लोगों में जेल जाने का उत्साह न रहेगा तब वह फौरन करवट बदल लेगा। श्रापके हाथ से बाजी निकल जायगी। उस समय यदि श्राप फिर से सत्याग्रह करेंगे श्रीर लोगों को जेल जाने का न्योता देंगे तो कोई श्रागे कदम नहीं बढ़ायगा।"

"दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है" इस न्याय से दक्षिण स्रफीका के भारतवासियों को जनरल स्मट्स से बहुत ही चौकन्ना रहने का विशेष कारण था। पहले भी स्मट्स की धूर्तता स्रौर धोलेबाजी कई बार प्रकाश में आ चुकी थी। पहली बार सन् १६०८ के सत्याग्रह में स्मट्स साहब ने सत्याग्रहियों को साफ-साफ घोखा दिया था। उस वर्ष १० जनवरी के दिन बापूजी को सर्वप्रथम जेल भेजा गया। उनकी सजा दो मास की थी, परन्तु बीस ही दिन में स्मट्स सरकार सत्याग्रह के इस अजीब तरीके से तंग श्रा गई श्रौर उन्हें छोड़ दिया गया। बापूजी के साथ सभी सत्याग्रहियों की श्राम रिहाई कर दी गई। समभौते के लिए स्मट्स ने नम्रतापूर्वक बातें कीं। जेल से छूटकर भाने वाले सत्याग्रही स्मट्स के सामने भपनी ताकत कची रखना चाहते थे, परन्तु बापूजी का दृष्टिकोण भिन्न था। जेल के साथियों का विरोध सहन करके तथा पठान मीर ग्रालम के हाथों बुरी तरह जरूमी होने पर भी बापूजी ने स्मट्स के साथ अपना समभौता निभाया। ट्रान्सवाल के सभी भारतीयों ने समभौते के प्रनुसार दसों प्रगुलियों के निशान देकर भ्रपनी रजिस्ट्री करवाई। किन्तु इसके बाद स्मट्स ने वर्ण-भेद के कानून को रद्द कर देने का अपना वादा पूरा नहीं किया और बापूजी के लिए दुबारा सत्याग्रह-संग्राम करना ग्रनिवार्य हो गया।

ऐसी ही घूर्तता उन्होंने सन् १६११ में भी बरती थी। उन्होंने सत्या-ग्रहियों को वर्ष भर इस श्राशा में लटकाए रखा कि श्रव की बार पार्लामेंट में वर्ण-भेद के कानून को हटा दिया जायगा, पर जब पार्लामेंट का श्रिष्ठवेशन हुश्रा तब उन्होंने सभागृह के सामने स्वयं ऐलान किया, "एशियावासियों को हम इस देश में श्रपन समान नहीं मान सकते, उनके लिए वर्ण-भेद के श्राघार पर अलग कानून अनिवार्य ही है।" इसी प्रकार गोखले महाराज को दिये गए वादे से भी स्मट्स साहब यह कहकर बड़ी सफाई से मुकर गए कि ''तीन पौंड का कर हटाने का वादा मैंने किया ही नहीं।"

जबिक भारतवासियों के चित्त में यह सारा इतिहास ताजा ही था तब यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि ग्रब की बार स्मट्स साहब ग्रपना वक-मार्ग छोड़ देंगे ग्रौर दुबारा सत्याग्रह करने की परिस्थिति पैदा न होगी। परन्तु बापूजी जरा भी बेचैन नहीं थे। पूरे धैर्य ग्रौर निर्भयता के साथ वह स्मट्स साहब को भरपूर मौका देते जा रहे थे। वह चाहते थे कि वातावरण को क्षुब्ध करने का दोष भारतीयों के सिर पर न मढ़ा जाय। इसलिए उन्होंने सत्याग्रह ग्रौर कानून-भंग की हम लोगों की बातचीत पर भी रोकथाम लगा दी।

जीत हमारे पक्ष में थी। सत्याग्रह-युद्ध के दबाव से दक्षिण श्रफ्रीका की सरकार थकी-थकी-सी हो गई थी। फिर भी बापूजी चितित थे कि जीत के ताव में श्राकर कोई सत्याग्रही स्मट्स सरकार को चुभनेवाली बातें कहीं न कह बैठे।

फीनिक्स के हम उत्साही नवयुवकों को भी यह बात पसंद न आई कि ऐन मौके पर सत्याग्रह-आंदोलन को रोक दिया जाय। आपस में हम यह चर्चा करते रहते थे, ''लड़ने का यह कितना अच्छा मौका है। लेकिन स्मट्स ने समभौते का तूल खड़ा करके अपनी बात बना ली। इस समय हजारों की संख्या में पैदल कूच किया जाता और ट्रान्सवाल-नेटाल की सीमा पार कर ली जाती तो गोरे लोगों का घमंड चूर-चूर हो जाता और उनके ये अन्यायी कानून घरे-के-घरे रह जाते। बापूजी तो हमारे गिरमिटिया भाइयों का जोश ठंडा कर रहे हैं। स्मट्स के वचनों का क्या भरोसा। वह किसी भी समय दगा दे सकता है।"

परन्तु साथ-ही-साथ हमारी यह अमिट श्रद्धा थी कि सत्याग्रहियों की शोभा किस बात में है, यह बापूजी भलीभांति जानते हैं। बापूजी की आगामी आज्ञा की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे।

इधर सालोमन-कमीशन जगह-जगह जाकर अपना काम कर रहा था। वह जहां जाता, वहां भारतीय लोगों के चित्त खिंचे-खिंचे रहते। न तो कोई उमंग से अपनी बात सुनाने कमीशन के सामने जाता और न कोई काली फंडियों से उस कमीशन का विरोध करता। इक्का-दुक्का भारतीय अपनी ही गवाही देने यदि पहुंच भी जाता तो लोग उसके बारे में सोचने लगते थे कि इसने कौम के साथ दगा की है।

सालोमन-कमीशन को सभी घोखे की टट्टी समफते थे। उसकी हलचले हमें खिलवाड़-सी लगती थीं। फीनिक्स में हमें इस बात का पता लगता रहता था कि कमीशन को शहादत मिलने में कैसी मुसीबत पड़ रही हैं। इसपर भी वह प्रपना स्वांग नहीं छोड़ता था। सालोमन साहब ग्रौर उनके साथियों का यह तमाशा देखने के लिए हमारा जी ललचाता था, परन्तु फीनिक्स की पाठशाला के विद्यार्थी उस कमीशन की फांकी देखने कैसे जा सकते थे।

पर मुफ्ते ख्रकस्मात् यह मौका मिल गया। फीनिक्स पाठशाला के सबसे सौम्य श्रौर गम्भीर विद्यार्थी रामदासकाका ने उस कमीशन को देखने की उत्सुकता बड़ों के सामने प्रकट की। उनसे कहा गया कि कमीशन के सामने हम लोगों का, विशेषतः फीनिक्स के चुने हुए सत्याप्रहिगों का जाना शोभा नही देता, भले ही हम गवाही न दे, फिर भी वे लोग सम्भेगे कि इन्हें हमारी गरज हैं। लेकिन रामदासकाका माने नहीं। श्राखिर श्रकेले उनको जाने की स्वीकृति दे दी गई, पर उनसे यह कह दिया गया कि फीनिक्स के विद्यार्थी श्रथवा वापूजी के पुत्र के नाते वहां श्रपने को प्रकट न करें। दूसरे किसी बड़े विद्यार्थी को रामदासकाका के साथ जाने की स्वीकृति नहीं मिली, परन्तु मुफ्ते मिल गई। हम लोगों ने श्री सुरेन्द्रनाथ मेढ को श्रपने साथ लिया, जो ट्रान्सवाल के एक मंजे हुए श्रौर ख्यातनामा सत्याग्रही थे। हमारी तीन जनों की टोली कमीशन देखने के लिए फीनिक्स से पैदल चल पड़ी। मुफ्ते यह याद नहीं श्राता कि हमने कमीशन कहां पर देखा, उरवन में, श्रवोका में या माउंटेजकंब में। परन्तु कमीशन की वह भांकी में श्राजतक नहीं भूल पाया हूं।

एक बहुत बड़े शानदार कमरे में कमीशन विराजमान था। हम लोग कमीशन के कमरे के पास नहीं गए, रास्ते के उस पार मुख्य द्वार के सामने से कुछ दाई स्रोर एक पेड़ के नीचे खड़े रहे। दूसरे भी दस-बीस भारतीय खड़े थे, जो गरीब गिरमिटिये मालूम पड़ते थे। ये लोग भी घूर-घूरकर कमीशन का तमाशा देख रहे थे। इन लोगों की स्रोट में छिपकर हम लोग पांच-सात मिनट तक तीनों साहबों का काम-काज देखते रहे। तीन मोटे-ताजे गोरे अकड़कर अपनी कुरसी पर बैठे हुए थे। क्या बोलते थे, इसका हमें पता नहीं चला, किन्तु उनकी मुख-मुद्रा बहुत रूखी थी स्रौर उनकी दृष्टि में हमदर्दी के बदले तिरस्कार का भाव स्रधिक था। घंटों बैठे रहने पर भी मुक्किल से उन्हें एकाध मूला-भटका स्रादमी पांच-दस मिनट में मिल पाता था स्रौर कुल पांच-दस मिनट में स्रपनी बात पूरी करके लौट स्राता था।

कभीशन का ऐसा करारा बहिष्कार देखकर हमें आनन्द हुआ और हम फीनिक्स लौट आए।

कमीशन का ऊंट किस करवट बैठेगा, यह समस्या हमारे सामने बनी हुई थी। स्मट्स के वचन पर बापूजी ने यह भरोसा कर रखा था कि कमीशन भारतीयों के अनुकूल सिफारिश करेगा। बापूजी हम लोगों को धैर्य रखने की बात कह तो रहे थे, लेकिन वह स्वयं निश्चिन्त नहीं थे। स्मट्स सरकार की छोटी-से-छोटी हरकत को वह बड़ी बारीकी से जांचते रहते थे। स्मट्स के जिन दोहरे अर्थवाले शब्दों से उन्हें यह आशंका होती कि आगं चलकर बात बदल जायगी, उन्हें वह स्मट्स को बताकर बदलवा देते थे। इस विषय में वह कितने जागरूक थे, इसका पता निम्नलिखित पत्र से लगता है, जो उन्होंने प्रिटोरिया से फीनिक्स भेजा था:

पौष बदी १०, संवत् १६७०, बुधवार, प्रिटोरिया ता० २१-१-१४

भाई श्री रावजीभाई,

में श्राज ही मि॰ एंड्रचूज के साथ जोहान्सबर्ग जाने की उम्मीद में था, परन्तु यह नहीं हो सका। जनरल स्मट्स ने मेरे पत्र का जो उत्तर दिया है वह संतोषप्रद नहीं है। उसमें सुधार करवा लेना है। इसके लिए कल यहां रुका रहूंगा। संतोषजनक उत्तर मिलने पर मैं कह सकूंगा कि समभौता हो गया, पर वह उस दिशा में एक महान कदम श्रवश्य होगा। इतना समय नहीं कि सबकुछ इस पत्र में समभाऊं। श्रभी तुरंत ही सर बेंजामिन से मिलने जाना है।

मगनभाई का रोग हटता नहीं, ग्राश्चर्य है। उनके रोग की चेष्टा देखने के लिए भी में फीनिक्स में निश्चिन्त हो कुछ समय बिताना चाहता हूं। ग्राप लोगों से जो हो सके वह करें। जनरल स्मट्स से संतोषप्रद उत्तर मिलेगा तो थोड़ा-बहुत ग्रवकाश मिलने की सम्भावना है। लड़कें लोग फिर से नियमित हो जायं, इस बात का भी ध्यान रखें।

-- मोहनदास के ग्राशीर्वाद

स्मट्स साहब की शब्दावली सदैव खतरनाक मानी जाती थी। २० दिसम्बर, १६१३ से लेकर ३० जून, १६१४ तक बापूजी उनके वक्तव्यों के लिखित स्पष्टीकरण मांगते रहे ग्रीर जब ३० जून को समभौते पर दस्तखत हो चुके, उसके बाद भी करीब महीने-भर तक वह भारतवासियों के ग्रिधकारों के बारे में लिखित खुलासा लेने में व्यस्त रहे। सार यह

कि सत्याग्रही योद्धान्त्रों के जोश को ठंडा करके छः सात महीने तक बापूजी ग्रापने बल पर ही स्मट्स सरकार के साथ जू भते रहे। केवल यह कहना ठीक नहीं होगा कि हजारों गिरिमिटियों के हड़ताल करने के कारण ग्रथवा सत्याग्रही भाई-बहनों के जेल में भर जाने के कारण ही तीन पींड-कर-विरोधी सत्याग्रह में विजय प्राप्त हुई। ग्रधिक तथ्य तो यह है कि ग्रपनी शुद्ध ग्रीर तेजस्वी बुद्धि तथा ग्रपार उदारता के कारण ही बापूजी ने स्मट्स साहब के हृदय को द्रवित किया ग्रीर उन्हें नेकनीयत बनाया। यही वजह है कि वह समभौता सफल रहा।

स्मट्स के विषय में बापूजी की निम्नलिखित पंक्तियां उद्धृत करने योग्य है:

"जनरल स्मट्स का अपना नाम 'जेन' है, परन्तु दक्षिण अफ्रीका में लोग उसे 'स्लिम जेनी' कहते हैं। 'स्लिम' का अर्थ होगा 'हाथ से सरक जाने वाला', 'मुट्ठी में किसी तरह न रहने वाला,' जिसे हम ग्रपने यहां 'चलता-पुर्जा' याँ 'चालाक' कहते हैं। मुफसे कई अंग्रेज मित्रों ने भी कहा था कि जनरल स्मट्स से सचेत रहना, वह बहुत ही चतुर ग्रादमी है। बात बदलने में देर नहीं लगती। अपना कहा आप ही समभ सकता है। कई बार इस तरह बोलता है कि दोनों पक्षवाले ग्रपना मनपसन्द ग्रर्थ निकाल सकें ग्रौर जब मौका ग्राये तब दोनों ग्रर्थ ग्रलग रखकर वह ग्रपने मतलब का तीसरा ही अर्थ साबित कर देगा, जिससे लोगों के दिल में यह बात बैठ जाय कि हमने गलत अर्थ लगाया था और जनरल स्मट्स का अर्थ ही सही था। सन् १३-१४ में जनरल स्मट्स का मुभे जो अनुभव मिला वह मेंने ऐसा कडुवा नहीं माना था ग्रौर ग्राज नौ वर्ष बाद ग्रौर भी तटस्थता से कह सकर्ता हं कि वह इतना कड़वा नहीं था। सम्भव है कि १६०८ का उसका विश्वासघातपूर्ण बर्ताव भी जानबूभकर किया हुम्रा विश्वास-भंग न हो। मैने 'इंडियन श्रोपीनियन' में जनरल स्मट्स के विश्वासघात की सुर्खी देकर लेख लिखे थे, किन्तु उनका ग्रसर उसपर कुछ नहीं पड़ा था। तत्ववेत्ता ग्रथवा निष्ठुर ग्रादमी के लिए चाहे कैसे ही कटु विशेषण प्रयुक्त किये जायं उसपर कोई ग्रसर नहीं होता। वह ग्रपना मनचाहा ही क्रता रहता है। मैं नहीं जानता कि जनरल स्मट्स के लिए कौन-सा विशेषण काम में लाया जाय। यह स्वीकार करना पड़ेगा ही कि उसकी मनोवृत्ति में एक प्रकार की दार्शनिकता अवश्य है।"

#### : ७५ :

# मृत्यु से शोक क्यों ?

न जाड़ा था, न गरमी। बड़ा सुहावना दिन था। फीनिक्स भर के पेड़-पत्तों से अपनी दोस्ती बढ़ाने की अपनी आदत के कारण सुबह की पढ़ाई समाप्त होने पर थोड़ा अवकाश मिलते ही में जामुन, संतरे, नीवू के पेड़ों के रंग-बिरंगे पत्तों की शोभा निहारता हुआ बापूजी के घर की स्रोर जा रहा था कि ग्रचानक मगनकाका को खेत की मेड़ के पास बैठे हुए देखकर मुफ्ते बड़ा श्राश्चर्य हुग्रा। ग्रपने दो-एक सहपाठियों को भी देखा। मामला क्या है ? वहां जाकर देखा। एक अजनबी आदमी को दो लड़कों ने पकड़ रखा था। तीसरे ने उसका पैर दबा रखा था। उसके पैर की पिंडली पर के घाव को दबाकर मगनकाका काला-काला रक्त उसमें से बाहर निकाल रहे थे। थोड़ा रक्त निकल जाने पर ग्रपने पास के ग्रीजार से उस घाव को श्रीर भी गहरा बनाकर अधिक रक्त निकालते थे। यह किया तबतक चली जबतक काला रक्त समाप्त होकर शुद्ध लाल रक्त वाहर नहीं ग्राया। तब जाकर मगनकाका के माथे की सलवट दूर हुई और मधुर मुस्कान के साथ उन्होंने कहा--जहर खत्म हुग्रा। ग्रब परमेंगनेट भरकर पट्टी बांध दें। यह कहकर उन्होंने घुटने के पास बंधा हुम्रा कपड़ा खोल दिया और घाव में परमंगनेट भरना शुरू किया । लड़कों में से एक ने पूछा, "हरा साप तो पूरा जहरी होता है न ? उसका सारा जहर साफ हो सकता है क्या ?"

मगनकाका ने कहा, "हरे सांप का जहर पूरा खतरनाक होता है परन्तु अब इसके पैर में जहर नहीं रह गया है। अच्छा हुआ जो दांत बहुत गहरा नहीं बैठा है। भगवान चाहेगा तो अब इसे कुछ न होगा।" पट्टी बंध जाने पर मगनकाका ने उस आदमी को खड़ा कर दिया। उसने अपनी पगड़ी ठीक तरह बांध ली और मगनकाका पर अपनी कृतज्ञता बरसाता हुआ धीरे-धीरे लौट गया।

मेरे पूछने पर मालूम हुग्रा कि यह गिरिमिटम्बत किसान सामने वाली टेकरी पर रहता है। हरे पतले सांप ने उसे काट खाया। सांप तो भाग गया, परन्तु इसने बैड़ी बुद्धिमानी की ग्रौर घुटने के पास अपने पैर को कसकर बांध दिया। वह उसी समय यहां न ग्राता तो उसका बचना मुश्किल था।

उक्त प्रसंग के बाद फीनिक्स में हम लोगों को सांप का डर अधिक

लगने लगा। उसके उपाय के लिए बापूजी की सूचना के अनुसार छोटे-बड़े प्रत्येक विद्यार्थी और शिक्षक अपनी जेब में सर्देव 'लेनसेट' (छोटा भौजार जिससे मगनकाका ने काटकर जहर निकाला था) रखे, यह नियम बन गया।

इसके कुछ दिन बाद ही एक भीषण घटना हो गई। गुरुवार का दिन था। कुछ लोग भोजन करके उठ चुके थे, कुछ ग्रब भी कर रहे थे। इसी बीच हमने देखा कि सामने की टेकरी पर एक भोपड़ी धू-धू करके जल रही है शौर उसके पास खड़ी हुई एक स्त्री चीख रही है। पलक मारते ही ग्राठ-दस लड़के, रावजीभाई, ग्रौर मगनकाका उस ग्रोर दौड़ पड़े।

उस स्त्री की आवाज पहचानने में हमें देर न लगी। वह नेपाल की बहू थी। नेपाल बेचारा हरदम बीमार रहता था। रोज सुबह-शाम कुछ-न-कुछ भगड़ा उठाकर वह औरत घंटों तक अपने पित को कोसती रहती थी। उसकी आवाज इतनी तीव्र थी कि पिश्चम और पूर्व की टेकिरयां उसकी घविन से गूंज उठती थीं। आज उसके गले से जो चिल्लाहट निकल रही थी, वह और दिन से चौगुनी थी और उसमें कोसने के साथ-साथ 'हाय, तोबा' भी भरी हुई थी। उसके शब्द तो मुभे ठीक याद नहीं हैं, परन्तु बात का सार यह था: "इस पाजी को कैसी कुमत सूभी? अपने हाथ से आग दे दी। में तो लुट गई।" आश्चर्य की बात यह कि वह आग बुभाने के लिए कुछ भी कोशिश नहीं कर रही थी। जलती हुई भोपड़ी से दूर खड़ी-खड़ी जीम का ही जोर दिखा रही थी। उसकी चीख में सहायता के लिए पुकार नहीं थी। केवल नेपाल को कोसने में ही अपनी सारी ताकत खर्च कर रही थी।

जबतक आश्रम के लोग दौड़कर पहुंचे तवतक उस भोपड़ी की घास और कड़ियां जलकर जमीन पर ढेर हो गई थीं, क्योंकि वह हमारे यहां से आघ मील से भी ज्यादा दूर थी। वहां पर पहुंचते ही हमारे भाइयों ने सबसे पहला प्रयत्न उस आग से नेपाल को बचा लेने का किया; किन्तु वह बिल्कुल घर गया था। उसको जीवित नहीं निकाला जा सका। इतना ही नहीं, उसका शव भी जलती हुई कड़ियों के बीच से निकालना किन हो गया। दूसरे दिन उस स्थान की सफाई के लिए हमारे यहां से जो टोली भेजी गई, उसमें मुफ्ते भी जाने का मौका मिला। तब मैंने देखा कि वहां कोयले और राख के ढेर के अलावा दो-चार बर्तन और थोड़े से कपड़े-लत्ते पड़े थे। बहुत बोलने वाली नेपाल की बहू अब बिलकुल गुम-सुम बैठी थी, न जाने मन-ही-मन क्या सोच रही थी।

किस प्रकार स्राग लगी? इस प्रश्न का वह एक ही उत्तर देती थी कि उस नालायक ने चारपाई में पड़े-पड़े स्रपने-स्राप स्राग लगा ली। किन्तु हम में से बहुतों का स्रनुमान था कि उस स्त्री ने खुद वह भोपड़ा जलाया था स्रौर स्रपने पति को जान-बूभकर जला देने का वह उसका षड्यंत्र था।

कई दिनों बाद मुभे पता चला कि जिसे हम नेपाल की बहू कहते थे, वह उसकी विधिवत पत्नी नहीं थी। दक्षिण ग्रफ्रीका के गन्नों के खेतों पर काम करने के लिए १६वीं शताब्दी के उत्तराई में जिन मजदूरों को फुसला-कर भारत से ले जाया गया था, उनपर जो विपत्तियां पड़ी थीं, उनमें भारी-से-भारी विपत्ति स्त्रियों पर ब्राई थी। गिरमिट प्रथा के इतिहास में स्त्रियों पर होने वाले ग्रत्याचार का प्रकरण काले-से-काला है। ग्रांकड़ों से बताया जाता है कि ग्रीसतन १०० मजदूरों के पीछे मुश्किल से १५-२० औरते भेजी जाती थीं। भारत के गरीब गांवों से ग्रौर घरों से पुरुष मजदूर जिस तरह लुक-छिपकर तथा भागकर दक्षिण ग्रफ्रीकी गोरों के दलालों के हाथ में फंस जाते थे, उसी तरह जवान स्त्रियां भी फंस जाती थीं। जब ये लोग दक्षिण ग्रफीका के गन्नों के खेतों पर पहुंचते थे तब बैरकों के ग्रन्दर मालिक की मर्जी के मुताबिक पुरुषों ग्रौर स्त्रियों को रख दिया जाता था श्रीर इस प्रकार पांच-दस पुरुषों में एक-दो स्त्रियां हुस्रा करती थीं। इन लोगों में ग्रापस में गांव, जिले, बिरादरी ग्रादि का कोई संबंध नहीं होता था । ऐसी हालत में नई जवानी में भले ही नेपाल ग्रौर उसकी बहू का मन ग्रापस में मिल गया हो, परन्तु वे लोग सच्चे दम्पति नहीं बन पाए थे।

इस सारी घटना का विवरण बापूजी के पास लिखकर भेजा गया। तब केपटाउन से तत्त्वचिन्तन से भरा हुग्रा उनका एक पत्र ग्राया, जो इस प्रकार है:

> केपटाउन फाल्गुन सुदी ४, सं० १६७० (२८-२-१४)

भाईश्री,

तुम्हारा खत मिला। नेपाल छूट ही गया। उसकी बहू कठोर हृदय की पाई गई है। मरण से हमें ग्रपने कर्तव्य का विचार करना है ग्रौर शरीर पर प्रायः तिरस्कार उत्पन्न करना है। किंतु मरण से भयभीत होने की ग्रावश्यकता नहीं है। ग्रादमी जलकर मरता है तब भी वह ग्रतिशय दुख नहीं भोगता, ऐसा प्रतीत होता है। बहुत दुख पड़ने पर वह मूछित हो जाता है। देह से ग्रधिक चिपकने वाले लोग ग्रधिक पीड़ा पाते हैं। भ्रात्मतत्त्व जानने वाला मनुष्य मौत से घबरायगा नहीं। नेपाल की तरह हजारों भ्रादमी, हजारों जन्तु इस समय प्रत्येक पल में जलकर मर रहे हैं। ब्रह्माण्ड में नेपाल एक चीटी से भी सूक्ष्म जन्तु है। हम लोग जान में या अनजान में श्राग जलाते समय, रात की बत्ती का उपयोग करते समय, तुलना में नेपाल से कितने ही बड़े जन्तुश्रों को जला देते होंगे।

ब्रह्मा के समान किसी महाजीव की कल्पना करो। उसके हिसाब से हम लोग चीटी से भी सूक्ष्म जान पड़ते होंगे। उसकी ग्रांखों की परिधि ही इतनी बड़ी होगी कि उसके सामने हम पिस्सू के बराबर दिखाई देंगे। ऐसे महाजीव ने नेपाल को जलाया होगा तो क्या ग्राश्चर्य है ग्रीर उसका खयाल यह होगा कि उसके ग्रपने महाजीव के मुख के निमित्त नेपाल-जैसे जंतु को जिंदा जला देना ग्रावश्यक है। हमारे मन में नेपाल हमारे बराबर का जन्तु है। इसलिए हमारी भी ऐसी दुर्दशा हो तो हमारा क्या होगा, इस भय से हमारे दिल में दया फूट पड़ती है। किन्तु चीटी, खटमल, पिस्सू ग्रादि ग्रसंख्य जन्तु तथा जिन्हें हम ग्रपनी ग्रांखों से देख नहीं पाते, ऐसे जीवों का घात करने में जो दलील ग्रपनी बुद्धि के बल पर हम पेश करते हैं, वही दलील ग्रिधक बुद्धिवाला ब्रह्मा हमारे बारे में लागू करता होगा। यह बात ग्रगर हम समफें तो नेपाल-जैसे के किस्से से हमें नीचे की नसीहत मिलेगी।

- १. अपने खुद के ऊपर करुणा लाकर सब जीवों को समान समभें और उनके ऊपर करुणा करें। अपने निज के किसी भी सुख के लिए प्राण-हानि करने से रुकें, चौकन्ने रहें।
- २. देह के प्रति मूर्छा (मोह का ग्रतिरेक) न पालते हुए मृत्यु का जरा-सा भी भय न माने।
- ३. देह दगाबाज है, ऐसा समक्तर इसी क्षणसे मोक्ष की सामग्री बटोरें।

इन तीन सूत्रों का उच्चार कर देना ग्रासान है, परन्तु उसका विचार करना कठिन है ग्रौर विचारने के बाद उसके ग्रनुसार ग्राचरण करना तो तलवार की धार के ऊपर चलने के बराबर है।

यह प्रातः काल का समय है। विचार का प्रवाह इस दिशा में बह रहा है, क्योंकि वा फिर से पीड़ित हो रही है ग्रौर उसको मरण के भय से मुक्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

---मोहनदास के ग्राशीर्वाद

इस पत्र से पता चलता है कि केपटाउन में बैठे-बैठे भी फीनिक्स-वासियों को उच्च भूमिका पर ले जाने के लिए बापूजी कितना भारी प्रयत्न कर रहे थे। नेपाल की मृत्यु को सप्ताह-भर भी नहीं बीता होगा कि पोरबन्दर से एक अनपेक्षित तार आया। उसमें बापूजी के बड़े भाई कालिदास गांधी उर्फ लक्ष्मीदास गांधीजी के स्वगंवास की खबर थी। पांच-छः महीने पहले करसनदास गांधी—िबचले भाई—की खबर जब आई तब बापूजी फीनिक्स में उपस्थित थे। इस खबर के समय वह केपटाउन थे। देवदासकाका के मन को इस समाचार से बड़ा दुख हुआ। इधर जल्दी ही भारत पहुंचने की आशा लगी हुई थी। उधर दो काकाओं में से एक भी न रहे। परिवार की इस क्षति के कारण उस दिन देवदासकाका अत्यन्त उदास रहे और काफी देर तक उनकी अधुधारा बहती रही।

पोरबन्दर से श्राये हुए तार की बात जब केपटाउन बापूजी के पास पहुंचाई गई तब बापूजी न देवदासकाका को एक पत्र भेजा, जिसका सार नीचे दे रहा हूं:

"काका की मृत्यु के समाचार से खेद होगा ही। स्वदेश लौटकर उनसे मिलने का दिन करीव श्राया तव वह चल बसे। इस बात से विशेष दुख होता है, परन्तु हमें ऐसे दुखों को मन में लाना ही नहीं चाहिए। ईक्वर की इच्छा ऐसी ही होगी। काका गये, उसी प्रकार वा भी इस बीमारी से यदि नहीं उठती, मुक्ते वा के बिना ही फीनिक्स लौटना पड़े, तब भी तुम दुख न मानो श्रौर जरा भी श्रांसू न गिराश्रो, यह में चाहता हूं। इतनी भारी बीमारी में भी डाक्टर की चिकित्सा या श्रौर कोई श्रौषध न लेने पर हम तुले हुए हैं। बीमारी दूर हो या न हो, बा को दवाई श्रादि न देने की बात पर तुमने भी सोच-समक्तर हां कही है। इसलिए तुमको बहादुर श्रौर दृढ़ बनना है। किसी की भी मृत्यु के कारण हमें रोना ही नहीं चाहिए।"

श्री कैलनबैक के नाम एक पत्र में बापूजी लिखते हैं--

७ ब्यइटेन सिंगल (केपटाउन) १०-३-१९१४

प्रिय कैलनबैक,

मुभ पर भारी-से-भारी श्रापित श्रा पड़ी है। मेरा खयाल है कि ग्रन्तिम क्षण तक मेरे बारे में ही सोच-विचार करते हुए कल मेरे भाई मर गए। मुभसे मिलने की उन्हें कितनी उत्कट इच्छा थी! ग्रौर में भी जितनी जल्दी हो सके भारत लौटूं, उनके चरणों पर सिर रखूं ग्रौर उनकी तीमारदारी करूं, इस विचार से ग्रपना काम शीझता से समेट रहा था। परन्तु नियति कुछ ग्रौर ही थी। ग्रब तो मेरे लिए विध्वाग्रों के कुटुम्ब में लौटना बदा है ग्रौर वह कुटुम्ब भी मेरा ही ग्रासरा ताकने वाला!

भारत की कौटुम्बिक व्यवस्था को तुम समभते नहीं हो, इसलिए इस प्रसंग को नहीं समभ पान्नोगे। चाहे जिस तरह हो, भारत जाने की मेरी इच्छा दिनोंदिन प्रबल होती जाती है श्रौर श्रव भी निश्चित रूप से कौन बता सकता है! मेरी यह इच्छा फलीभूत होगी या नहीं इसके बारे में मुभे श्रव भी संदेह हैं। फिर भी मुभे उस यात्रा के लिए तैयारी करनी चाहिए श्रौर परिणाम के लिए शांत चित्त से सर्वशिक्तमान प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए।

ऐसे-ऐसे श्राघातों से मनुष्य में मृत्यु के विषय में श्रिषक निर्भयता बढ़ती जाती है। इस घटना से मेरे हृदय में खलबली क्यों मचनी चाहिए? घबराहट क्यों होनी चाहिए? इस प्रकार के शोक के मूल में स्वार्थ की परछाई होती हैं। अगर मैं मृत्यु के लिए कटिबद्ध होता हूं और मृत्यु को स्वागत के योग्य प्रसंग मानता हूं तो मेरा भाई मर गया यह कोई श्रापत्त की बात नहीं हैं। हमको मृत्यु का डर लगता है इसलिए दूसरों की मृत्यु पर हम रुदन करते हें। शरीर नाशवान हैं श्रौर ग्रात्मा ग्रमर है, यह जानते हुए भी शरीर श्रौर ग्रात्मा के श्रलग हो जाने पर में किस तरह शोक कर सकता हूं? परन्तु ऐसे सुन्दर श्रौर ग्राश्वासनपूर्ण सिद्धान्त में सच्चा विश्वास हो तब ही वह स्थिति प्राप्त होती हैं। जिसे इस बात में श्रद्धा होती हैं, उसे शरीर की पुचकार श्रौर परवरिश करना उचित नहीं, बल्कि उसे नियंता बनना उचित हैं। ग्रपने शरीर की ग्रावश्यकताग्रों को उसे इस प्रकार रखना चाहिए कि देही पर स्वामित्व भोगना छोड़कर उसकी ग्रधीनता में रहें। दूसरों की मृत्यु पर शोक करने का श्रथं प्रायः शाक्वत शोक की स्थिति को ग्रपना लेना है, क्योंकि शरीर श्रौर ग्रात्मा का यह सम्बन्ध स्वयं ही शोकप्रद हैं।

इस समय मेरे चित्त पर इसी विचार की प्रधानता है। फिलहाल ऐसा दूसरा पत्र मुक्तसे नहीं लिखा जा सकेगा। यह तो अपने-आप लिखा गया है। इसलिए श्री पोलक को यह पत्र पहुंचाना और मणिलाल को भी यह पत्र पढ़ने के लिए देना और बाद में श्री वेस्ट आदि के पढ़ने के लिए छगनलाल के पास भेज देना।

जमनादासकाका जब केपटाउन से फीनिक्स श्राए तब उन्होंने हमें बताया कि कालिदास बापूजी के चल बसने का समाचार मिलने पर उस समय या उसके बाद भी बापूजी ने श्रपनी श्रांखों से श्रांसू की एक भी बूंद नहीं गिराई थी। श्रपने मन को बहुत ही दृढ़ बनाकर उन्होंने बड़े भाई की मृत्यु का यह भारी-से-भारी श्राघात सहन कर लिया था। यह विवरण सुनकर में सोचता रह गया कि बापूजी कितने बलवान हैं। श्रभी चन्द

माह पहले अपने बिचले भाई की मृत्यू पर जब वह अपने आंसुओं को गिरने से नहीं रोक सके थे तब आज इस अधिक गहरी चोट पर उन्होंने एक भी आंसू नहीं गिरने दिया! मृत्यु से डरने की व शोक करने की कमजोरी को छोड़ देने का जो उपदेश उन्होंने उस रोज दिया उसे इतने थोड़े समय में उन्होंने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया।

### : ७६ :

# बापू का कठोर अनुशासन

केपटाउन में बापूजी के साथ दो विद्यार्थी उनकी सहायता तथा बा की सेवा-शुश्रूषा के लिए रहते थे। एक थे उनके द्वितीय पुत्र श्री मणिलाल गांधी श्रौर दूसरे उनके छोट भतीजे श्री जमनादास गांधी। दोनों की श्रायु ग्रठारह से बीस वर्ष के बीच थी।

दोनों सुशील, संस्कारी, मेधावी और श्रेष्ठ कर्तृत्वशिक्त वाले थे। सत्याग्रह-संग्राम में बड़ी वीरता से दोनों ने जेल काटी थी। कई दिनों तक कारावास में पूरा श्रनशन करके सत्याग्रहियों का और भारतमाता का अपमान दूर करने पर दोनों ने बड़ी प्रशंसा पाई थी। केपटाउन में भी प्रातः-काल से संध्याकाल तक बापूजी का काम करने में दोनों व्यस्त रहते थे।

ऐसे उत्तम विद्यार्थी और अपने ही बालकों पर बापूजी ने अनुशासन का सूक्ष्म हंटर चलाया और उन्हें तुरन्त ही केपटाउन से लौटा दिया। इस संबंध मे बापूजी के लिखे हुए पत्र पढ़ने पर पूरा प्रकाश मिलता है:

> केपटाउन ता० २१-२-१४

भाई श्री रावजीभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। चि० मणिलाल को वहां (फीनिक्स) नहीं भेजना है। उसको यहां के वैभव से हटाया है। ऐसे ही सबब से चि० जमनादास को वहां (फीनिक्स) भेजा है। जिसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है उसे वैभव वाली परिस्थिति में नहीं बसना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। बा का स्वास्थ्य ठीक मालूम दे रहा है। वहां पर (फीनिक्स में) लड़के उद्यमशील बन जायं और सुबह उठने में जरा भी पिछड़ें नहीं इस बात की सावधानी रखना।

मगनभाई पटेल का स्वास्थ्य कैसा रहता है ? मुभे ब्यौरे से लिखना। इमामसाहब की बहू परेशानी महसूस न करे, ऐसा इन्तजाम करना। उसके लिए कुछ विशेष भोजन की भ्रावश्यकता हो तो विशेष रूप से वह बना देना, या उनको खुद को बना छेने देना, यह उचित समभता हूं।

श्री एंड्रचूज ने बड़ा भव्य काम किया है इसमें कोई शक नहीं है।

—मोहनदास के ग्राशीर्वाद

केपटाउन, फाल्गुन सुदी २-१६७० ता० २६-२-१४

चि० जमनादास

तुमने श्रौर मणिलाल ने इस बार मुभे समभने में गलती की है, ऐसा मैं पाता हूं। तुमको रखने से तुम्हारा श्रेय नजर श्राता तो श्रपने स्वार्थ के कारण ही मैं तुमको यहां से श्रलग न करता। यहां के वातावरण के सामने मैं भिड़ ही नहीं सकता। वातावरण का सूक्ष्म श्रसर कैसा होता है, उसका तुमने विचार नहीं किया।

. . डाक्टर गुल का जौहर तुम सबने देखा, उससे पहले मेंने देख लिया है । किन्तु जिस प्रकार तुम्हारा जौहर देखने पर भी मैं तुमको निर्बल ग्रीर बालक समभता हूं तथा तुम्हारे ग्रधीन किसी ग्रीर को रखने में मुभे संकोच हो, उसी प्रकार डा० गुल के ग्रसर के नीचे तुम-जैसे निर्मल जवान को रखने से संकोच करता हूं। डाक्टर गुल वालक हैं, यह बात खुद भी जानते हैं। अपने दोषों को भी जानते हैं श्रौर इसी वजह से अपने सर्गे भाई को उन्होंने अपने से अलग कर रखा है।...साहसिक (अविचारी) और रागी (ग्रति ग्रासक्त) हैं। तुम लोगों में में उनका साहस ग्रीर राग देखना नहीं चाहता। तुममें हसमित नहीं ग्राई है। ग्रगर ग्राई होती तो मेरे लिए कठोर टोका करने का कारण ही न रहता। मेरा श्रतिप्रेम तुम लोगों को इस बार दाहक प्रतीत हुम्रा है। ऐसा हो जाता है, परन्तु तुम पुनः शांत हो जाना। मैने ग्रविचारी कदम नहीं उठाया है। तुम मुभ पर वकीलपने का जो ब्रारोप रख रहे हो वह उचित नहीं है। पहले भी तुमने ऐसा ही कहा था। मुभमें पृथक्करण करने की और भला-बुरा परखने की शक्ति विशेष है, ऐसा मुभे अनुभव होता जा रहा है। इस कारण मेरी सूक्ष्म दलीलें सुनने वाले व्यक्ति को वकालत-सी महसूस होती है।

चाहे कुछ हो, लेकिन तुम ग्रपने बचाव में या मेरी गलती सुधारने के लिए जो कुछ कहना चाहो बेखटके कहना। तुम्हारा यह कर्त्तव्य है। मुभे हमेशा पत्र लिखते रहो। बा का स्वास्थ्य काफी ठीक है। पर खतरा टला नहीं है।

> ---बापू के ग्राशीर्वाद केपटाउन, ता० २७-२-१४

चि० जमनादास,

तुम्हारा न तार है न चिट्ठी, एक के सिवा। मानो तुम रोष से भरे हो। किंबरली वाला तुम्हारा पत्र उचित नहीं है। किन्तु जहां तुम्हारा बर्ताव ही मैंने उलटा देखा वहां चिट्ठी के लिए क्या शिकायत करूं। तुम दोनों के ही पत्र सूचित करते हैं कि तुम लोगों को केपटाउन अनुकूल नहीं आया।

फीनिक्स में क्यों में किसी के बर्ताव से तंग नहीं श्राया? एक श्रपवाद हैं सही। वह है मिस स्लेशिन। परन्तु वह तो श्रन्त में श्रपना दोप देख सकी। शुरू में तो उसने मुक्ते तंग ही कर डाला। तुम दोनों तो मेरा दोप देखने लग गए। खूब विचार करके तुम शांत बनो, ऐसा में चाहता हूं। श्राज में मणिन लाल को पत्र नहीं लिख रहा हूं, इसलिए यही उसके पास भेज देना।

— बापू के ग्राशीर्वाद

एक ग्रन्य पत्र में मणिलालकाका को लिखा है:

...तुमने मुक्त पर निर्दयता का आरोप रखकर अनजान में पाप किया है। पन्द्रह दिन के भीतर में निर्दयी बन गया? ऐसा असर औरों पर तो नहीं पड़ा। फीनिक्स में वह नहीं हुआ। बा के प्रति में अति कोमल बना हूं, ऐसा बा देखती है। अगर तुम्हारे प्रति में निर्दय बनता हूं तो मेरी साधुता, जो कुछ हो, वह दंभ ही कही जायगी और अपना जीवन में व्यर्थ समभूंगा।

परन्तु इसमें कोई शक नहीं है, फिलहाल में तुमको निर्दय जान पड़्गा।... जिस मोह के कारण में तुम्हारे भीतर मोह नहीं देखता था वह मोह नष्ट हो गया है और केवल निर्मल प्रीति रह गई है। वह प्रीति इस समय तुमको निर्दयता रूप जान पड़ती है; क्योंकि मुफ वैद्य के जैसे कड़ुए प्याले पिलाने हैं।... तुम्हारे बारे में.... संपूर्णता प्राप्त करने के लिए में अधीर हो बैठा हं। अधीरता यह मेरा दोष है। इस अश में में राग वाला (श्रासक्ति वाला) प्रेमी हं। तुम मेरे वेटे हो, यह मोह अब भी रहा है। उसके नष्ट होन पर जो निर्दयता तुम मुक्तम देख रहे हो वह भी कदाचित नहीं देखोगे। तबतक मुक्त निभा लेना।

श्रब तुम्हारे पत्र वाले विरोधों की बात। तीन दिन में तुमने केपटाउन

नहीं देखा, क्योंकि मेरे वचन कटु थे, फिर भी चलते समय मेरा उग्र ताप होने पर भी, केपटाउन देखने की इच्छा तुमने बताई। कटुवचन तो रिववार को भी थे। तुमने जब मुभको निर्दय मान लिया तब मेरे साथ रहकर तुम किस तरह कुछ सीख सकते थे? तुमने टेबल माउंटन घूम ग्राने की बड़ी भारी इच्छा बताई। तब मैंने तुमसे कहा कि तुम ग्रौर भी विशेष (कई विशेष स्थान) देखोगे, तो उसमें तुमने मेरा क्या ग्रपराध पाया?

किन्तु हुआ सो हुआ। मेरा दोष न देखना, यह तुम्हारा कर्तव्य है। बेटे मे इतनी भिक्त होनी चाहिए कि वह बाप का दोष न देखे, पर उसके गुणों का ही विचार करे। में तुमको फकीर नहीं बनाना चाहता। में तुम्हारा शुद्ध आचरण देखना चाहता हूं। तुममें सत्य, शील, सरलता, कोमलता, प्रभुता, नम्रता, साधुता देखना चाहता हूं। संसार के साधारण रागों से तुममें विरक्तता देखना चाहता हूं। परन्तु वह सब इस समय है, ऐसा नहीं लगता। में करता हूं वैसा तुम कर डालो, यह में नहीं कहता। परन्तु तुम मेरे गहरे उद्गारों को समक्षकर अपने जीवन को सफल करो, ऐसा में चाहता हूं।

यह पत्र चि० जमनादास को भेजना।

(केपटाउन)

-- बापू के स्राशीर्वाद

इस प्रसंग के बारे में जमनादासकाका ने जो वर्णन मुक्ते सुनाया था वह उनके शब्दों में यहां दे देना उचित होगा:

"जेल से छूटकर जब मैं बापूजी के पास पहुंचा तब वह अपने लुंगी-कुर्ते वाले नए वेश में थे। उस पोशाक में जब केपटाउन के राजमार्ग पर बापूजी पैदल चलते हुए निकलते थे तब गोरे लड़के उनके पीछे पड़ जाते थे, खिल्ली उड़ाते थे, तरह-तरह की आवाज कसते थे और आपस में मजाक करते थे। लेकिन बापूजी तो मानो कुछ हुआ ही न हो इस प्रकार शान्ति-पूर्वक आगे बढ़ते चले जाते थे।

"बा का स्वास्थ्य कमजोर था ही। स्वयं बापूजी उनकी सेवा का काम करते थे। बा को प्रत्येक काम बहुत ही स्वच्छ ग्रौर सांगोपांग संपूर्ण चाहिए इसलिए बापूजी किसी को भी बा के काम में हाथ नहीं लगाने देते थे। मुफे वह काम करने की उन्होंने स्वीकृति दी ग्रौर सुबह से शाम तक बा की सेवा में ही रहने का ग्रवसर मुफे मिला। परन्तु थोड़े ही दिनों में हमको बापूजी ने केपटाउन छोड़ जाने की ग्राज्ञा दी।

"वह दिन बुधवार का था। श्रकस्मात् बापूजी ने सूचना दी कि हम दोनों को शनिवार की दोपहर की ट्रेन से केपटाउन से जाना है। हम दोनों का मतलब मणिलालभाई और मैं। मणिलाल को बापूजी ने अपने साथ एड्र्यूज साहब की सेवा के लिए ही लिया था। जिस शनिवार को केप-टाउन छोड़ देने के लिए बापूजी ने हमको सूचित किया था उसी शनिवार को सवेरे ग्यारह बजे की स्टीमर से श्री एड्र्यूज इंग्लैंड के लिए रवाना होने वाले थे और उसके घंटे-भर बाद हम लोगों को केपटाउन से चलना था।

"बापूजी की बात सुनकर मिणलालभाई ने कहा कि हम सोमवार को यहां से जायं तो? रिववार के दिन डाक्टर गुल के साथ हमने यहां के प्रसिद्ध शिखर टेबल माउंटन को देखने जाने की व्यवस्था की है। वह देखकर सोमवार के दिन हम जायंगे। लेकिन बापूजी ने वह बात नहीं मानी। शिनवार के दिन ही हम चले जायं। ऐसा श्राग्रह उन्होंने किया श्रीर कहा "टेबल माउंटन में देखने की बात है ही क्या? देखना हो तो हिन्दुस्तान जाकर हिमालय देखना। हिमालय में तो कई हजार टेबल माउंटन समा जायंगे।"

"डा० गुल ग्रौर उनकी माताजी ने जोरों से हमारी सिफारिश की ग्रौर बापूजी को समफाने की कोशिश की; परन्तु बापूजी ने एक न मानी। हमें शनिवार को ही वहां से चलना पड़ा ग्रौर टेबल माउंटन देखना रह गया।

"इस प्रकार बापूजी ने जो सख्त आग्रह किया उसकी जड़ में बापूजी का संदेह था कि हम लोग मौज-शौक में फंस गए हैं। डाक्टर गुल का कमरा आलीशान था। सारा ठाठ अंग्रेज साहव का-सा था। हम लोग भी उन्हों के साथ उनके ही 'डाइनिंग टेबल' पर भोजन के लिए बैठते थे। वे लोग अंडे-गोश्त आदि लेते थे। लेकिन हम लोग मेज के दूसरे सिरे पर अपना निरामिष भोजन ही लेते थे। हमारा सबसे अलग-अलग रहना अच्छा नहीं मालूम देगा, ऐसा हमारा खयाल था। परन्तु बापूजी को ऐसा प्रतीत होता था कि डाक्टर गुल के साथ हम भी शौकीनी की ओर लुढ़क रहे हैं। हम दोनों में से किसी को भी बापूजी ने अपने पास नहीं टिकने दिया, इसका कारण यह था कि एक को रहने देते तो वह पक्षपात माना जाता।"

बापूजी के कठोर अनुशासन का यह प्रसंग अविस्मरणीय है। इस से पता चलता है कि यद्यपि बापूजी ने अपना निवास किसी अरण्य के एकांत कोने में रखने का आग्रह नहीं रखा था, फिर भी उनके चित्त में नागरिकों के राग-रंग से दूर तपोवन का आश्रम ही रम रहा था और अपने विद्यार्थियों को वैसे ही वातावरण में सुशिक्षित करने का उनका मनोरथ था। साथ-ही-साथ जबतक अपने विद्यार्थी की बुद्धि को बापूजी जगा नहीं देते थे तब तक उसकी बात को बार-बार सुनते थे और अपनी आज्ञा की यथार्थता समकाने का बार-बार प्रयत्न करते थे। चाहे अपना पुत्र भी क्यों न हो।

केवल श्राज्ञा पालन करने के लिए पुत्र या शिष्य को श्राज्ञा पालन करना चाहिए, ऐसा श्राग्रह बापूजी ने बिल्कुल नहीं रखा था। यह बात नीचे के पत्र से श्रौर भी स्पष्ट हो जाती है:

> केपटाउन शनिवार, ई. स. १९१४

चि॰ मणिलाल श्रौर जमनादास, .

तुम सब मेरे साथ दौड़ो, यह इच्छित है; पर में ऐसी भ्राशा रखता नहीं हूं। जो में करता हूं वह सब तुम लोग भी करो, ऐसी मांग मेंने कभी की नहीं हैं; लेकिन जो करने को अपने ऊपर लो वह तो करना ही पड़ता हैं।...बलात्कार की तो बात ही नहीं हैं, लेकिन जब तुम अपने-आप समभ-वूभकर ही अमुक व्यसन छोड़ने के बाद मुभे धोखा देने लगो तो वह दोष तुम्हारा ही कहा जायगा।....बड़े भी और लड़के भी सीमित हद तक पहुच पाए हैं, ऐसा हम मानें। अमुक वस्तुओं का त्याग फीनिक्स में वे लोग करते हैं और उन वस्तुओं को वहां पर वे त्याज्य समभते हैं, फिर वहां से बाहर जाने पर उन्हीं वस्तुओं को क्यों अपनाया जाय ? अलोना आहार करने के लिए कोई भी बाध्य नहीं हैं। तेज मसाले, छोटे-मोटे व्यसन, महास्वादिष्ट भोजन, चाय, काफी आदि वस्तुएं सबके लिए त्याज्य हैं। विषय, चोरी, देर से उठना, सबके लिए त्याज्य हैं। यह मर्यादा जिसे असह्य जान पड़े, उससे किस वूते पर संस्था में रहा जा सकता है ? प्रत्येक संस्था के निश्चित नियम होते हैं। उन नियमों का संस्था के अन्दर और बाहर सब जगह पालन करना ही चाहिए। जो न पाले, उसका संस्था में रहना मिथ्या है।

तुम्हारे कहने का मतलब यह निकलता है कि मेरे लिहाज के कारण लड़के और दूसरे भी कई बातें करते हैं, अपनी स्वतंत्र वृत्ति से नहीं करते। और फिर वे घोखा देते हैं। यह मेरा दोष हो सकता है, परन्तु उससे एक ही प्रकार से मुक्त हो सकता है, अर्थात् किसीके साथ में न रहूं। यह इस समय मेरा कर्तव्य प्रतीत नहीं होता। मेरे लिहाज में आकर अगर कोई मेरे कहे बिना ही अलोना खानेका दिखावा करता है और मुक्ते घोखा देता है तो में दोषी क्यों ठहरूंगा?...तुम अलोना नहीं खाते हो, इसलिए में तुम पर कम प्यार रखता हूं और जमनादास केवल फलाहार ही करता है

इसलिए उसको विशेष चाहता हूं ऐसी तो कोई बात नहीं हैं। लोने-ग्रलोने में कुछ भी पाप-पुण्य नहीं हैं। उसके पीछे जो रहस्य हैं उसमें पाप-पुण्य हैं। इमामसाहब कभी भी ग्रलोना नहीं करेंगे, इसलिए वह मुफ्ते ग्रप्तिय नहीं हैं। मिस स्लेशिन हर बात में मुफ्तसे विरोधी बर्ताव करती हैं, फिर भी कुछ ग्रंश में तुम सब लोगों के मुकाबले में उसका चरित्र बहुत ऊंचा मानता हूं।

सभी परिवर्त्तनों के पीछे हमारा उद्देश्य संयम पालन करने का और उसमें वृद्धि करने का है। यह जिसको मंजूर न हो उसे मेरा त्याग कर जाना चाहिए, यही उस रात्रि को मेरा कथन था श्रौर वह उचित ही दीखता है।

संयम का मतलब यह मत समभो कि श्रलोना खाना। दो दिन की सूखी रोटी श्रौर कण-भर नमक से गुजर करके तुम जीवन बिताश्रो या में श्रनेक प्रकार के फल-मेवे का स्वाद लूं—उससे बहुत ऊंची बात हो सकती हैं। तुम किस हेतु से सूखी रोटी ले रहे हो श्रौर में किस हेतु से फल-मेवे लेता हूँ, इसके श्राधार पर उस कार्य की शुद्धता का निर्णय किया जा सकता है।

पिवत्रता दूसरों के द्वारा किये गए दोषारोपण से फीकी नहीं पड़ती किन्तु श्रीर भी प्रबल बनती हैं।

तुमसे यदि कुछ भी म्रनुचित बात बन गई है तो तुम उसे मेरे सामने मंजूर कर लो। ऐसा किये बिना तुम्हारा उपवास या सैकड़ों प्रायश्चित फलने वाले नहीं हैं।

वहां भ्राने के लिए मैं तरस रहा हूं, पर भ्रपना कर्त्तव्य नहीं छोड़ सकता। की हुई प्रतिज्ञा मैं लौटा लूं, यह पश्चिम में सूर्य उगे तब भी नहीं हो सकता। मनुष्य भ्रपने प्रण को भ्रासानी से निभा नहीं सकता।

तुम दोनों को इस पत्र से रोष श्रायगा, लेकिन जो मेरे मन में है मैं न लिखूं तो मुक्तमें जो कुछ सत्य है उसको दाग लग सकता है श्रौर इस तरह में तुम्हारा बुरा करनेवाला बन जाता हूं। तुम्हारे लिए दुख उत्पन्न करना, यह इस समय मेरा धर्म हो पड़ा है।

--बापू के ग्राशीर्वाद

#### : 00:

### कर्त्तव्य और संयम

उपनिषदों के संबंध में एक ऋषि ने कहा है, "यदि यह वाणी किसी सूखे ठूंठ को सुनाई जायगी तो वह भी नवपल्लिवत हो उठेगा।" केपटाउन से लिखे हुए बापूजी के कई पत्रों में भी ऐसी ही ग्रमृतमयी वाणी भरी हुई है, जिसपर मनन करनेवाला चाहे कितना ही दुर्वल-चित्त क्यों न हो, शक्तिशाली बनने का संकल्प करने लगेगा।

कब सत्याग्रह किया जाय, कब न किया जाय, इसकी विधि समभाते हुए बापूजी के लिखे एक पत्र की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं:

> केपटाउन मंगलवार, ज्येष्ठ बिदी १ (द-६-१४)

"...जो सत्याग्रही होता है ग्रामतौर से तटस्थ रहता है। हमें हमेशा बोलना ही चाहिए ऐसा नियम नहीं है। सत्याग्रह कब किया जाय, इस प्रश्न का उत्तर सहज में नहीं दिया जा सकता। सत्याग्रही जब सत्याग्रह शुरू करता है तब वह पहले कुछ विचारकर नहीं रखता। उसकी ग्रातमा के उद्गार के विरुद्ध काम हुग्रा है ऐसा जब उसे प्रतीत होता है तब उसके प्रतिरोध में वह ग्रात्मबल का प्रयोग करता है। मैंने सत्याग्रह शुरू किया तब भी मैंने उसे धर्म का ग्रंग ही समभा था। ग्रनुभव से मालूम हुग्रा कि वही धर्म है ग्रौर वही चिन्तामणि है, इस कारण मेरे ग्रन्दर वह धर्म के रूप में विशेषतः विकसित हुग्रा।

"सत्य के अलावा श्रौर कुछ कभी करना ही नहीं है यह बात जिसने पक्की कर ली वह सत्याग्रही है श्रौर ऐसे श्रादमी को प्रत्येक मौके पर उपाय सूभ ही जाता है। जीवन-मात्र सत्यमय होना चाहिए। यम-नियम श्रादि का पालन करने से धीरे-धीरे वह बात श्रा जाती है। जिस प्रकार स्थूल विषयों को सीखने में बरसों तक प्रयत्न करना पड़ता है उसी प्रकार सत्याग्रह का स्वरूप समभने के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। श्रात्मा पर छाये हुए तुम्हारे श्रौर मेरे श्रावरण दूर होते चलेंगे त्यों-त्यों श्रात्मा प्रकाशित होगी श्रौर उसी ग्रनुपात से वह बलवान सत्याग्रही के रूप में जूभेगा..."

बापूजी जब केपटाउन थे तब विद्यार्थियों की दिनचर्या पर घ्यान रखने का काम श्री रावजी पटेल विशेष रूप से करते थे। उस समय वह एक प्रकार से नये फीनिक्सवासी ही थे। फीनिक्स में ग्राये हुए उन्हें दो वर्ष भी नहीं बीते थे। वहीं पर दूसरे कार्यकर्ता प्रायः ग्रपने-ग्रपने परिवार के साथ थे ग्रौर रावजीभाई के घरवाले भारत में थे। उनकी माता का स्वास्थ्य कमजोर होने की खबर मिलने से घर लौट जाने का उन्होंने इरादा किया. परन्तु बापूजी ने ग्राश्रम-कार्य में एकाग्रता से लगे रहने का ग्रौर मातृ-सेवा को गौण समभने का उनको परामर्श दिया। वह पत्र इस प्रकार है:

केपटाउन शनिवार

भाई श्री रावजीभाई.

तुम्हारा पत्र ग्राज इतनी देर से मिला कि न में तुमको ग्राज की डाक से पत्र भेज सकूं, न तार ही पहुंचा सकूं । श्रब सोमवार को ही तार करूंगा । जहां पर माता के प्रेम का प्रश्न है, जहां पर पुत्र-वात्सल्य का सवाल सामने ग्राता है वहां किसी ग्रन्य व्यक्ति के लिए परामर्श देना एक धर्म-संकट है। फिर भी यह ग्रनिवार्य है कि मैं परामर्श दूं। ग्रपने पिताजी के पत्र पर से तुम जिस निर्णय पर ग्राये थे उस समय तुम्हारी माताजी के विचारों का म्रनुमान हम लोग लगा पाए थे। उनका पत्र म्राने से कोई नई बात पैदा नहीं होती, लेकिन नई भावना उत्पन्न हुई है ग्रौर प्रेमभाव ने स्वभावतः ही तुम्हारे हृदय में प्रधानता प्राप्त कर ली है। ग्रब ग्रगर तुम निर्मोही बनकर निर्णय कर सको तो तुम्हारा प्रेम निर्मल ग्रौर दिव्यस्वरूप प्राप्त कर सकेगा। तुम सारे जगत को अपना प्रेम दे सकते हो, अर्थात् ऐसा करने का प्रयत्न कर सकते हो। मातृ-भिक्त का यही उद्देश्य है और जो भिक्त है वह स्थूल लौकिक ग्रीर केवल देह के प्रति है। इसमें से मुक्त होने के भजन ग्रवसर तुम गाते हो । ''ग्रा संसार ग्रसार विचारी''—(एक गुजराती भजन की टेक) वाला भजन गाकर उसकी गूढ़ व्वनियों पर विचार करना, "जीव ने श्वासं तणी सगाई" के पद की क्या ब्विन है ? फीनिक्स के ग्रीर दूसरे रहन-सहन में यह अन्तर है कि जिस बात को हम पढ़ते हैं उसे अपने में दढीभत करने का प्रयत्न करते है।

तुम्हारे हिन्दुस्तान जाने का परिणाम क्षणिक होगा। पन्द्रह या पांच दिन के बाद तो रोना ही पड़ेगा। फिर तो वियोग है ही।

फिर हम ऐसी जिन्दगी बिताना चाहते हैं कि हमारे पास एक पाई भी न रहे। ऐसा गरीब ग्रादमी इस प्रकार के ग्रवसर पर क्या करेगा यह विचार करना।

श्रपने माता-पिता के दर्शन करने की भावना नित्य बनी रहे यह उत्तम

बात है। इस उत्कंठा को फिलहाल दबाकर ग्रपने जीवन को ग्रीर भी वीतरागी बनाना यह तुम्हारा कर्तव्य है। ग्रपने चिरत्र को सुदृढ़ करने के लिए ही तुम परदेश भुगत रहे हो। तुम्हारे लिए यह स्थिति बनवास की है। ऐसा करने में ही तुम ग्रपने माता-पिता को सुशोभित करोगे। तुम स्वेच्छाचार नहीं कर सकते किन्तु दिनोंदिन ग्रात्मोन्नति करो, संयमी बनो तो इस समय स्वदेश लौटने के कर्ताव्य से मुक्त हो जाते हो।

यह विचार करने में प्रेस की (फीनिक्स के काम के लिए तुम्हारी भ्रावश्यकता की) बात का जरा भी विचार नहीं किया है। किस बात में तुम्हारी भ्रात्मोन्नति है, यह सोचकर ही मैंने परामर्श दिया है।

इतने पर भी ग्रगर लौकिक मातृभिक्त तुमको स्वदेश की ग्रोर ही ग्राकिषत करती है ग्रौर यहां रहने से तुम्हारे चित्त को शांति नही मिलती तो तुम सुख से जाना। मेरा लिखना परामर्श रूप समभकर तुम स्वतंत्रता-पूर्वक निर्णय करना ग्रौर उसके ग्रनुसार चलना।

—मोहनदास के ग्राशीर्वाद केपटाउन, जेठ विदी = (ता० १६-६-१४)

चि॰ मणिलाल,

...तुम जो कुछ करो वह विचारपूर्वक, निडरता से, स्वतंत्र रहकर करना। बापू को क्या पसंद श्रायगा यह विचार बाद में करने का है। तुम श्रपने कल्याण के लिए क्या करना चाहते हो यह पहले समक्ष लेना हैं और उसके श्रनुसार चलना है। किसी की देखादेखी न समक्षी हुई दिशा में किया हुआ कार्य निष्फल हैं. ऐसा जानो।

—बापू के ग्राशीर्वाद

इस कम में कुछ ग्रन्य पत्र भी उल्लेखनीय हैं:

केपटाउन, फाल्गुन बिदी २ (ता० १४-३-१४)

भाई श्री रावजीभाई,

तुम्हारा पत्र पढ़ा और दुबारा पढ़ा। शंकराचार्य ने एक श्लोक कहा है। उसमें बताया है कि समुद्र किनारे बैठकर घास के तिनके की नोक से एक बिन्दु पानी उठाकर समुद्र उलीचने के लिए जितने धैर्य की आवश्यकता रहेगी और जितना समय बीतेगा उसकी तुलना में मन को मारने में प्रर्थात् मोक्ष को साधने में ग्रधिक धैर्य ग्रौर ग्रधिक समय की ग्रावश्यकता होगी। तुम तो बहुत उतावले हो गए हो, ऐसा लगता है।

मरण का भय, मैंने बहुत सोचा-विचारा है, तब भी मुक्ततक से नहीं गया है। फिर भी में अधीर नहीं होता, प्रयत्नवान रहता हूं। इसलिए किसी दिन उससे मुक्त हो ही जाऊगा। तुम भी प्रयत्न करने का एक भी मौका हाथ से न जाने देना। यह हमारा कर्त्तच्य हैं। परिणाम प्राप्त करना या उसकी इच्छा करना प्रभु के अधीन है। फिर फफट किस बात की? माता बच्चे को दूध पिलाते समय परिणाम का विचार नहीं करती। उसका परिणाम तो आता ही हैं। मरण-भय टालने के लिए—मनोविकारों को भगाने के लिए प्रयत्न करने के बाद प्रफुल्ल चित्त बने रहो तब वह जायगा, नहीं तो फिर वहीं मिसाल साबित होगी कि बन्दर की याद न करने का नुस्खा अमल में लाते समय बन्दर का विचार अवश्य आयगा।

हम पाप-योनि में से जन्मे हैं, पाप-कर्म से देह के अधीन हुए हैं। उस सब मल को तुम एक पल में कैसे घो सकोगे? हमारे यहां के अखा भगत ने बोध दिया है कि 'सुतर आवे तेम तुं रहे, जेम तेम करीने हिर ने लहें' (जैसा अनुकूल पड़े वैसे तुम रहो, पर जिस प्रकार बने हिर को जान लो)। तुलसी-दासजी कहते हैं कि संकट हो या न हो, रामनाम जपते रहो तो संपूर्णतः सिद्धि है ही। हमें तो वही अर्थ सिद्ध करना है, जो गुसाईजी ने बताया है। इसलिए वही जप जपते रहना।

राम कौनसे, यह निश्चय श्रपने मन में कर लेना। वह राम निरंजन हैं, निराकार हैं। राक्षसी वृत्तियों के समूहरूपी रावण का दैवी वृत्तिरूपी ग्रनेक प्रकार के शस्त्रों से सहार करने वाला वह है। उस विपुल बल की प्राप्ति के लिए १२ वर्ष तक तपस्या करने वाला वह है।

ग्रन्त में, शरीर को या मन को एक क्षण-भर के लिए भी खाली मत रहने देना। दोनों को उत्साहपूर्वक काम में लगाए रखना। तब तुम्हारी सब भंभटे ग्रवश्य टल जायंगी। इसके बिना तो प्रभू के ऊपर भरोसा करना श्रौर मेरे भरोसे रहना, यह सब वृथा है। ऊपरवाले कर्त्तव्य कर चुकने के बाद ही वे सब भरोसे काम देंगे।

याद रखना कि हम जैसे देव मांगते हैं वैसे ही देव मिलते हैं। तुलसी-दासजी ने जब रामचन्द्रजी को मांगा तब कृष्ण श्रीराम बने श्रौर लक्ष्मीजी सीताजी बनीं।

केपटाउन, फाल्गुन सुदी १०, रविवार (ता० द-३-१४)

भाई श्री रावजीभाई,

हृदय पवित्र हो तो विकारेन्द्रियों को विकार पाने की बात नहीं रहती। लेकिन हृदय क्या चीज है ? वह कब पवित्र माना जाय ? हृदय ही ग्रात्मा है ग्रथवा ग्रात्मा का स्थान है। उसमें पवित्रता का ग्रर्थ होगा शुद्ध ग्रात्मज्ञान का होना, ग्रौर उसकी उपस्थिति में इंद्रिय-विकार संभव हो हीं नहीं सकता। किन्तु साधारणतया जब हम हृदय को पवित्र बनाने की उघेड़बुन करने लगते हैं तब ग्रक्सर मान बैठते हैं कि हमारा हृदय पवित्र हो गया । तुम पर मेरी प्रेमवृत्ति है इसका ग्रर्थ इतना हो है कि वैसी वृत्ति रखने के लिए मैं प्रयत्नवान हूं। ग्रंगर ग्रखंड प्रेमवृत्ति हो तो मैं ज्ञानी बन गया। वह तो में नहीं हूं। जिसके प्रति मेरा सच्चा प्रेम होगा वह मेरे मंतव्य का या मेरे बोलने का अनर्थ नहीं करेगा। वह मुभपर तिरस्कार भी नहीं करेगा अर्थात् इससे यह बात सिद्ध हो जाती हैं कि जब हमको कोई मनुष्य शत्रु मानता है तब दोष प्रथम तो हमारा होता है। यह बात गोरे लोग श्रौर हमारे बीच में भी लागू होती है। इस कारण सर्व श्रश में पवित्रता यही चोटी की स्थिति है। इस बीच हम पवित्रता में जितना श्रागे बढ़ेंगे हमारे विकारों का शमन होगा। विकार इंद्रियों में रहा हुग्रा है ही नहीं। 'मन एवं मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः।' इंद्रियां मनो-विकारों के प्रदिशत होने का स्थान हैं। उनके द्वारा हम मनोविकारों का परिचय पाते हैं।

प्रथात् इंद्रियों का नाश करने से मनोविकार जाते ही नहीं हैं। षण्ड लोग विकार से भरपूर देखे जाते हैं। जन्म से नपुंसक पुरुष में इतने ग्रधिक विकार होते हैं कि वे बहुत से ग्रकार्य करते देखे जाते हैं। मेरी झाणशिक्त मन्द है फिर भी सुवास लेने को मन करता है ग्रौर जब कोई गुलाब ग्रादि की सुगंध की बात करता है तब उस ग्रोर ग्रबाध मन चला जाता है ग्रौर उस पर बड़े बलात्कार से बल-प्रयोग करने के बाद काबू पाया जा सकता है। जब मन पर काबू नहीं रहता ग्रौर विचार-धारा उग्र बनी हुई होती है तब मनुष्य को इंद्रिय-छदन करते सुना गया है। संभव है कि ऐसे समय वह कर्तव्य हो।

मान लो कि मेरा मन चिलत हुआ और मैंने अपनी बहन पर कुदृष्टि की। मुक्ते काम जला रहा है लेकिन में बिल्कुल मूढ़ नहीं बन गया हूं। ऐसे मौके पर अगर और कोई उपाय नहीं सूकता तो इंद्रिय-छेदन कर डालना यह पवित्र कार्य है, ऐसा लगता है। ऐसा प्रसंग धीरे-धीरे उठनेवाले पुरुष पर नहीं ग्राता। जिसको तीन्न वैराग्य ग्राया है ग्रीर जिसका भूतकाल का वर्तन ठीक नहीं है, उसके लिए ऐसा होने की संभावना है सही। विकार उत्पन्न न हो ग्रीर इंद्रिय चिलत न हो, इसके लिए तात्कालिक उपाय मांगना—नुस्खा ढूंढ़ना—वन्ध्या पुत्र को पाने की इच्छा के बराबर है। वह कार्य (ग्रविकारी बनने का काम) बहुत ही धीरज से होगा। जादू का ग्राम जैसे देखने-भर को होता है, वैसे तात्कालिक रूप से होने वाली मन-शुद्धि के बारे में भी समभना।

हां, ऐसा होता है कि मन पित्र होने के लिए तैयार हो जाता है और केवल संत-समागमरूपी पारसमिण की खोज में रहता है। वह मिल जाने पर ग्रपनी पित्रता का वह सहसा दर्शन करता है और उसके लिए ग्रप-वित्रता स्वप्न की-सी जान पड़ती है। ऐसा हो तो वह तात्कालिक हुग्रा ऐसा कहा नहीं जा सकता।

परन्तु ग्राम नुस्ला, जो छोटे-से-छोटा होने के कारण तात्कालिक भी है, इस प्रकार है:

एकांत-सेवन, सत्संग, शोधन, सत्कीर्तन, सत्वचन, लगातार शरीर को कसना, अल्पाहार, फलाहार, अल्प-निद्रा, भोग-विलास का त्याग। इतना जो कर सके, उसके लिए मनोजय हस्तामलकवत् प्राप्त होता है। इतना करना और आगे के लिए चिन्तन करना। जब-जब मनोविकार हो तब-तब उपवास आदि द्रतों का पालन करना।

#### x x x

वहां पर खेत का काम बराबर न चलता हो श्रौर उसमें वास्तव में तुम्हारा श्रपना ही दोष दिखाई देता हो तो उस दोष को उत्साहपूर्वक भगा दो। तुम जो बड़े लोग हो, उनके रहन-सहन के ऊपर लड़कों के रहन-सहन का श्राधार है। केपटाउन, ता० १०-६-१४ भाईश्री,

स्नेहियों के प्रति वीतराग उत्पन्न हो तभी हृदय वास्तव में दयावान होता है श्रौर स्नेहियों की सेवा करता है। बा के प्रति जिस अनुपात में में वीतरागी बना हूं, उस अनुपात से उसकी सेवा अधिक कर सकता हूं। बुद्ध ने अपने माता-पिता को छोड़कर उनका भी उद्धार किया। गोपीचन्द न वैराग्य लेकर अपनी माता पर अतिशय शुद्ध प्रेम बताया। इसी प्रकार तुम अपने चरित्र को गढ़कर (ठोस बनाकर) श्रौर अत्यन्त निर्मल नीति को अपने में दृढ़ बनाकर अपने माता पिता की सेवा कर सकोगे। जब तुम्हारा आत्मा विशुद्धि को प्राप्त करेगा तब तुम्हारे सभी स्नेहियों पर उसका प्रतिघोष पड़े बिना रहेगा ही नहीं।

—मोहनदास के आशीर्वाद

#### : 9= :

### फीनिक्स का प्राण्वान विद्यालय

मनिस वचिस काये पुण्य-पोयूष-पूर्णाः त्रिभुवनमुपकारश्चेणिभः प्रीणयन्तः। परगुणपरमाणून्यवंतीकृत्य नित्यम् निज हृदि विकसन्तः सन्ति संतः कियन्तः॥

—इस जगत में ऐसे संत कितने होंगे जो मन-वचन-काया में पुण्य के अमृत से भरे-पूरे हों, उपकारों की श्वांखलाओं से समस्त संसार को प्रसन्न करने में जुटे हुए हों तथा नन्हे-से परमाणु के बराबर दूसरे के छोटे-से-छोटे गुणों को पर्वत के समान बड़ा समक्तकर उन्हें अपने हृदय में पनपाते रहते हों।

#### × × ×

फीनिक्स के विद्यालय का पहला प्रयोजन अब प्रायः समाप्त हो चुका था। दक्षिण अफीका में सत्याग्रह करके जेल जाने के लिए आदर्श स्वयं-सेवकों को तैयार करने की अब आवश्यकता नहा रही थी। अब कच्चे समभौते के अनुसार पक्का समभौता हो जाने की देर थी और वह संपन्न होने पर भारत के लिए प्रस्थान करने की प्रतीक्षा थी।

इस बीच के समय में विद्यालय में क्या पढ़ाया जाय और कौन पढ़ावे, यह समस्या सरल नहीं थी। परीक्षा, अम्यास-कम तथा अम्यास-कम की मान्यता देने वाली युनिर्वासटी के अभाव में जो पढ़ाई होती हैं वह अधिकतर वार्तालाप, गपशप और मनोरंजन का रूप ले लेती हैं। जेल से लौटने के बाद फीनिक्स में हमारा विद्यालय जब दुवारा शुरू हुआ तब उसका करीब यही हाल रहा। जिस समय जो कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति विद्यार्थियों के बीच पहुंच गया उसने अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाने का उपकम किया। एक पढ़ाने वाले के चले जाने पर जब दूसरा व्यक्ति आया तब चाहे विषय न बदला हो, पढ़ाई का तरीका और पाठ्यकम बहुत करके बदल ही गया।

इस स्थिति में बापूजी का व्यक्तित्व श्रौर बापूजी का एक निव्चित श्राग्रह हमारे विद्यालय को सजीव श्रौर सुगठित बनाये रखने में सफल रहा। फीनिक्स में बापूजी स्वयं एक साथ महीना-भर भी नहों रह पाए थे। बार- बार प्रिटोरिया—केपटाउन की यात्रा उन्हें करनी पड़ती थी तथा पांच-दस सप्ताह तक फीनिक्स से लगातार अनुपस्थित रहना पड़ता था। फिर भी उनके उग्रतम उपदेशों की जो अखंड धारा उनके पत्रों में फीनिक्स पहुंचती रही थी, बीच-बीच में ग्राकर वह स्वयं जो प्रार्थना-प्रवचन करते थे तथा फीनिक्स के विद्यार्थियों के चारित्र्य की शिथिलता धो डालने के लिए उनके जो उपवास, अल्पाहार और कष्ट-सहन चल रहे थे, उनके कारण छोटे-बड़े सभी विद्यार्थी वापूजी के व्यक्तित्व के प्रभाव में दबे रहते थे।

दीवार पर बड़े अक्षर से लिखकर अथवा सुन्दर सूत्रों में विद्यार्थियों को रटाकर नहीं, परन्तु बारबार अच्छाई के अहण करने तथा अवगुणों को छोड़ देने के लिए प्ररेणा देकर बापूजी ने सभी विद्यार्थियों के सामने यह लक्ष्य स्थापित कर दिया था कि प्रत्येक को अपने जीवन में विनम्न वनना है, प्रत्येक पल सेवा-परायण रहना है और जिससे भी सीखने का अवसर मिले उससे जो कला-विद्या-सुसंस्कार प्राप्त हो सकें वह प्रहण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को तत्पर रहना है। संक्षेप में, बापूजी हम लोगों से यही बात चाहते थे जो रार्जीय भर्तृहरि ने 'मनिस-वचिस' वाले क्लोक में बताई है। हमारे कानों पर यह उद्घोष सदैव गूंजता रहता था; "विद्वान तुम चाहे बन सको या न बन सको, परन्तु सुगात्र अवस्य बनो।"

जेल-यात्रा की समान्ति के बाद बापूजी के पास रहे हुए विद्यार्थी के लिए यही शिक्षण श्रीर यही दिनचर्या थी, ऐसा कहा जा सकता है।

फीनिक्स का हमारा विद्यालय बहुत छोटा था। पढ़ने-पढ़ानेवालों की संख्या के हिसाब से यदि विद्यालय की सफलता ग्रथवा महत्व देखा जाय तो वह विद्यालय ग्रल्प से भी स्वल्प था। सात-ग्राठ विद्यार्थी ग्रौर तीन-चार शिक्षकों के जेल जाने पर जिस विद्यालय की नव्वे प्रतिशत से भी ग्रधिक शिक्त युद्ध-मोर्चेपर फंसी हुई बताई जाय उसे ग्राधुनिक ग्रथं में विद्यालय कहना हास्यास्पद होगा। संख्या की दृष्टि से न सही, पढ़ाई की दृष्टि से भी उसे पाठशाला बताना मुश्किल था।

स्वयं हम लोग भी, जो फीनिक्स में उस समय पढ़ने-पढ़ाने वाले थे, भ्रपनी संस्था को विद्या-संस्था या पाठशाला कहने से भिभकते थे। हम इस भ्रसमंजस में घिरे हुए थे कि जहां पर पढ़ाई का सिलसिला तीन-चार महीने भी एक-सा नहीं टिकता उसको किस मुंह से विद्यालय कहा जाय!

सही पढ़ाई तो भारत में पहुंचने पर ही होगी, ऐसा हमारा विश्वास था। परंतु हममें से, जिन्होंने अपना जीवन बापूजी के हाथ में सौंप रखा था, उनके लिए भारत में भी पढ़ने का प्रश्न बड़ा बेढब था। भारत में चलने वाली भ्रंग्रेजी पाठशालाओं, कालिजों भ्रौर विश्वविद्यालयों में पढ़ने की हम भ्राशा नहीं रख सकते थे। बापूजी के विचार के अनुसार हमारे लिए मैट्रिक भ्रादि की सारी पढ़ाई सोलहो भ्राना वीजत थी। साथ-ही-साथ लड़के भ्रौर बड़े भी यह नहीं चाहते थे कि भारत में पहुंचकर फीनिक्स के लड़के अनपढ़, बुढिहीन या असंस्कारी साबित हों।

जेल जाने में जिन लड़कों के कई महीने बरबाद हो गए थे उनको श्रब पढ़ने के लिए श्रिष्ठिक समय मिले, इस हेतु से ही शायद इस बार छापाखाना के काम में बड़े लड़कों को श्रिष्ठिक समय नहीं रोका जाता था। पहले की तरह श्रब बड़े लोग ही साप्ताहिक श्रखबार छापने-प्रकाशित करने का काम कर रहे थे। परिणाम-स्वरूप, मेरे पिताजी, मगनलालकाका श्रादि शिक्षक हमें पढ़ाने के लिए कम समय दे पाते थे श्रीर हम लोगों को श्रापस में मिलकर स्वाच्याय करने का समय अधिक मिलता था।

उन दिनों दोपहर के भोजन के बाद संध्या के चार-साढ़े चार बजे तक हम सब विद्यार्थी पुस्तकालयवाली कृटिया के आंगन में बैठकर पढ़ते थे। परंतु उस स्वाघ्याय में नियम नहीं-सा था। कुछ लड़के श्रंग्रेजी किताबों से कठिन-कठिन शब्दों को एकत्र करके ग्रंग्रेजी शब्दकोष से उनके ग्रंथ भौर हिज्जे याद करते रहते थे, कुछ ग्रपने मुलेख को सुधारने की कोशिश में रहते थे श्रीर करीब श्राघे लड़के बातचीत श्रीर मटरगश्ती में रहते थे। भरपेट खाना खाकर महिकल से दो घंटे भी न बीतते कि फल खाने की उत्कंठा कुछ लड़कों में पैदा हो जाती थी। दो-तीन नौजवान संतरों के बगीचे में चले जाते थे श्रौर सैकर्ड़ों संतरों को तोड़कर श्रंगोछों में गठरी बांध लाते थे। फिर चार-छः लड़के बैठकर सारे संतरों को एक साथ छीलकर हमारे पढ़ने की जगह पर उनका ढेर लगा देते थे ग्रीर पढ़ने में एकाग्र बने हुए लड़कों को भी छिले-छिलाये संतरों की दावत में शामिल होने का ग्राग्रह करते थे। इस प्रकार स्वाध्याय के प्रायः श्राधे समय बेखटके श्रामोद-प्रमोद चलता रहता था ग्रीर दोहरा नुकसान होता था। एक नुकसान ग्रपनी पढ़ाई का श्रीर दूसरा नुकसान फलवृक्षों की बरबादी का। इस एक प्रसंग से ही अनुमान किया जा सकता है कि हमारे बीच बापूजी की प्रत्यक्ष उपस्थिति भौर श्रनुपस्थिति में कितना श्रंतर पड़ जाता था। उनके उच्चतम उपदेशों को सुनकर-समभकर भी हम कितनी शिथिलता को ग्रपनाते थे। स्वभावतः पढ़ाई में भी वह गहराई स्रौर ज्ञानवृद्धि नहीं हो रही थी जो बापूजी के स्वयं पढ़ाने के समय प्रतिदिन होती थी।

परंतु बापूजी की सूचना के भ्राघार पर एक ऐसा कड़ा नियम फीनिक्स

में शुरू हुम्रा जिससे प्रायः सभी विद्यार्थी तंग भ्रा गए। वह नियम था बड़े सवेरे ग्रंधेरे में उठने का।

छात्रावास के गृहपति के नाते श्री रावजीमाई पटेल हम लोगों को बिस्तरे से तब उठा देते थे जब श्राकाश में तारे चमकते हों। जेल-यात्रा से पूर्व सब विद्यार्थियों को बापूजी श्ररणोदय के बाद उठाते थे श्रीर कोई तो सूरज निकल श्राने के बाद बिस्तर छोड़ता था। परंतु श्रब छोटे बच्चों को भी ऐसी सुस्ती नहीं करने दी जाती थी। पांच बजे से बहुत पहले पाठशाला के स्थान पर सब विद्यार्थियों को श्री रावजीभाई इकट्ठा कर देते थे श्रीर करीब पौन-घंटे तक भक्त-कि नर्रासह मेहता के तथा गुजरात के श्रन्य पौराणिक कियों के काव्य पढ़कर सुनाते थे। उस समय मुफे तो क्या, श्रीर किसी को भी यह श्रनुमान नहीं होगा कि भिवष्य में बापूजी के श्राश्रम में सदैव श्रनिवार्य बनने वाली बाह्ममुहूर्त्त की प्रार्थना का यह प्राथमिक स्वरूप है। किसी-किसी दिन बार-बार उठाये जाने पर भी मेरी नींद नहीं खुलती थी श्रीर देर से पहुंचने के कारण मुफे सबके बीच श्रीमन्दा होना पड़ता था। मन में गुस्सा भी श्रा जाता था। लेकिन तड़के उठने की थोडी-सी श्रादत पड़ जाने पर प्रातःकाल उन धार्मिक काव्यों श्रीर श्राख्यानों को सुनने में मुफे श्रानद श्राने लगा श्रीर भजन के समय ऊघना छोड़कर में उन सरल काव्यों का श्रर्थ समफने की कोशिश करने लगा।

यहां पर यह बता देना भ्रावश्यक है कि भारत भ्राने की तैयारी के रूप में बापूजी ने फीनिक्स के विद्यार्थियों को ब्राह्ममुहूर्त में उठा देने का नियम बनाया। दक्षिण भ्रफीका के जलवायु में बहुत भ्रंधेरे उठने की भ्रावश्यकता नहीं थी। परंतु भारत में, विशेषकर देहातों में, यदि बहुत भ्रंधेरे न उठा जाय तो दिन की तेज धूप भ्रौर गर्मी में किसान भ्रपना खेती-बाड़ी का भ्रौर जुलाहा भ्रपनी बनाई भ्रादि का काम पूरा नहीं कर सकता। जो दिद्व रहना न चाहे उसे भारत में ब्राह्ममुहूर्त में उठना ही चाहिए, यह बापूजी का भ्रटल विश्वास था भ्रौर वह फीनिक्स से ही हमारी पाठशाला में भी भ्रमिवार्य नियम बना दिया गया।

कुछ दिन बीतने के बाद दो नये शिक्षक फीनिक्स भाये। उनके माने पर विद्यालय की दिनचर्या कुछ व्यवस्थित हो गई भ्रौर पढ़ाई में भी थोड़ा ठोसपन भ्राया। वैसे भ्रायु में दोनों ही नौजवान, बीस वर्ष से भी कम के थे। परंतु उनका पढ़ाने का तरीका भ्रच्छा था भ्रौर पढ़ाई में वे दोनों पूरा समय दे रहे थे। इसलिए लड़कों पर उनका प्रभाव भ्रच्छा पड़ा। दो में एक थे श्री जमनादास गांधी भ्रौर दूसरी थीं मिस स्लेशिन। वैसे फीनिक्स के लिए दोनों परिचित व्यक्ति थे परंतु फीनिक्स में रहकर पढ़ाने का काम

स्रवकी बार ही दोनों ने शुरू किया था। जमनादासकाका बापू के विचारों को समफने की भरसक कोशिश करते थे। केपटाउन से जब बापूजी ने उनको फीनिक्स भेज दिया तब उन्होंने हम लोगों को पढ़ाने में अपना समय लगाया। जिन तीन विषयों को जमनादासकाका ने पढ़ाना शुरू किया वे तीनों विषय बापूजी की दृष्टि से बहुत स्रावश्यक थे—सुलेखन, संस्कृत स्रौर 'हिन्दस्वराज'। बापूजी के अपने अक्षर विद्यार्थी अवस्था से ही सुन्दर नहीं रहे थे। इसलिए उनका स्राग्रह था कि विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही सुन्दर स्त्रौर स्वच्छ अक्षर लिखने की स्रादत डाली जाय। जमनादासकाका के स्रक्षर बहुत सुंदर थे। वह सीधी पंक्ति में प्रत्येक स्रक्षर सुवाच्य, व्यवस्थित स्त्रौर छपा हुस्रा-सा लिखते थे।

सुलेख लिखने का जो अभ्यास जमनादासकाका ने हमसे करवाया उसमें सब से आगे निकलनेवाले देवदासकाका थे, ऐसा मुफ्ते स्मरण है। हमारे बीच डाह्याभाई मोची के अक्षर पहले से ही अच्छे थे, परंतु प्रयत्न-पूर्वक अपनी कापी में सुन्दरता के साथ पाठ लिख लाने में देवदासकाका कमाल करते थे।

दूसरा विषय था संस्कृत। जमनादासकाका संस्कृत के पंडित नहीं थे, राजकोट के हाई स्कूल में दो किताब पढ़े थे। पर बापूजी की इच्छा थी कि हम लोग संस्कृत का परिचय प्राप्त कर लें। इसलिए हमें बहुत छोटे-छोटे शब्द सिखाये जाने लगे। ग्रश्वः, कन्दुकः, वदित, गच्छिति ग्रादि शब्द हमारे लिए सर्वथा नये थे ग्रौर व्याकरण के ग्रनुसार उनके विविध रूपों को सुनकर हमारे ग्राश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता था। कुछ विद्यार्थी हममे ऐसे थे जो बारवार याद करने पर भी 'ग्रश्व' शब्द भूल जाते थे ग्रौर जमनादासकाका पूछते थे तो सहज भाव से 'घोड़ा दोड़ित', 'ग्रहं वोलामि' जैसे उत्तर देकर वर्ग-भर को हसा देते थे। इस संस्कृत-वर्ग का विशेष लाभ लिया तो देवदासकाका ने ग्रौर मेंने।

जमनादासकाका का सबसे महत्व का वर्ग था 'हिन्दस्वराज' का। बापूजी की लिखी हुई 'हिन्दस्वराज' पुस्तक पढ़ाने में वह अपना सारा कौशल खर्च कर रहे थे। 'हिन्दस्वराज' पढ़ते समय हमें ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात् बापूजी ही हमे पढ़ा रहे हैं। बड़ी सावधानी से हमारा सारा वर्ग इसे पढ़ता था। बापूजी के द्वारा स्थापित प्रत्येक सिद्धांत को समभने ग्रौर याद करने की पूरी कोशिश छोटे-बड़े सभी विद्यार्थी करते थे। हमारे मन में यह बात बैठ गई थी कि हिन्दुस्तान जाने पर बापू के सत्याग्रह के सैनिक के नाते हम पर प्रश्नों की भड़ी लगेगी ग्रौर तब बापूजी की बात समभाने की बुद्धिमत्ता हम नहीं दिखा पायेंगे तो हम हँसी के पात्र बनेंग।

श्रापस की बातचीत में भी हम लोग 'हिन्दस्वराज' के वाक्यों का श्रौर भाषा का प्रयोग करते थे, यहां तक कि प्रायः तीन महीने की श्रविध में 'हिन्दस्वराज' के इक्कीस प्रकरण हम लोगों को लगभग कंठस्थ हो गए थे।

जमनादासकाका से भी अधिक प्रभाव हम लोगों पर मिस स्लेशिन का पड़ा। मिस स्लेशिन श्रामतौर से बहुत बोलने वाली, विनोद करने वाली श्रौर चंचल स्वभाव की जान पडती थों, परतु पढ़ाते समय इतनी गंभीर श्रौर एकाग्र बन जाती थो कि छोटी उम्र की होने पर भी वड़े श्रादमी-सी मालूम देती थीं।

वह अग्रेजी, निबंधलेखन श्रौर किवता तीनों विषय अग्रेजी के माध्यम से पढ़ानी थीं। बड़े श्रौर पढ़ने में चतुर लड़कों को वह जरा देर में स्वाध्याय के लिए सूचनाएं दे देती थीं, छोटे तथा कमजोर विद्यार्थियों को सिखाने में अपना बहुत समय खर्च करती थी। नन्ही-सी मुन्नी रूखीबहन से लेकर बड़े-विद्यार्थियों तक सभी मिस स्लेशिन के कहने में रहते थे। उनके बुलाने पर बालक उनके पास दौड़कर जाता था श्रौर बड़ा विद्यार्थी उनकी सूचना का पालन खुशी खुशी करता था। फीनिक्स में रहने वाले प्रौढ़ पुरुष भी मिस स्लेशिन के श्राग्रह को टाल नहीं सकते थे।

बापूजी के पथ पर सीधा न चलकर उनकी छोटी-छोटी बातों का विरोध करने में मिस स्लेशिन को भिभक या क्षोभ नहीं होता था, शायद थोड़ा ग्रानद ही ग्राता था। मनमौजी तो वह थीं ही, इसलिए लड़कों को पढ़ाने ग्रौर विद्यालय का संचालन करने में वह ग्रपने स्वतंत्र विचार से चलती थीं। बापूजी की बताई हुई मर्यादाग्रों का बंधन वह सदैव नहीं मानती थीं। बापूजी किसी विद्यार्थी को ऊचा नवर ग्रौर किसी को नीचा नंवर देने के पक्ष में नहीं थे। जब कभी बापूजी कापी जांचकर नवर देते थे तव भी विद्यार्थियों को परस्पर के नंबरों की तुलना करने से रोकते थे। केवल ग्रपनी ही प्रगति की तुलना उन नंबरों से करने को कहते थे। मिस स्लेशिन ने नंबर ही क्या, ग्राग निकलने वाले लड़कों को इनाम देने की भी व्यवस्था की।

उन्होंने छोटे से लेकर बड़े तक तीन विभाग में निबंध लिखने की स्पर्धा का ग्रायोजन किया। फीनिक्स के बड़े कार्यकर्ताग्रों से भी निबन्ध लिखने का ग्राग्रह किया गया।

एक दिन मध्याह्न में प्रार्थना के स्थल पर सब लोग इकट्ठे हुए श्रौर सारी सभा के सामने चुने हुए निबंध पढ़े गए। श्रौरों के निबंध का कैसा स्वागत

हुम्रा यह तो मुफ्ते याद नहीं, परंतु इतना याद है कि बड़ों में मगनकाका का निबंध म्रव्वल माना गया म्रौर छोटों में में इनाम का पात्र ठहरा था।

गंदगी श्रौर श्रालस्य के श्रवगुणों पर एक श्रंग्रेजी किवता मिस स्लेशिन ने मुफे सिखाई थी श्रौर उसी विषय को लेकर मैंने वह निबंध श्रंग्रेजी में ही लिखा था। मजे की बात यह थी कि श्रंग्रेजी पढ़ाई में में सबसे पिछड़ा हुश्रा विद्यार्थी था। हिज्जों से मेरी पूरी श्रनबन थी, इसलिए जब कभी डिक्टेशन लिखवाया जाता, बेहद भूल निकलतीं। परंतु मिस स्लेशिन ने मेरी इस कमजोरी पर मुफे शीमन्दा करना बंद कर दिया था। भूलकर भी वह मुफसे हिज्जे नहीं पूछती थीं। न मुफसे रटने को कहती थी। सरल श्रौर संदर श्रंग्रेजी पुस्तक मेरे हाथ में देकर वह उसमें से श्रच्छी-श्रच्छी किवताएं सुनाती थी श्रौर बार-बार मुफसे पढ़वाती थीं। फिर उस पर मुफसे प्रश्नोत्तर करती थीं। कभी-कभी उसका श्रंथ लिख लाने को भी कहती थीं। इसका नतीजा यह हुश्रा कि मुफसे श्रागे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के निबंधों से मेरा श्रंग्रेजी निबंध श्रच्छा माना गया। मिस स्लेशिन के हाथ से मैंने इनाम में श्ररबिस्तान के दानवीर हातिमताई की जीवनी भेंट में पाई। वह मोटे श्रंग्रेजी टाइप में छपी हुई थी श्रौर उस पर मिस स्लेशिन के हस्ताक्षर थे। करीब पच्चीस वर्ष तक मेरे संग्रह में वह पुस्तक सुरक्षित रही। बाद में कहां गुम हो गई, पता नहीं चला। पर इस एक निबंध श्रौर इनाम की एक पुस्तक ने मेरे जीवन की प्रगति पर काफी श्रसर डाला।

बड़ों में मगनकाका का निबंध जो अब्बल आया था उसका इनाम क्या दिया गया मुक्ते याद नहीं, परंतु वह निबंध फीनिक्स-भर में सबके लिए प्रेरणादायी माना गया। बड़ों के निबंध गुजराती में थे और वहां पर मगनकाका की गुजराती भाषा सबने बहुत पसंद की। उस निबंध का कथानक था भारत के छोटे-से देहात में परिश्रम करने वाले एक किसान भाई-बहन का और उनके पसीने से लहराने वाली सुंदर खेती का।

पाठशाला की पढ़ाई के अतिरिक्त दूर-दूर तक अमण के लिए विद्यार्थियों को ले जाने का सिलसिला भी मिस स्लेशिन ने चलाया। अवोका का समुद्री किनारा हमारे यहां से छः मील दूर था, माउन्टेजकम्ब का सात-आठ मील। अवोका जाने में मीलों तक बालू और गोखरू का रास्ता पार करना पड़ता था और वहां का तट निर्जन होने से दिन-भर धूप आदि का कष्ट उठाना पड़ता था। माउन्टेजकम्ब में बस्ती थी, पर चट्टाने ऐसी खतरनाक थीं कि वहां समुद्र-स्नान करने का साहस कम होता था। दोनों स्थलों पर नहाने के बाद जब लौटते थे तब हम मन में सोचते थे कि दुबारा इस यात्रा में नहीं आयंगे, लेकिन मिस स्लेशिन धौर रावजीभाई जब टोली लेकर समुद्र-स्नान के लिए निकल पड़ते थे तब घर पर एक-दो विद्यार्थी भी मुश्किल से रुकते थे।

जब मिस स्लेशिन हम लोगों को पैदल डरबन की यात्रा कराती थीं तब हमें लगातार तीस-बत्तीस मील चलना पड़ता था। तगड़े युवकों से भी वह ग्रागे चलती थीं। थकती तो थीं ही नहीं। जब रास्ते में हम लोग केवल गोरी बस्ती से गुजरते थे तब ग्रनेक गोरे लोग मिस स्लेशिन की ग्रोर कोघभरी दृष्टि से घूरते थे। हिन्दुस्तान के काले लड़कों के यूथ को लेकर पढ़ी-लिखी गोरी कुमारिका इस तरह से जाती थी, यह उनके दिल को चुभता था, परन्तु वे जानते थे कि यह मंडली गांधी के फीनिक्स ग्राश्रम की है ग्रौर उस समय गांधी स्मट्ससाहब से समभौते की बात कर रहे थे; इसलिए गोरे लोग गम खा जाते थे।

इस प्रकार फीनिक्स का हमारा ग्रांतरिक विद्यालय चार-पांच महीने ही चला, परंतु वह था प्राणवान विद्यालय।

#### : 30:

## भारत लौटने को तैयारी

सत्याग्रह-ग्रांदोलन की समाप्ति होने पर बापूजी के सामने यह प्रश्न विशेष रूप से उपस्थित हो गया कि ग्रब हिन्दुस्तान लौटने पर किस प्रकार जीवन बिताया जाय? भारत के जलवायु में—वहां के विविधतापूर्ण वाता-वरण में—फीनिक्स के साधक-जीवन को किस प्रकार ग्रौर भी उज्ज्वल बनाया जाय? दक्षिण ग्रफीका के सत्याग्रह-संग्राम की समाप्ति उनके लिए विश्रान्ति का ग्रवसर नहीं था, ग्रिपतु विशेष कठिन जीवन के लिए सामने ग्राया हुग्रा गम्भीर पर्व था। जिस सत्याग्रह की दक्षिण ग्रफीका में सफलता प्रतीत हो रही थी उसका हिन्दुस्तान में ग्रौर भी जितना बन सके ग्रधिक विकास साधने की मनोकामना बापूजी के मन में वेग पकड़ रही थी। सत्याग्रह का ग्रगांच ग्रौर ग्रमोंच बल विश्व को दिखा देने के ग्रदम्य संकल्प को वह ग्रपने हृदय में दृढ़ कर रहे थे। इस उद्देश्य से वह ग्रपना एवं ग्रपने संगी-साथियों का जीवन पूरा तथा श्रेष्ठ ग्रौर सत्याग्रह को मुशोभित करने योग्य

बनाने के लिए जी-जान से प्रयास कर रहे थे। इन प्रयासों में बापूजी के विचार से स्वाद-जय एक ग्रनिवार्य साधन था।

फीनिक्सवासियों की अधिक संख्या का जब बापूजी के साथ भारत स्राना निश्चित-सा हो गया तब फीनिक्स की सामूहिक रसोई में दूध-घी का सर्वथा त्याग करना बापूजी का सब से अधिक महत्त्व का प्रयोग था। बापूजी के दिल में यह आग्रह बना हुआ था कि हिन्दुस्तान में, जहां पर सैंकड़ों व्यक्ति भूखें मरते हैं, अथवा निरे सत्, ज्वार-मक्का के पतले दिलए या उससे भी अधिक हीन आहार से उदर-पोषण करते हैं, वहां हम लोगों को ऐसे ही आहार की आदत डालनी चाहिए, जो गरीबों के बीच अनुचित मालूम न दे।

दूध के परित्याग के बारे में बापूजी की एक तीन्न भावना यह भी थी कि यदि बालक युवावस्था में प्रवेश करने से पूर्व ही दूध के बने हुए पदार्थों का सेवन छोड़ दे तो उसके लिए अन्य प्रकार के संयम आसान हो जायंगे और उसे ब्रह्मचर्य का पालन सहज प्रतीत होगा। मांस, मछली, अडे आदि के समान दूध भी जानवर के रक्त-मांस से प्राप्त वस्तु होने के कारण मनइन्द्रियों को चंचल बनाने और शरीर की रक्त आदि धातुओं में विकृति पैदा करने का बड़ा बलवान निमित्त बन सकता है। सच्चे सत्याग्रही के लिए विवाह आदि के पचड़े से अलग रहकर और इस प्रकार निर्देद ब्रह्मचारी बनने के लिए दूध का परित्याग बहुत ही सहायक है। इस प्रकार का विश्वास बापूजी के दिल में इतना सुदृढ़ बना हुआ था कि इसके विपरीत किसी भी प्रकार का तर्क उनपर असर नहीं करता था।

नौजवानों में से श्रौरों के मुकाबले जमनादासकाक्यू दूध-घी का त्याग करने के बहुत ज्यादा खिलाफ थे। बापूजी के सामने उन्होंने प्रपना विरोध खुलकर प्रकट कर दिया था। इसलिए बापूजी ने जब जमनादासकाका को केपटाउन से फीनिक्स भेजा तब पत्र के द्वारा उन्होंने पहले से ही फीनिक्स में सूचना भेज दी थी कि "जमनादास के लिए घी खरीदकर रखना।" परन्तु फीनिक्स-भर में इस तरह एक ही व्यक्ति के लिए श्रपवाद किया जाय यह जमनादासकाका ने श्रपने लिए उचित नहीं समका। इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से फीनिक्स के श्रनुशासन में रहना पसंद किया। घी के बदले में वहां पर जैतून का तेल मिलता था। उसे वह खा नहीं पाते थे, इसलिए रूखा श्राहार लेकर ही उन्होंने संतोष किया। परन्तु बापूजी से उन्होंने इस विषय पर बहुत पत्र-व्यवहार किया। जमनादासकाका की मुख्य दलील यह थी कि हमारे श्रार्यावतं में प्राचीन ऋषि-मुनियों ने दूध-घी का त्याग करने का श्रादेश नहीं दिया, बल्कि मंदिरों में तो एकादशी के फलाहार में घी-दूध का ही प्रयोग किया जाता है। वह श्रधिक पित्र समक्षा जाता है श्रौर तेल

वर्जित माना जाता है। इन पत्रों के उत्तर में बापूजी ने जमनादासकाका को निम्न पत्र भेजें थे:

श्राषाढ़ बिदी १, १६६६

चि. जमनादास,

दूध के विषय में किसी ने कुछ विचार किया ही नहीं होगा, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। में समभता हूं कि दूध के बिना काम चलाने वाले बहुत-से मनुष्य होंगे। किन्तु में कह चुका हूं कि किसी महापुष्य ने हिन्दुस्तान में मांस का जो परित्याग करवाया वह इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन था कि दूध के बारे में लिखने या कहने वाले नजर नहीं ग्राते। किन्तु यह हमारे ग्रज्ञान के कारण है। हमने सवकुछ पढ़ा नहीं है। सबको देखा नहीं है। एक ही कसौटी उत्तम है—भूतकाल में विचार किया गया हो या न किया गया हो, पर बुद्धि को वह बात जचती है या नहीं?

फिर दूध को त्यागने में किसी ने न पाप बताया है, न माना है।
——बापू के भ्राशीर्वाद

एक ग्रन्य पत्र में बापूजी ने लिखा: चि॰ जमनादास,

पिवत्र माने जाने वाले तीर्थ-स्थानों में तेल को त्याज्य ग्रौर घी को पिवत्र माना जाता है, इसका कारण वही मालूम होता है जिसका मैने अनुमान किया है। हिन्दुस्तान जब मांसाहारी ही था ग्रौर किसी ने बहुत-से लोगों को निरामिषाहारी बनाया तब घी को ग्रित पिवत्रता दी। इसलिए हम लोग ग्रपने ग्राहार में बेहद घी बरतते हैं यहां तक कि रसोई में जितना ग्रिधिक घी हो उतनी ही वह श्रेष्ठ मानी जाय। इससे बढ़कर ग्रौर क्या ग्रधिक घी हो उतनी ही वह श्रेष्ठ मानी जाय। इससे बढ़कर ग्रौर क्या ग्रधिक घी हो उतनी ही वह श्रेष्ठ मानी जाय। इससे बढ़कर ग्रौर क्या ग्रधिक घी हो सकता है? लेकिन मान्यता ऐसी ही चली ग्रा रही है। इस कारण पिवत्र स्थानों में भी घी को उच्च-पद दिया गया। परिवर्तन करने वाले ने मान लिया कि लोग घी खूब लेंगे तो उनको मांस की ज्यादा ग्रावश्यकता महसूस नहीं होगी। इस प्रकार के उद्देश्य से इंग्लैंड के शाकाहारी (वेजिटेरियन) लोग भी ग्रडों का इस्तेमाल करते हैं। ग्रंडों को उन लोगों ने प्रायः पिवत्रता का स्थान दे दिया है।

स्वाद को जीतने के बारे में तुमने जो क्लोक उद्धृत किया है वह तो मैंने देखा हैं। फिर भी मेरी टीका सही बैठती है। एक क्लोक का कुछ ग्रसर नहीं होता। उन लोगों ने इस बात पर जोर नहीं दिया है। ग्रगर दिया होता तो ठाकुरद्वारों में हरएक बहाने से मिष्टान्न न रहते। प्रत्येक उत्सव श्रीर पर्व के दिन घी-गुड़ के सीधे देने की बात न रहती। ब्रह्मभोज भी नहीं

होते श्रीर इन दिनों तो ऋषि लोग श्रीर साधुगण भी स्वादेन्द्रिय को जीतते नहीं हैं, परन्तु उससे जीते गए देखे जाते हैं। यह बात बहुत लम्बी-चौड़ी हैं। किसी के ऐब बताने के लिए ऐसा कहें तो पाप के भागी बनें। परन्तु अपने श्रीर परायों के उपकार की ही जहां मुख्य बात हैं वहां चाहे कैसे भी गण्यमान्य पुरुष क्यों न हों उनके बारे में भी जो श्रपूर्णता हम देखें उसपर विचार करने का हमारा कर्त्तव्य है।

—बापू के ग्राशीर्वाद

श्रीर भी एक पत्र बापूजी ने लिखा:

जेठ बिदी १४, १९६९

चि० जमनादास,

दुग्धोपचार की पुस्तक में देख गया हूं। मुभे ठीक नहीं लगी। किन्तु मेरी मनःस्थिति ही ऐसी है। यदि कोई मांस के सम्बन्ध में शरीर को श्रेष्ठ बनाने वाले भारी गुणों को साबित कर दे तो भी वह त्याज्य है। मेरे लिए दूध के विषय में भी यही किस्सा है। वह मांस का ही रूप है श्रीर मनुष्य को उसे खाने का श्रिधकार नहीं है। बच्चा माता का दूध पीता है, इसलिए मनुष्य को गाय का दूध पीना चाहिए, यह बात तो श्रज्ञान की सीमा है।

—बापू के स्राशीर्वाद फाल्गुन सुदी ६, १६६६

चि० जमनादास,

्र तुम दूध-दही को त्यागोगे नहीं, यह ठीक है, पर उसको प्रधान पद मत देना।

-बापू के स्राशीवदि

फीनिक्स में बगीचा था, विशाल भूमि पर ऊंची घास छाई रहती थी, परंतु वहां गोशाला नहीं थी। वहां एक भी गाय किसी ने नहीं पाली थी। डरवन शहर के दुग्धालय से रोजाना बड़े-बड़े दूध-पात्र ट्रेन द्वारा आते थे। कभी सामने वाली टेकरियों से कोई हिन्दुस्तानी किसान अपनी गाय का थोड़ा-सा ताजा दूध पहुंचा देता था। फीनिक्स में साग-सब्जी का स्वावलंबन था, दूध का नहीं था। संस्था की इस कमी पर कभी बापूजी को असंतोष पैदा होते हुए मैंने नहीं देखा। बाहर से दूध मंगाने की कुछ भी परेशानी किसी को महसूस नहीं हो रही थी। परंतु ज्योंही हिन्दुस्तान आने की तैयारी होने लगी, महीनों पहले से फीनिक्स में दूध मंगाना बिल्कुल बंद कर दिया गया।

दूध को वीजित करने पर उसके स्थान में कौन-सी वस्तु ली जाय, इसका निश्चय करना ग्रासान नहीं था। बापूजी की सूचना से एक के बाद

एक कई प्रयोग किये गए, क्योंकि भारत में फल तो छूटने वाले थे ही, दूध भी छोड़ने पर क्या लिया जाय, यह समस्या थी।

इस प्रकार का पहला प्रयोग, जो मुफे याद है, बादाम का था। फीनिक्स के भोजन में सुबह-शाम गेहूं की बनी जो कॉफी मिलती थी, उसमें श्राधा से ज्यादा दूध रहता था। दूध के बंद होने के साथ गेहूं की काफी का बंद हो जाना मानो पूरी सामूहिक रसोई का संतोष समाप्त हो जाना था।

कॉफी में दूध के बदले शुरू-शुरू में बादाम घोंटकर उसका दूध-सा मिलाया जाने लगा। गेहूं की कॉफी में इस नए दूध का मिश्रण मुक्त-जैसे बालकों को बहुत पसंद ग्राया। दूध न मिलने का रंज मन में नहीं रहा।

परन्तु बादाम का प्रयोग कुछ ही दिन चल पाया। भारत की गरीबी को देखते हुए यह प्रयोग म्राहार की दृष्टि से सफल हो तो भी चल नहीं सकता था। इसलिए भ्रमीरों के बादाम को छोड़कर गरीबों के बादाम का प्रयोग शुरू हुग्रा, भ्रथांत मूंगफली भिगोकर तथा घोटकर उसका दूध बनने लगा। श्रौर हमारा कॉफी के पेय का म्रानन्द चालू रहा।

परंतु पेय की तुष्टि मिल जाने पर दूध की गरज हर प्रकार से पूरी नहीं हो सकती थी। दूध में जो पोषक तत्व होता है उसकी हमारे नित्य के भोजन में ही कमी रह जाती थी। इस हेतु से मूंगफली का प्रयोग दुबारा नए ढंग से शुरू किया गया। पोषक तत्वों की दृष्टि से मूंगफली की पोषक शक्ति भरपूर होती हैं, लेकिन दूध की तरह वह सुपाच्य वस्तु नहीं हैं। मूंगफली को पचाने में ग्रासान बनाने के लिए उसे दाल की तरह पानी में पकाने का प्रयोग किया गया। किंतु दो-ढाई घंटे तक खौलने पर भी मूंगफली पकने वाली चीज साबित नहीं हुई। तब रात-रात-भर उसे डबल रोटी वाली भट्टी पर रखा जाने लगा। दस-बारह घटों तक पकने के बाद वह कुछ मुलायम होती थी फिर भी पूरी तरह पकती तो थी ही नहीं। इस तरह घटों तक पानी में पकने के बाद मूंगफली कुछ ऐसी बदस्वाद हो जाती थी कि भात-रोटी के साथ उसे खाना कठिन हो जाता था।

नित्य के भोजन में मूंगफली का यह प्रयोग कई सप्ताह तक चलता रहा। फिर दो नई चीजों का प्रवेश फीनिक्स के भोजन में हुआ और उबली मूंगफली के प्रयोग की इतिश्री कर दी गई। ये दोनों चीज दक्षिण अफ्रीका की विशेष पैदावार थीं। एक का नाम था 'सावर फिग्स' और दूसरी का नाम था 'काफिर नट्स'।

'सावर फिग्स' केपटाउन में बापूजी के हाथ लगे थे, ऐसा कुछ मुक्ते याद है। ग्रंग्रेजी 'सावर फिग्स' का शब्दानुवाद होता है, 'खट्टे ग्रंजीर'; परन्तु इन्हें 'खट्टे अंजीर' क्यों कहा जाता था, यह मेरी समक्ष में नहीं आया। खाने में वे खट्टे के बजाय खारे-खारे होते थे। अलोना वृत रखनेवालों के लिए वह नमक का काम देते थे। केपटाउन के पास समुद्र-तट पर इनकी पैदावार होने की बात मैंने सुनी थी। 'काफिर नट्स' फीनिक्स से कुछ दूर के जंगल में रहने वाले हब्शी लोग अपने खेत में पैदा करते थे। हम लोगों को इतने वर्षों तक इस आहार का पता क्यों नहीं चला, यह मेरे मन में एक आइचर्य ही रहा। 'काफिर नट्स' का स्वाद अच्छा था। उन्हें उबालकर ही खाया जाता था। उबालने पर उन्हें पकने में देर नहीं लगती थी और पकने पर वे शकर कंद-जैसे मुलायम पड़ जाते थे। इस खाद्य को प्राप्त करने के बाद हमारे यहां मूंगफली को पकाने का सिलसिला बंद हो गया था। खाद्य तथा पोषण की दृष्टि से अब दूध के बदले दूसरी वस्तु ढूढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ऐसा कुछ विश्वास हम लोगों में बढ़ चला था। फिर भी यह चिन्ता मन में थी कि भारत पहुंचने पर यह प्रयोग चलेगा या नहीं ? वहां यह चीज कैसे मिलेगी ? परंतु फीनिक्स से दलबल सहित हम लोग चले तबतक हमारे नित्य के भोजन में ये मीगियां महत्व का आहार बनी हुई थीं।

केपटाउन से लौटने के बाद बापूजी ने फीनिक्स के विद्यार्थियों ग्रीर नौजवानों के शरीर पर दूध-घी छोड़ने से होने वाले परिणाम पर बारीकी से विचार किया। पौष्टिकता के हिसाब से दुग्धाहार की क्षतिपूर्ति करना उन्हें ग्रावश्यक जान पड़ा। ग्रन्यों के मुकाबले देवदासकाका का शरीर बहुत पतला-छरहरा था। उनके शरीर में स्फूर्ति बहुत थी भ्रौर बल भी था; परंतु देखने में दुर्बल नजर स्राते थे। उनके शरीर को घी-दूध के स्रभाव में ग्रीर भी दुर्वल होने से बचाना ग्रावश्यक था। दुग्धाहार को बन्द करने के समय यदि पूज्य वा बीमार न होतीं ग्रीर फीनिक्स में उपस्थित होतीं तो मेरा खयाल है कि इन प्रयोगों की रफ्तार इस प्रकार से न चल पाती जिस प्रकार वह चलाई गई थी । बापूजी के म्रादेश पर भोजन में जो प्रयोग श्रीर परिवर्तन शीघ्रता से हो रहे थे उनपर थोड़ा-बहुत स्रकुश रखने वाला बा के सिवा और कोई न था। फीनिक्स का सामूहिक भोजनालय बापूजी के रसोईघर में ही चलता था श्रीर सब विद्यार्थियों के लिए जो कुछ पर्कता था वही बापूजी के ग्रपने बेटों को भी मिलता था। रामदासकाका श्रौर देवदासकाका को तो बापूजी के पुत्र होने के नाते ग्रीर भी कड़ाई से इसका पालन करना पडता था।

बापूजी ने यह निश्चय किया कि शरीर की पुष्टि के लिए देवदासकाका को कुछ विशेष खुराक देने की ग्रावश्यकता है। तब उन्होंने दोपहर के भोजन के बाद प्रतिदिन दस-दस बादाम देवदासकाका को देना प्रारम्भ किया। देवदासकाका के बाद मेरी बारी ग्राई, क्योंकि मेरी गिनती भी कमजोर लड़कों में थी।

भोजन-समाप्ति के बाद चौका-बरतन के अपने काम से छुट्टी पाकर हम दोनों बापूजी के पास जाते थे। बापूजी उस समय या तो अपना भोजन कर रहे होते, या रसोईघर के किसी-न-किसी काम में लगे होते थे। एक खास बोतल से वह हमारे हाथ में गिनकर दस-दस बादाम दे देते थे। बापूजी की इस कृपा से मेरे दिल का उत्साह बहुत बढ़ जाता था। बादाम का प्रयोग शुरू कराते समय बापूजी ने मुक्ससे कहा, "देख, इसे तुरन्त मत खा जाना, चलते-फिरते धीरे-धीरे खूब चबाकर खाना। एक-एक बादाम को मुंह में तबतक चबाते रहना जबतक कि वह बिल्कुल दूध न बन जाय। उसके दूध-जैसा बन जाने के बाद ही उसे गले से नीचे उतारना।"

बापूजी ने हमारे भोजन के ढंग में भी कुछ परिवर्तन कर दिया। मेज-कुर्सी पर बैठकर खाने का तरीका बन्द कर दिया गया और बाहर के बरामदे में हिन्दुस्तानी ढंग से फर्श पर पालथी मारकर पंक्ति में बैठने का तरीका शुरू किया गया। हममें से बहुत से नौजवान ऐसे थे जो फर्श पर पालथी मारकर बैठने का ढंग जानते ही न थे और कई सप्ताह तक उन्हें अपने पैरों को इस तरह मोड़ने में तकलीफ उठानी पड़ी। नीचे बैठने में घुटने और टखने ऐसे दुखते थे कि कुर्सी की बारबार याद आजाती थी, परन्तु हम भारतवासी थे, इसलिए बैठने की भारतीय आदत हमें डालनी थी। इसी प्रकार भोजन में चम्मच का उपयोग छोड़कर हाथ से खाने की विधि भी हमें सीखनी पड़ी।

फीनिक्स में चीनी मिट्टी के या तामचीनी के बरतन काम में लाये जाते थे। इन दोनों ही विलायती चीजों को छोड़कर लकड़ी के बरतनों के प्रयोग पर बापूजी ने जोर दिया। वह स्वयं तो पहले से ही छोटी-सी-कठौती और लकड़ी का चम्मच अपने इस्तेमाल में लाते थे। औरों के लिए भी वह लकड़ी के बरतन प्राप्त करने की कोशिश करते रहे; परन्तु अधिक नहीं मिले, केवल छः कठीतियां मिलीं। ये कठौतियां सुन्दर थीं और किसको दी जायं, यह तय करना कठिन हो गया। दो दिन तक कोई निर्णय न हो पाया तब बापूजी ने चिट्ठी डालकर इन छः कठौतियों का बंटवारा करने का निश्चय किया।

उस दिन शाम की प्रार्थना के बाद इन कठौतियों के लिए चिट्ठी डालने का कार्यक्रम बहुत मनोरंजक रहा। छः ग्रदद के लिए बारह-मंद्रह उम्मीदवार थे। चिट्ठी में ग्रपना नाम दर्ज करनेवालों की बापूजी मीठी चुटिकयां लेते जाते थे, "बोलो, श्रलोना करना मंजूर हैं? भोजन में कौनसा नया प्रयोग करोगे?" इत्यादि। नवीन प्रयोग का साहस करने के लिए जो तैयार थे उन्हीं का नाम बापूजी ने चिट्ठी में लिखा। फिर प्रत्येक चिट्ठी को श्रपने हाथ से गोलियां बनाकर उन्हें चौसर खेलने की कौड़ियों की तरह मेज पर बिखेरा।

श्रव प्रश्न यह उठा कि कौन चिट्ठी उठाये ? थोड़ी-सी बहस के बाद बापूजी ने निश्चय किया कि कोई वयस्क व्यक्ति चिट्ठियां न उठाये। छोटा, निर्दोष श्रौर चतुर बालक ही उठाये। यह मान मेरे छोटे भाई कृष्णदास को मिला। बापूजी ने उसे तरीका समभाया श्रौर वह एक-एक गोली उठाकर बापूजी के हाथ में देता गया। हर नाम के निकलने पर बड़ी तालियां बजती रहीं। दूसरा नाम मगनलालकाका का था। मेरे दिल में विचार उठा कि नसीब भी न्याय को देखता है। सबसे श्रिधिक सुयोग्य का नाम चुनने में नसीब ने गलती नहीं की। छः में पांचवां नाम मेरा निकल श्राया तब मुक्ते बड़ी खुशी हुई। बापूजी बोले, "लो, यह परभूदास का नाम भी श्रा गया।" फिर मृक्तसे पूछा, "बोल, तू इसे सम्भालेगा या तोड़-फोड़ डालेगा? गंदी तो नहीं रखेगा?" में क्रेप गया, पर साहस से वादा किया—"सम्भालूंगा।"

में सबसे छोटा था इसलिए सबसे पहले मुक्ते ग्रपनी मन-पसन्द कठौती उठा लेने को कहा गया। मैंने मजाक से नाजुक ग्रौर सुन्दर कठौती उठा ली।

इस कमाई का प्रभाव मेरे मन पर बरसों तक रहा। फीनिक्स में ही नहीं, भारत में ग्राने पर भी चार-पांच वर्ष तक में उसी में भोजन करता रहा। इस काष्ठपात्र में भोजन करते समय सदैव ग्रपने मन में संकल्प दृढ़ करता रहा कि ग्रस्वाद-त्रत के प्रयोग में मुभे बापूजी के सामने हारना नहीं है। वह चाहें कितना ही ग्रलोना करा लें ग्रीर ग्रच्छी चीज न दें, में सभी नियमों का पालन करूंगा। इस संकल्प में मुभे प्रायः सफलता भी मिली।

# उपसंहार 'आजु धन्य मैं धन्य ऋति'

आजु घन्य में घन्य अति, जद्यपि सब विधि होन । निज जन जानि राम मोहि, सन्त समागम दीन्ह ।। नाथ, जथामति भाषेऊं, राखेऊं नहि कछु गोद्द ।। चरित सिंधु रघुनायक, थाह कि पावद्द कोद्द ।।

-रामचरितमानस

संत-महात्माश्रों के चिरत-सागर में जितना श्रिषक गहरा उतरा जाय, उसकी विशालता तथा उसका प्रभाव चित्त को श्रिषकाधिक उत्साह, विनय श्रोर श्राश्चयं से भरते जाते हैं। फिर बापूजी के जीवन में जो उन्नत ज्वाला प्रज्विलत होती रही है उसका प्रकाश तो चित्त को श्रोर भी श्राश्चर्य-मुग्ध बना देता है। उसकी थाह पाना मुभ-जैसे श्रल्प बालक के लिए श्रसंभव ही है। किन्तु ईश्वर ने मुभे ऐसा श्रवसर दिया कि में बापूजी के जीवन-सिंघु में श्रपन बचपन से ही, जान में या श्रनजान में, गोता लगाता रहा। वास्तव में बापूजी की जीवनी को सागर के समान श्रगाध स्वरूप धीरेधीरे प्राप्त हुश्रा है। बापूजी के सुचरित का सागर श्रपने-श्राप प्रकट हो गया है, श्रथवा देवयोग से संसार के सामने विस्तीणं क्षितिज पर लहराने लगा है, ऐसी बात नहीं है। उनके चरित-सिंघु का श्रारम्भ पहले छोटी श्रीर बाद में वेगवती सरिता के रूप में हुश्रा है। पृथ्वीतल पर बहनेवाली सहस्रों सरिताश्रों के बीच गंगा की धारा ने जिस प्रकार लोक-हृदय में श्रपना श्रनोखा स्थान जमा लिया है उसी प्रकार बापूजी की जीवन-सरिता ने मानव-जीवन के श्रनेकानेक प्रवाहों के बीच श्रपना श्रनोखा स्थान प्राप्त कर लिया है।

बापूजी के जीवन की यह त्रिभुवनपावनी सुरसरि सुदीर्घ क्षेत्र में प्रवाहित हुई है। उस सुरसरि के प्रारम्भिक पथ का जो सौंदर्य श्रीर जो महिमा श्रपने चर्म-चक्षुश्रों से मैं देख पाया था तथा उस श्रद्भुत वातावरण की जो सुरभि श्रपनी श्रन्प शक्ति से में ग्रहण कर पाया था, उसको इन पंक्तियों में शब्दांकित करने का मैंने थोड़ा-बहुत दुस्साहस किया है।

न जाने क्यों श्रपने श्रन्तर की गहराई में देवी हुई बातों को जब मनुष्य बताने लगता है तब चाहने पर भी वह श्रपनी वाणी पर रोक नहीं लगा पाता। श्रपने कड़वे-मीठे श्रनुभवों को सुनाते-सुनाते वह श्रघाता ही नहीं। कुछ ऐसा उत्साह उसके भ्रन्तर से फूट पड़ता है कि सुननेवाला चाहे पसन्द करे या न करे, वह भ्रपनी राम-कहानी कहता ही चला जाता है। जब छोटे-मोटे भ्रनुभवों की स्मृतियां मनुष्य को इस प्रकार बहा देती हैं तब बापूजी के पुण्यस्मरण से उठनेवाली हृदय की भावुकता रोकी न रुके तो भ्राक्चर्य ही क्या?

बापूजी का पुण्यस्मरण ऐसे महापुरुष का पुण्यस्मरण है जिनके साथ रहकर भी हम उन्हें पहचान नहीं पाये, उनके वचनामृत की घारा में बहन पर भी उस अमृतवाणी का यथावत आचमन नहीं कर पाये, अपनी निजी आंखों से उनकी महानता को देखकर भी तथा उनकी कृपा से हर्ष-गद्गद होकर भी उन्हें समक नहीं पाये। ऐसे महामानव के चरणामृत का आचमन करते-करते परितृष्ति हो भी कैसे!

परन्तु प्रब ग्रावश्यक है कि में यहां पर हक जाऊं। दक्षिण ग्रफीका के सत्याग्रह-सग्राम की कहानी यहां पूरी नहीं होती। गांधी-स्मट्स समभौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद भी सत्याग्रह के मौलिक ग्रध्वर्यु के नाते दक्षिण ग्रफीका से प्रयाण करने की घड़ी तक, उस सत्याग्रह को सफल बनाने के लिए बापूजी ग्रागे कदम बढ़ाते ही जा रहे थे, किन्तु इस पुस्तक का उद्देश्य दक्षिण ग्रफीका के सत्याग्रह का राजकीय इतिहास चित्रित करने का नहीं है। यहां पर मैंने यह दिखाने का यत्किचित प्रयत्न किया है कि बापूजी ने स्वयं ग्रपने-ग्रापको किस प्रकार बनाया, ग्रपने को ग्रपना यथार्थ शिष्य बनाने में उन्होंने किस प्रकार सफलता पाई, सत्याग्रह का प्रादुर्भाव किन परिस्थितियों के बीच हुन्ना, सत्याग्रही जीवन की गहरी नींव फीनिक्स की ग्रनोखी सस्था में किस प्रकार डाली गई, श्रौर छोटे-छोटे बालकों को तथा ग्रल्हड़ नवयुवकों को निराले ढंग की शिक्षा-दीक्षा देने का ग्रपना नया प्रयोग किस उत्साह से उन्होंने किया।

यह सब जब मैंने देखा तब मुफे यह सुध नहीं थी कि मुफे जन्म-जन्म का यह दुर्लभ लाभ मिल रहा है। जब मेरे घ्यान में यह आया कि बापू-जी की छत्र-छाया में मेरा जो बाल्य-काल बीता वह मेरे जीवन की बहुत बड़ी निधि है तब मैं अपने हृदय पर सतत बोक्ता-सा अनुभव करने लगा। मुफे चिन्ता होने लगी कि इतने अमूल्य सुयोग का कुछ भी सद्व्यय में नहीं कर पाऊंगा तो अपयश का भागी बनूंगा। बापूजी से प्राप्त संस्कार-निधि को अपने जीवन में चरितार्थ करना तो अलग रहा, उसपर अपनी अविचल निष्ठा बनाए रखना भी जीवन की बड़ी कसौटी है। तब मैंने सोचा कि और कुछ मुक्तसे बने या न बने, बापूजी से प्राप्त इस अनुपम संस्कार-निधि का बलान तो करूं—-ग्रपने संगी-साथियों को यह भव्य खजाना दिला तो दूं।

इसी भावना से प्रेरित होकर सहृदय पाठकों के सामने उपस्थित होने का कठिन साहस मैंने किया और मैं इस ग्रंथ का तंतु यहां तक ले श्राया। ग्रब ग्रागे बढ़ना ग्रौर भी कठिन जान पड़ता है। बापूजी का जीवन यहां से भागे एक नया ही मोड़ लेता है। जैसे कलकल-निनादिनी भागीरथी हिमालय की श्रनेकानेक घाटियों में से बहती हुई हरिद्वार के पास श्राकर एकदम चौड़े मैदान में फैल जाती है और इस किनारे पर से पार के किनारे तक विस्तीर्ण गंगा-पट में बहनेवाली सभी धाराख्रों को एक साथ, एक नगर में, देखना मुक्किल हो जाता है, वैसे ही बापूजी की जीवन-सरिता को यहां से आगे चित्रांकित करना दुष्कर हो जाता है। अबतक, अर्थात् केपटाउन से बापूजी के फीनिक्स लौटने तक, उनकी साधना ग्रधिकतर ग्रपनी निजी साधना थी श्रौर बाद में उसने ग्रागे बढ़कर समिष्टिगत साधना का विशाल रूप ले लिया। अवतक बापूजी अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करने में श्रीर उसे सफलता से संचालित करने में श्रपनी श्रदम्य प्राणशक्ति को लगाए हुए थे, अब के बाद वह अपने-अपने चुने हुए अन्य व्यक्तियों को अपने अंगप्रत्यंग के रूप में नाथकर निज के व्यक्तित्व को विराट रूप देने के लिए ग्रागे बढ़े। यहां से ग्रागे चलकर बापूजी के व्यक्तित्व के विकास का इतिहास सत्याग्रह-ग्राश्रम के विकास का इतिहास बन जाता है।

मेरे मन में यह विश्वास पक्का हो गया कि दक्षिण ग्रफीका के सत्या-ग्रह के ग्रन्तिम दौर में तथा विशेष रूप से केपटाउन में मानव-सुलभ छोटी-मोटी दुर्बलताग्रों को बापूजी सदा के लिए पार कर गए। मान-ग्रपमान, बड़प्पन-ग्रभिमान, कोध-मोह ग्रादि के सागर को बापूजी ग्रगस्त्य की तरह पी गए, उन्होंने मृत्यु-भय को जड़-मूल से उखाड़ फंका। उन्होंने विचार ग्रीर कर्म को समकक्ष बना लिया ग्रीर इन्हीं शुभ घड़ियों में वह मानव से महामानव बन गए।

ऐसी विराट मूर्ति के साधनामय जीवन का यथाशक्य समग्र स्मृति-चित्र शब्दांकित करने का मैंने इस पुस्तक में प्रयत्न किया है। पता नहीं मैं ऋपने मन में समाई हुई उस भव्य मूर्ति को कहां तक कागजों पर चित्रित कर पाया हूं।

बहुत वर्ष पहले के ग्रौर वह भी बिल्कुल बचपन के स्मरणों को जुटा-जुटाकर जब मैं इन प्रकरणों की रचना करने लगा तब मन में यह डर बना रहा कि मैं इसमें तथ्य के बदले काव्य की श्रोर तो श्रधिक नहीं बह रहा हूं? स्मरणों की शृंखला को तैयार करते समय पहले वाली कड़ी पीछे श्रौर पीछे वाली कड़ी श्रागे नाथ लेने की भूल तो नहीं करता हूं? श्रथवा, बात का रंग जो था उससे गहरा तो नहीं बैठ रहा है?

गुजराती में जब ये प्रकरण प्रकाशित हो रहे थे तब पूज्य महादेवभाई ने मुक्तसे एक बार प्रश्न किया था कि "जब तेरे पास उस समय की डायरी नहीं है, तब भी तू फीनिक्स-पुराण लिखता जा रहा है। ऐसी बात तो नहीं है कि जैसे मकड़ी ग्रपने पेट में से ही ग्रपना जाला बनाती रहती है वैसे तू भी ग्रपने उदर से ही मनमानी बातें गढ़ रहा है?" फिर विनोद के साथ पीठ ठोकते हुए खुद ही बोले, "घबराग्रो मत। मैंने यों ही तुम्हें सावधान किया। इतन विस्तार से जो बातें दे रहे हो, ठीक कर रहे हो। पर कहीं लिखने के प्रवाह में कपोल-किल्पत किस्से न ग्रा जायं, यह ध्यान रखना। मैं सब पूरे गौर से पढ़ता हूं। ग्रच्छा ग्रा रहा है।"

मैंने महादेवभाई को विश्वास दिलाया कि जो बातें मेरी स्मृति में बहुत घुंघली हैं तथा जिनके तथ्य के विषय में मुक्ते शंका पैदा हो सकती हैं, उनका उल्लेख करने से मैं बचता हूं ग्रौर तथ्य को तोड़ने-मरोड़ने का ग्रपराध भूल से भी न कर बैठूं, इसके लिए भरसक सावधानी रखता हूं।

महादेवभाई ने तो मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया, परन्तु मेरे दिल में इस ग्रालोचना का भय कायम रहा ग्रौर बार-बार मेंने ग्रपनी स्मृति को कसा। इन प्रकरणों को जांचने के लिए मेंने ग्रपने पिताजी से विनती की। जहां कहीं उनको सन्देह हुआ या कोई बात खटकी उसे उन्होंने ठीक करवा दिया या निकलवा दिया। फिर भी ग्रपनी स्मृति की यथार्थता परखने के लिए जहां सम्भव हुग्रा, बापूजी के पत्रों का सहारा लिया। बापूजी के लेखों से कई उद्धरण मेरे पिताजी ने ढूंढ़ दिये। इस प्रकार इस पुस्तक की सामग्री को तथ्य से भिन्न न होने देने के लिए में ग्रपनी शक्ति-भर जागरूक रहा हूं।

बापूजी की विविध प्रवृत्तियों तथा उनकी विविध साधना का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार विवेचन भी किया है। मेरे एक-दो विद्वान मित्रों ने, जो बापूजी के निष्ठावन उपासक हैं, मुक्तसे आग्रह किया कि "केवल बापूजी की प्रवृत्ति और जीवन-प्रसंग से विशेष कुछ मत लिखो। बापूजी की छत्र-छाया में रहकर जो अनुभव तुमने पाया वह अनुभव ही लिख दो। उस अनुभव के साथ जो भावनाएं तुम्हारे मन में उठीं उन्हें मिलाकर बात का बतंगड़ क्यों करते हो?" लेकिन उन मित्रों की राय में अपना नहीं सका।

यह नहीं कि मुभे उपदेशक बनने का मोह है, परन्तु बापूजी के जीवन का ग्रौर उनकी शिक्षा-दीक्षा का प्रतिबिम्ब पग-पग पर मेरे ग्रन्तर में ग्रौर मेरी बृद्धि में किस प्रकार पड़ा, इसका उल्लेख करना ग्रावश्यक समभता हूं। सूर्य को, जल को, वायु को मनुष्य हर समय देखते हैं ग्रौर उनका भरपूर अनुभव पाते हैं। लेकिन उनके ग्रारोग्यवर्धक लाभ की बात जब प्राकृतिक चिकित्सा पाया हुग्रा कोई रोगी हमारे सामने रखता है तभी उनकी वह महत्ता हमारी समभ में ग्राती है। बापूजी के तेजस्वी जीवन के लिए भी ऐसी ही बात है। उनके जीवन-प्रमंगों का ग्रौर उपदेशों का ग्रपना महत्त्व ग्रपार है; परन्तु मुभ-जैसा तन-मन का दुर्बल बालक जिस प्रकार उसे ग्रहण कर पाया ग्रथवा नहीं ग्रहण कर पाया, इस विषय में जब ग्रपना ग्रनुभव बतायगा तो उसकी उपयोगिता ग्रनेक जिजामुग्रों के लिए बहुत बढ़ जायगी, ऐसा मुभे विश्वास है। इसी हेतु से मैने बापूजी का स्वर्ण-सा देदीप्यमान जीवन ग्रपने से हीन काठ पर मढ़कर यहां उपस्थित किया है।

अन्त में बापूजी के महान् व्यक्तित्व तथा उनके जीवन के चमकते हुए अनेक विध पहलुओं को एकत्र करने पर जो एक विशिष्ट प्रकाश दिखाई देता है उसका उल्लेख करके अपनी बात में समाप्त करूंगा।

बापूजी ने पुनः बताया है कि मेरे लिए 'जीवन के शब्द-कोष का काम सदैव श्रीमद्भगवद्गीता ने दिया है।' अर्थात् उनके जीवन की मार्ग-दिशका गीता थी। गीता में भी तीसरे अध्याय के ब्रादेशों पर बापूजी की ब्रत्यधिक श्रद्धा थी। मुभ-जैमे विद्यार्थी को गीता सिखाते समय तीसरे अध्याय का मर्म समभाने पर वह अधिक जोर देते थे। जब मै बापूजी के व्यक्तित्व का स्मरण करता ह नब गीता के नीसरे अध्याय का तीसवां इलोक मेरे सामने ब्रा जाता है ब्रौर उस श्लोक मे मैं बापूजी का पूरा वर्णन पाता हूं। वह श्लोक है—

## मिय सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । निराज्ञीनिर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥

इस क्लोक के द्वारा कृष्ण भगवान बड़ी ख्रात्मीयता में अर्जुन में कह रहे हैं, "भाई, अपनी अध्यातमवृत्ति को सजग रखकर अपने सारे कर्मों के बोभ को मुभ पर डाल दो; मन में जितनी भी ममताएं और ब्राशाएं मंडरा रही हैं उन्हें विल्कुल खलग कर दो; और राग-द्वेपादि के ख्रावेगों में मन में पैदा होनेवाले बुखार को हटाकर लड़ाई के मैदान में डट जाखो। लड़ना, श्रीर लड़ना ही, तुम्हारा काम है।"

## निदेशिका

यज्ञमन इस्लाम १५४ श्रणहिलपूर-पाटण ३३ 272 ग्रन-ट्-दि-लास्ट ८३ अनस्य सेवा बापू द्वारा ३५० ग्रन्भव ३१५ य्र**न म**नि-पत्र ८५, ८६ ग्राव २५ अपील (हड़तालियों के महायतार्थ) 332, 333 ग्रफगानिस्तान १५४ अब्दुल्ला सेठ ५३ ग्रभय, दैवी संपत्ति में प्रथम गुण 844 ग्रमजीन्टो ३०३ ग्रमरीका ३०३ श्रमीना ३२५ श्रमेगनी ३५४ ग्ररवस्तान २०,३४ ग्रलोना १६४, २००, २०१, २४१, । इनांदा ३७२ २६७, ३१३, ३१७, ३६¤, इन्नाहीम १२२, १३६ 388, 888, 800 स्रवोका ३८४ ग्रहमदाबाद २३, ७५, ५१, १३८, 280, 248 ग्रहिसा २४, २७०, ३१० श्रहिसामय संघर्ष ३०७, ३१२, र्डरान २० 385 ग्राइजक १३०, १३४, १३६ श्रावसफोर्ड विश्वविद्यालय २०५ ग्रागाखां महल २४०

ग्रात्मकथा ५२, ७६, ७७, ७६, प्रानर्त २४ श्रानदवहन ५१ ग्रांदोलन २८८ - इंग्लेड ५१, २७४, ३७३, ३९७ इटरनैशनल प्रेस ८६, ८८ इडियन ग्रोपीनियन ८६, १२०, १२४, १२७, १३० - १३२, १३४, १३४, १४४, १६४, १७५, १=३, १६२, २०४, घइ४, घ४१, घ४२, घ४४, चप्रपू, चाउप, चाउन, चानिष्ठ, इन्पू, इन्जू, इहर, ३०७, ३०=, ३१३, ३०४, ३३०, ३३६, ३५१, ३५६ इमर्सन १४६ इमाम ऋब्द्रल कादर बावजीर (इमाम साहब) ३२७, ३२५, 335, 368, 368 इलाहाबाद १७३ ईमा हाजी १३५ उपत्रास २३६, २४०, २४६, २४५, २४०, २६४, ३४६ उपवास गंगा २४०

उमर सेठ १३१, १३४, १४४, एंड्युज रेवरेंड मी० एफ० (दीनबंधु) ३४६, ३६४, ३७०, ३७१, ३७२-३७४, ३८४, ३६४, 035 एम्पटील लाई १८६ एशियाटिक एक्ट १८६ ग्रोखा बंदर १८, २२ कच्छ १७, २४, ३५ कठोर संकल्प, सादगी का ३४६ कडवी मां ६२ कन्नौज २४ कर्णावती ३३ कर्नाटक २४, १२० कम्पोजिंग २३६, ३२८ कलकता ६३, १७३, २४० कस्ती सदरा २७६-२७७ कांदला (गांधीनगर) १८ काछिलया १५४, ३२५ काठियावाइ ५३ काशोबहन (लेखक की माता) २६०, ३६२ किंबर्ली २७४, ३६४ किचन १३१ क्रिश्चियाना २७४ कीर्ति-मंदिर २८, २६, ३१, ३२ क्वीन १३१ कृतियाणा २२, ३२, ३४, ४४, ४५, 38 कुष्पू स्वामी २५२, २६१, २६४, 250 क लार्ड १८३, १८४ कृष्ण भगवान १८, २४, २५

केप कालोनी ३५२ केपटाउन १७३, १६०, २०२, २०४, २०६, २४४, ३४७, ३५२, ३६४, ३६५, ३७७, ३=६-३६=, ४००-४०२, ४०४, 804 केप युनिवर्सिटी ३२६ केरल २४ कैलनबैक (हनुमानजी) १३५, १५३, १६३, १६२, १६४, २०७, २०८, २११, २२०, २२१, २२२, २४४, २४४, २४०, २७२, २८७, २६३, २६८, २६६, ३००, ३०१, ३०४, ३२४, ३२६, ३४४. ३४६, ३६६, ३६१ कोर्डिस १२३, १२८, १२६, १६६ खंभात (स्तंभतीर्थ) १७, ३३ खाकी वाबा ४५ खीमा कोठारी ४३ खीमाजी राणा ३७, ३६, ४२, ४६, गांधी, ग्रभेचंद ८४, ८७ गांधी, म्रानंदलाल ६६, ६५, ६७, १०=, १०६, १२२, २२४ गांधी, उत्तमचद (स्रांता बाबा) २२, २६, ३१, ३२, ३६-४७, ६२, ७३, ६४ गांधी, करमचंद (कबा गांधी) २६, ४७-६४, ६६, ७१, ७४, ७७-૩ દ गांथी, करसनदास (करसनिया) प्र३, ६६, ७१, ७६, १०३, 335

२०२, २०३, २४५, २४६, २४३, २४४, २४७, २६०, ३६१, ३६३, ३६४ गांधी, कालिदास (लक्ष्मीदास) ५२, ३६१, ३६२ गांधी, केशवलाल (केश्) १०५, १०६, ११२, १७१, २६७, 385-385 गांधी, कृष्णदास १६६, १७१, ४१०, ४१८, ४१६ २६७, ३१६-३१= गांधी, खुशालचंद ३०, ३१, ६२, गांधी, पीतांबर दास ४६, ४७ ६३, ६५ ६२, ६४, १०३, गांधी, पुरुषोत्तमदास ६७ गांबी, गोकुलदास ६३, १०१-१०५, मगनकाका) २१, ६०-६२, ६४-888 गांधी, छगनलाल (लेखक के पिता) ८०-८७, ६३, ११६, १३८, १४२ - १४४, १६३, १६६, २३४, २६१, २७२, २७७, ३४४, ३६२ गांधी, जमनादास (लेखक के १७६, २१२, २१४, २१४, 388, 385 गांबी, जीवनलाल, ४५, ४७

गांधी, कस्तूरबा (बा) ३०, ८४, गांधी, तूलसीदास ४७, ८४, ६६ १०५, १०६, ११३, ११६, गांधी, दमन ३५-३७ १४४, १४५, १६०, १६४, गांधी, देवदास (देवा, देवदास काका) ६३, ५४, १०५, १०६, १०८, १०६, १११, ११४-२६३, २६४, २६४, २७२- ११७, १२३, १३४, १४६, २७४, २७६, ३००, ३०८, १५०, १५६, १५७, १७८, ३४४, ३४६ - ३६४, ३७६, १७६, १६६-२०६, २१०, २२६, २२७, २३४, २३६, २३६, २४१, २४२, २५७, २६३, २६६-२६६, ३११, ३१३-३१८, ३२२, ३२४, ३३४, ३३८, ३४४, ३५३, ३४=, ३६०, ३६४, ३६१, २१४, २१६, २२८, २६४, गांधी, नारायणदास ६०, १४४, १७२, १८० गांधी, मंगनलाल (लेखक के काका, दद, ६३, ६४**,** ६६, ६द-१०१, १०३, १०४, १०६, १०७, ११० - ११२, ११६, १२१, १२४, १२=, १२६, १३७, १७० - १७२, १७४ - १७८, १४१, १४३, १४१, १४२, १५४, १५७ - १६१, १६३, १६६, १६७, १६६-१७१, १७७ - १८१, १८७-काका) १४६, १७६, १७७, १८६, १६४, १६६ - २०३, २१०, २१२ - २१४, २२३, २२२, २७४, ३१६, ३६२, २३०, २४१, २४१, २५२, २४४, २४७, २६१, २६६, २७४. २७४. २६४, २६६,

३३२, ३३४-३४१, ३४३-३४६, ₹४≈, ₹४६, ₹४≈, ₹४६, ३७७, ३८७, ३८८, ४०८, गांधी, रतनजी ४७ ४१२, ४२०

गांधी, मणिलाल =४, =४, १०४, गांधी, रामजी ३४ १६४, १६४, १६६, १७०, २६५, २७४, २७७, ३६२, ३६३, ३६४, ३६७, ३६५, 608

गांधी मोहनदास करमचंद(महात्मा, बाप, राष्ट्रपिता-छटपन में गांधी, लालजी ३२, ३४ मोनिया) २०-२४, २६, २८, गांधी, वल्लभजी ४६, ४७ 56, 67-64, 66, 202-208, १०८, ११४, ११३ - १२४, १२७-१२६, १३१, १३३-१३८, १४१-१४६, १४२-१४७, १५६, १६०, १६२-१७४, १७५-२००. २०२-२०४, २०६-२०८, २११, २१४-२४४, २४७, २४८, २४०-२४८, २६०-२६४, २६६-२७१. २७३-२७४. २७७. ३०१, ३०३-३०४, ३०७, ३०६, ३१२, ३१३, ३१६-३२०, ३२३, ३२४, ३२६,

३००, ३०७ - ३१३, ३१४, ३३७, ३३६, ३४०, ३४२, ३१७, ३१८, ३२१, ३२२- ३४३, ३४६-३४२, ३४४, ३२४, ३२६, ३२६, ३३०, ३४५-३७३, ३७४-३५३, ३५४-३५७, ३५६-४०२, ४०४-४११, ४१३-४२४ गांधी, रहीदास २७, ३५ १३४, १४४ - १४६, १६०, गांबी, रामदास ६३, ८४, १०४, १०६, १०६, १०६, १११, १७४, १७६, १८०, १८८- ११४, ११६-१२०, १२३, १६०, २१४, २४८, २६४, १३४, १४६, १४०, १४७, १७६, १८०, १८६, २३४, २४५- २४७, २६१, २६२, २७७- २५० ३५५, ३५४, 825

२६, ३१, ३३, ४१-४३, ४६, गांधी, हरजीयन २६, २७, ३४, ३६ ६१, ६३, ६४, ६६-६६, ७१- गांधी, हरिलाल ८४, १०१-१०३, १०४, १२४, १३७, १३८, १४२, १४४, १४६, १६०, १७०, १७४, ३६१ गिरमिट कानन १२४, ३०४, ३८६, िगरमिट-मक्त ६१, ६२, १२३, १३३, २०४, ३८७ िगरिमिटिया १६४, २०३, २५७, २८७-२८६, २६४-२६६, २६८ ३०१, ३०३- ३०४, ३११, २८१-२८७, २६३-२६६, २६६- ३१३, ३३२, ३३३, ३४०, ३४३, ३४६-३४६, ३४१, ३७३, ३७४, ३७६, ३८३, ३८%, ३८६ ३२७, ३२६, ३३१-३३३, गिरिनार (रैवर्तक) २४, २४

きんさ

जफराबाद १८

गुजरात १८, १६, २३, २४, ३२ गंजरात विद्यापीठ २३, १२२ गजराती साहित्य परिपद् १३८ गुल, डाक्टर ३६४, ३६७ गलाम मोहम्मद मकरानी ४३, ४४ गॅरकान्नी घोषित, भारतीय लग्न विधि को २५३, ३६२ गोकलदास हसराज २६१ गोवले १८४, १८४, २०२-२१२, २१६, २३४, २७४, २७४, २८२, २८६, २९८, ३३३, ३४३, ३४४, ३४६, ३६६-३७०, ३८३ गोंडल ५३, ५४, १०२ गोविद २४३ गोविंद स्वामी (सेम) १३१, २६१, २५४, ३३६ ग्रेलींगस्टाड २६८ घोषाबंदर १६, २२, ३३ चर्चा १४६ चंदु ७२, ७३ चार्ली २८४ चार्ल्सटाउन २६०, २६१, २६२, २६३, २६७, ३२६, ३४० चिकित्सा में, बापूजी की २१५ चिमनी २८१ चिल्डुन्स एनसाइक्लोपीडिया १३७ चगलखोर २३६ चौरी और प्रायश्चित ७७ चौधरी, रायसाहब ३७४, ३७५ छोटम २६७, ३१४, ३१६, ३१५, 338 जंजीबार १७२, २११, २१२ जनमभिम-व्रत २६६, २६७

जामनगर २३, ३८, ४० जनागढ २४, ३४, ३६, ४४, ५४, 80 जुल ६४, ६४, ६१, १०४, २७३ जलयात्रा २५४ जैन-दर्शन २५ जोहान्सवर्ग ८५-८८, १०२, ११७, १२६, १३४, १३४, १३८, १४५, १४६, १५२ - १५५, १६६, १७३, १७४, १७६, १८८, १६२, १६३, १६८, २००, २०३, २०४, २०७, 595, 555, 553, 5%0-२४४, २५४, २६२, २६४, २७४, २५४, २५७, २५५, २६३, ३२६, ३४७, ३४६, ३४१, ३४२, ३६२, ३७८, きニア भवेरकाकी ६४ टकारा १७, १=

ट्रांमवाल ६४-६७, १०४, **१**२२, १५४, १६०, १६३, **१**६४,

१६८, १६६, १७३ - १७४, १७८, १७६, १८२ - १८४,

१८६, १८५, १६१ - १६३,

२५३, २५४, २६०, २६२,

२६३, २६६, ३००, ३०७,

३२४, ३२६, ३३३, ३४३,

- २२१, २५६, २६२, २६३, २७१, २७४, २७७, २८१,

जयक्वरबहन २५४, २६१, २७२,

३४८, ३६०, ३६४, ३७४, 357-358 टांसवाल की कच ३३३ टांसवाल प्रवेश ८६ टाल्स्टाय १५३, १७०, १७८, १६३, २४७, ३४४ टाल्स्टाय फार्म १७६, १६३, १६४, डच् १८७ १६४, १६६, २१४, २२१, २२२, २२३, २२४, २६२, २६३, २६७ टाल्स्टाय-वाड़ी १६१, १६३, १६४, १६८, २०२, २०३, २०४, २०६, २१=, २१६, २२२, २२३, २२६, २५३, ३१६ तुलमी मां २६ टेबलमाउंट ३६६, ३६७ टोंगाट ६४, ६४, ६७, ६६, ६६. 303 टोड ३४२-३४४ टोयाणा ४४, ४४ डंडी २६८, २६६ डरबन ८२, ८४-८६ (६१, ११४, १३१, १३४, १४६, १६१, दयाराम कवि २६६ १६४, १६७, १६=, २०४, २३०, २४०, २४४, २६१, २६२, २७६, २७७, २८१, २८२, २८४, ३०३, ३०४, ३३३, ३३६, ३३८, ३४४, ३४८, ३६६, ३६८, ३७७, 350.883 डायमंड एक्सप्रेस ३५२

डाह्याभाई मोची २३४. ४१० डवे, जॉन ३०६, ३०७ डबे २११ डिप्लफ ३०० डिस्ट्रीब्यट २३७ डेपूटेशन २६८ 'नीम पौंड उधार' १६२ तीन पौंड का कर २४७, २४६, २८२, २८७, २६८, ३३३, ३७६, ३८३ तीन पौंड कर-विरोधी आदोलन ३४६, ३८६ तुलसीदास गोस्वामी ४६, ४६, २१०, २११, ३०७, ४०३ थम्बी नायडु २८३, २८७ थम्बी नायड श्रीमती २८३, २८४, 263, 303 दयानंद तीर्थ १८ दयानंद महर्षि १८, १६ १६६, १७२, १८८, १८६, दक्षिण श्रफोका २०,२१,४०,८१, चर, दथ, दह, ११०, १२४, २०५ २०७, २०८, २१०, १३४, १४४, १६०, २१२, २१३, २१६, २२३, १७२, १७४, १७४, १७७, १८२ - १८६ १६०, १६१, १६%, २०३, २०६ २०७, २१२ २१७, २३८, २५३, २५४, २६१, २६४, २७४, ३४४, ३४८, ३४०, ३४४- २७६, २७७, २८४, ३०३, ३०४, ३०८, ३२४, ३२४, ३३२, ३४०, ३४१, ३४३, ३६०, ३६२, ३६६, ३६८-

३७४, ३७८, ३७६, ३८१-३८३, ३८६, ३८६, ४०६, ४०६, ४१३, ४२२, ४२३ दक्षिण श्रफीका के सत्याग्रह का इतिहास १०३, १७३, १८४, २०८, २११, २८२, ३१३, ३३४, ३३६, ३४०, ३५८, ३८१ दक्षिण ध्रुव २२ दाऊजी सेंठ ८३ दाऊद सेठ १३१, १५४, १६७ दामजी मेहता ५१ दात्राणा गाँव ४१ द्वारका १८, १६, २२, २३, २४ दिल्ली १६, २६, २४० दीप-से-दोप ३०४ दुस्ताहस, श्वेत प्रभुग्नों के ग्रासन में बैठने का ३१३ देवीबहन (श्री वेस्ट की बहन) २४६, ३३६, २४४, ३४४ नटराजन ३६६ नबो बंदर १८ नमक-सत्याग्रह ३५६ नरसिंह मेहता २४, १४३, २४६, 308 नवजीवन २३ नवलखी बंदर १७, १८ नवलशंकर भाई ५७ नवीन २६७, ३१६, ३१८ नाषूराम शर्मा १४६ नानजी सेठ २८ नार्थ कोस्ट रेलवे ८६ नारायण स्वामी १८३ नेटाल दर, द४, द६, द६, १२२,

१७७, २०६, २१२, २५६, २६२, २७७, २६८, ३००, ३०३, ३०४, ३०७, ३४२, ३४३, ३७४, ३८३ नेपाल ३८८-३६१ नोटिस २६३ न्युकेसल २८७, २८८, २८६, २६०, २६३, २६४, २६६, ३०३, ३१३, ३४१ पटेल वल्लभभाई ३५६ परित्याग, चाय का १६४ पवित्रता जीवन की १५७ पांच तमाचे, गाल पर २४२ पाकिस्तान २० पाटण १८ पानकुंवरबहन ५१ पामफर्ड २६७ पियसंन डब्ल्यू० डब्ल्यू० ३०६, ३४६, ३७०, ३७२-३७४ पुतली मां २६, ५०, ५२, ५६, ६१, 30-00, 73, 83 पुरुषोत्तमदास देसाई १८८, २२४ प्रेमानंद २४, २५५ पोरबंदर १८-२४, २६, २८-३०, ३४-३६, ३८, ४४, ४६; ४८-४२, ४४, ६०, ६३, ६६, ७२-७४, ६३, ६४, ६४, १७२, ३६१ पोलक (केशवलाल) ५७, ५५, १२६, १३०, १३१, १३४, १३६, १६६, १७२, १७३, १८४, १८४, १६७, १६८, २६६-३०१, ३०४, ३२६, ३४०, ३६६, ३७०, ३७४, ३७६, ३६८

पोलक, श्रीमती १३४, १३५ प्रतिनिधि-मंडल १७३, १५४ प्रतिज्ञा १६२, १६४, १८८, २७३, 338 प्रथम प्रयोग, पाखाना सकाई का 388 प्रभास-पाटण २४, ८३ प्रयाण, सत्याग्रही टोली का २५६ प्रवचन २५५, २६७ प्रागजी देसाई २०८, २७४, २८० प्रिटोरिया १३४, १४६, १६६, १७३, २६७, ३००, ३६४, ३७३, ३८४, ४०७ ष्लेग निवारण ८५ फकीरा भाई ३२८, ३२६-३३२, 388 'फार्टी-टन-बोस्टर' २२० फातिमा ३२७, ३२८, ३३६ फिरंगी २०, २६ फीनिक्स पक्षी ८६ फीनिक्स ८८-६३, ६४-६७, १००- वडा घर १०५, २२४, २४२ १०२, १०४, १०६, १०८, वनारस ६३, १०२, १०३ ११०, ११२ - १२४, १२७- वरडा प्रदेश २४ १३८, १४३, १४४ - १४६, बाबाजीराज ४४, ६०, ६१ १५१, १५२, १५६, १५७, बारडा डुंगर २० १६०-१७२,१७४-१७६,१८७- बारडोली ३२६ १६०, १६२ - १६६, १६८, ब्लुमफोंटीन ३०० १९६, २०३ - २०४, २०६- बाल स्त्रयसेवक ३१२ २१२, २१४, २१६, २२१, बीमारी, बा की ३४८ २२३-२२७,२२६, २३७, २३८, २४०, २४३, २४४, २४७, 🕆 २५०, २५२, २५४-२५८,२६१- । बेडी बंदर १८ । २६४, २६६, २६८, २६६,

२७१ - २७४, २७७, २७६. २८१ - २८४, २८७, २६४, २६६, ३०१, ३०३, ३०६-३०६, ३११, ३१४, ३१६-३२३, ३२७-३३०, ३३३, ३३४, ३३६, ३४०, ३४२-३४६, ३५१, ३५२, ३५४-३४८, ३६१ ३६४ - ३६६, ३६८, ३७१-३७७, **३**७६-३८१, ३८३-३८४, **३**८७; ३६०, ३६१, ३६३, ३६४, ४०१, ४०२, ४०६ - ४१४, ४१६-४१६, ४२२-४२४ फोनिखन २८७ फीस्टेट (ग्रारेंज कालोनी) २८७, 300 वंधन, प्रतिज्ञा का ३६७ े वंबर्ड १८, २१, ५१, ८३, ८४, ८५, १४४. १७२, १७३ १७६, ३६३, ३७० १३१, १३३, १३४, १३६, बापूजी की पाठगाला २२६-२३४ वेंजामिन राबर्टसन सर ३६६, ३७४, ३७४, ३७६ वेत्रगी २८६

बैरा बंदर २७४ बोथा १२५, १८६, २०७ ब्रजभाषा २४ ब्रह्मचर्य की महिमा १८१ भवानीदयाल संन्यासी २५४ भवानीदयाल श्रीमती २८३, २८४ भादर नदी, २०, २२, ३४, ४० भारी परिवर्तन, पहनावे मे ३४८. 388 भावनगर, १६, २२ भीगसार ५४ भूलीबहन ५१ भैयन ३१४, ३१६ मगध २४ मगनभाई पटेल २३०, २३१, २४३, २५३, २६१, २७७, २७६, ३७४, ३८४, ३६४ मथुरा २४ मथुरादासभाई त्रिकमजी ५१ मदनजीत =६ मदरास १७३ मर जायेंगे पर भुकेंगे नहीं ३०३ महादेवभाई २७५, ४२४ महाभारत-युग २४ महाराष्ट्र २४, १२० महिला सत्याग्रही २५३ महन्रा १८ मांगरोल १= माउंटेजकंब ३०३, ३३३, ३४४, ३=४, ४१२ माधवपुर १८, ३८, ३६ मानवाइ २७, मारित्सबर्ग २०५, २०६, २०७, २७३-२७४, २७६, २७७,

३३३, ३३६, ३४४, ३४८, ३६२, ३६३ मालवा २४ मियाणी १८ मीठी मांडवी ३६ मीर त्रालम १०४, १५४, २८३, 3=2 मीरावाई २५ मृत्तु, एन्थोनी ३४७ मुशोरामजी (स्वामी श्रद्धानंद) 338 मेकाले, लाई १३६ मेकीन मार्कर १८८ मेवजीभाई १०३ मेहता, गागजी २७ महता, डाक्टर प्राणजीवन १४३, १७४, २५४ मेहता, फिरोजशाह ३६९ मैजिनो १४६ मोढ़ेरा ३३ मोंबासा २० मोरवी १७ मोल्टीनो, मिस ३७७ यरवदा जेल २४०, ३२७, ३२८, 3=8 युगांडा २१ युकिन, जनरल ३३४ युनियन सरकार ३६६ रभाबाई ६८, ७० रळियात बहन (गोकी फईवा) ४२, ६६, ७१, ७४, ७७, ७८, ७६, १०१, १०२, १०३ रवीन्द्रनाथ ठाकुर (गुरुदेव) ३६६, ३७१

रस्किन ८७, १२६, १४४, १४६, १५३, २४७ राजकोट २३, ४१, ४४, ५४, ५५, १४१, १४६, १७२, १७४, वचन-भंग २८२ १७६, १७८, २१४, २७४, वल्लभाचार्य २४ 880 राजचन्द्र २५० राजपूताना १७ राजस्थान २४ राजस्थानी (भाषा) २४ राज् गोबिन्दु २६१ राजेन्द्र बाबू (राष्ट्रपति) १६ रामचरितमानस ४६, ४६ रावजीभाई पटेल १६३, २४१- विक्टोरिया काउंटी ३१३ २४३, २६१, २७७, ३०४, विक्टोरिया रानी ४४ ३०६, ३४४, ३४६, ३६४, विकमाजीत ४६ ३७४, ३७६, ३८४, ३८८, 800 - 802, 808, 808, ४१३ राष्ट्रकट २४ रुस्तमजी सेठ १३१, १५१, १७८, १६७, २०५, २१२, २१४, २४२, २६१, २६२, २७६, ३३३, ३३४, ३४४, ३४६ रेवाशंकर ८३, २६१, २६२, २६४, २७८, २७६, २८० लंगोटी बाबा ३४६ लंदन १३८, १४४, १७३, १७४, १७८, १८६, १६१, ३७३ लक्ष्मीनारायण मंदिर ७२, ७३ लक्ष्मी मां ६२, ६६

लाजपतराय १५४ लाट २४ लाहौर १५४, ३७० ४७, ६४, ६४, ७४, ७६, ७८, लेक्सरस २८८, २८६ ८१, ८२, ८३, ६४, १३८, लोली स्टेशन १७६, १६२, १६४ वस्त्र-त्याग ३४६ १७०, २४७, २४=, वंदेमातरम् २६६, २६१, ३०५, ३४४, ३४६ वाटसन साहब ५४, ५५ वालकस्ट २६४, २७१, २७२, २७४, २६३, २६६, २६७, २६=, २६६, ३००, ३०१ वालीम्रामा, कुमारी ३४७ वांकानेर ५६-६० विजया ६५, ६७, ६८, १०० विद्यालय, बापूजी का २२६ वीरजीभाई १६६ वेजरनाजर १३४ वेरावल १८, १६, ८३ वेरूलम ३०३, ३३४ वेस्ट ८६, ८८, १७, १६४, १६४, १६६, १७१, १८७, १८८, २४१, ३०७, ३१३, ३३६, ३३८, ३३६, ३४२-३२४, ३६०, ३७०, ३६२, ३६४ वेस्ट, श्रीमती १७१, ३४३, ३४४, 388 वैष्णव संप्रदाय २५ वत, एकासने का २४६, २६४

शंकरानंद, स्वामी १७१ शांति २६४, ३१४, ३१६ शांतिनिकेतन ३७१ शांति-स्थापना २४० शिवपूजनसहाय २५२, २६१ शिक्षण २३० शेत्रुंजा २४ श्राइनर ३६६ संतोकबहन (लेखक की काकी) १८७, २६१ सत्यनिष्ठा १५७ सत्याग्रह ६७, १०४, १२१, १६८, १६६, १७३-१७४, १८७, १६२, २१४, २४४, २४७, सर्वोदय १२६ २४८, २६१, २६६, २६८, सर्वोदय के सिद्धान्त १४६ २७४-२७७, २८६-२८६, २६२, सर्वोदय जीवन ६३ २६४, २६६, ३०४, ३०७, सहजानंद २४ ३२६, ३४६-३४८, ३५६-३६१, साधना गांधीजी की ३०५ ३६६, ३६८-३७०, ३८०-३८३, साधना भूमि २२३ ३८६, ४००, ४०६, ४१३, 822 सत्याग्रह-ग्रान्दोलन १२२, १७२, १७४, १६१, ३०१, ३०३, ३०६, ३४८, ३६४, ३७०, ३७२, ३८३, ४१३ सत्याग्रह का इतिहास १८३, ३३६ सत्याग्रह के सिद्धांत १८७ सत्याग्रह भावना ३४८ सत्याग्रह-युद्ध १४४, १८४, १८६, २४२, २४३, २४८, २८२, २६२, ३०३, ३०७, ३२७, सूर्माई ३३४, ३३६, ३४७ ३२८, ३४०, ३४३, ३४४, सेटिलमेंटवासी ८६

व्रत, जते न पहनने का ३४७

३६४, ३६६, ३६८, ३७२, ३७७, ३८२, ३८३, ४१३, 855 सत्याग्रही १२२, १७३, १८२-१८४, १६०-१६२, १६४, १६६, २२१, २३२, २५३, २५५, २५६, २६०-२६४, २७१-२७४, २७६, २७७, २७६, २८०, २८२-२८४, २८८, २६२, २६३, २६६, ३०३, ३०४, ३२२, ३२४, ३२८, ३३६, ३४०, ३४४, ३४६, ३६६, ३७०, ३७४, ३७४, ३७६-३८४, ३८६, ४०० सावरमती ग्राश्रम ६६, १२२, ३२१, ३२७ सीदात २८८ सुदामाजी २१, २४, ६४, 883 सुदामापूरी १८, २६ स्घन्वा १४४, १४६, ३४७ सुंदरजी की पेढ़ी ४० सूवर्ण प्रंक ३८० ३८१ सुरेन्द्रनाथ मेढ् २७४, २८१, ३८४ सुरत ३२८ ३४६, ३४८, ३५१, ३६०, सेम १३०

सेम, श्रीमती ३३६ सेवा १६४ सोपारा बंदर १८ सोमनाथ १८, १६, २४, २४ सोराबजी ३३३, ३३४ सोराबजी शाहपुरजी ग्रडाजनिया १७५ सोलोमन २६१, २६४ सोलोमन कमीशन ३७४, ३७६, ३८३, ३८४ सीराष्ट्र १७ २०, २२-२४, ३२-३४, ३८, ४४, ६४, ६४, ६४ स्टाईटन रोड २६३, २६७ स्टेंगर ८४, ८४, ६४, ३०३ स्मट्स जनरल (स्लिम जेनी) हाजी साहेबा ३२८ १०४, १५४, १८२, १६०, हाजी हबीब १३५, १८३ १६१, २०६ २०७, २४४, हाडिंग लार्ड ३६६, ३६७ २६२, २७४, २८२, २८४, हाबहाउस क्रमारी ३६६, ३७७ २६८, ३०१, ३४७, ३४०, हिंद महासागर ६४, १७२ ३६६, ३७४, ३७८, ३८१-३८३, ३८४, ३८६, ४१३ स्मट्स-गांधी समभौता, ३६०, ३६४, ४२२ स्मट्स सरकार १६१, २६२, २७४, २८४, ३०१, ३५२, ३६६, हेमचंद्र सूरि ३३ ३७४, ३८२, ३८४, ३८६

स्मिथ १३५ स्लाटर ३७४ स्लेशिनकुमारी ३०७, ३२४-३२८, 3EX: 3EE, 80E, 899-883 स्वदेश-प्रेम १६१ स्वदेशी १५६, १६०, १६१, १६४ स्वभाषा १३७ स्वामीनारायण संप्रदाय २४ हड़ताल २८७, २८८, २६०, २६३, २६४, २६<u>४, ३०१, ३०३,</u> ३०४, ३०४, ३४१, ३४४, ३४१, ३४२, ३६८, ३६६ ३८६ ३५१, ३६४, ३६६, ३६८, हिंद स्वराज्य १८५, १८७, १६२, 880, 888 िहिंदी (भाषा) २४ हिंदू-मुस्लिम एकता २४० हिंसक दात्रानल ३५२ हीराचंद वोरा ६४ होस्केन २८८